REPRINTED AND PLANTAMED FROM THE EASYLESS CONTION
OF
CHOSCHAREA SAMERANT SERIES OFFICE WARRANASI

# VIRALITECIAL A

基件的探点。PRAK基础操 VOL. 蓝





CHOWKHAMBA SANGERIT REPIRE OFFICE VARANASI-221001

# चौखम्बा संस्कृत सीरीज

₹ 0 \*\*\*•

महामहोषाध्यायपण्डितमित्रमिश्रप्रणीतः

## वीर मित्रोदयः

[ आहिकपकाराः ]

सम्पादक:

म0म0 पण्डिननिस्यानस्वपन्नपर्वनीयः

[ तृतीयो भागः ]



चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस,वाराणसी

प्रकाशक: चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी

मुद्रक : चौखम्बा प्रेस, वाराणसी

संस्करण: पुनर्मुद्रित, वि० सं० २०४४

मूल्य : रू० २००-००

22911 3

### © चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

के॰ ३७/९९, गोपाल मन्दिर लेन पो॰ बा॰ १००८, बाराणसी-२२१००१ ( भारत ) कोन : ६३१४५

अपरं च प्राप्तिस्थानम्

### कृष्णदास अकादमी

पो० बा० नं० १११८ चौक, (चित्रा सिनेमा बिल्डिंग), वाराणसी-२२१००१ ( भारत )

# CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES 30

#### VĪRAMITRODAYA

[Almika Prakasha]

OF

M.M. Pt. Mitra Mishra

Edited by

M.M. Pt. Nityanand Pant Parvatiya

VOL. III



## CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

VARANASI-221001 1987

#### © Chowkhamba Sanskrit Series Office

K. 37/99, Gopal Mandir Lane

Post Box No. 1008, Varanasi-221001 (India)

Phone: 63145

Tribal rekasing

Reprinted
1987
Price Rs. 200-00

Also can be had from

#### KRISHNADAS ACADEMY

Oriental Publishers and Distributors

Post Box No. 1118

Ghowk, (Chitra Cinema Building), Varanasi-221001 (INDIA)

## वीरमित्रोदयस्याहिकप्रकाशः।

श्रीगणेशाय नमः।

सिन्दूरारुणगण्डमण्डलगलदानाम्भसां धारया सिञ्चन्तं पदसक्तभक्तजनताविद्यौघघूलीरिव । धम्मिल्लालिमिनालित्रन्दमनिन्नं मुर्शा द्धानं हर-प्रेयांसं गिरिजाङ्गजं गजमुखं वन्दे **ऽरविन्देक्षणम् ॥** १ ॥ द्धानं भृङ्गालीरानिश्वममले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान्निज<mark>चरणसेवासुकृतिने ।</mark> दयाधारं सारं सकलनिगपानापापि परं गजास्यं स्मेरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये ॥ २ ॥ हृदयभुवि मुनीन्द्रेः सेविता नारदाचैः तन्रिचिभिरजस्त्रं पारदाभां पिवन्ती । अतिविततगभीरग्रन्थसिन्धाविदानीं प्रभवतु करुणातः शारदा पारदा नः ॥ ३ ॥ **स्फूर्जद्धूर्जिटिताण्डवे प्रतिदिद्यां वेगोच्छल**ज्जान्हवी— वीचीध्वाननिपीतभृङ्गिमुरजस्फारस्वनाडम्बरे । लालाटामृतरिमखण्डमसकृद्ध्योमस्थितेऽर्द्धे विघी-राघातादघसञ्चयं दलयतु पोत्तालतालायितम् ॥ ४ ॥ प्रातः काले प्रयातो दिशिदिशि विबुधैरिचतः पुष्पट्रष्ट्या त्रेमार्देर्दाष्ट्रपातैर्मनास मनासजं दीपयनगोपिकानाम् । कुत्राऽग्रे धेतुसङ्घं सजलजलधर्ययामलो वेत्रपाणिः कालिन्दीकूलकेलिः प्रदिशतु भवतां वाञ्छितं नन्द्सूनुः ॥५॥ श्रीकाशीराजनंशमबलजलनिधेमीदनीमल्लनामा पूर्णः पीयूपरिकाः समजनि जनतानन्दसन्दोहसिन्धुः। बन्धुदीनद्विजानां तदनु च समभृद्गर्जितैरञ्ज्ञीनाभो गर्जत्य्वर्थिसैन्यप्रमथननिपुणैरर्ज्जुनो भूमिपालः ॥ ६ ॥ बुन्देलिक्षितिपालवंशाविलसद्रत्नं प्रयतं विना <mark>यः पृथ्वीं निखिलां विधाय वद्यगां राज्यं चकाराद्धतम् ।</mark> बौर्योदार्यगुणैरगण्यमहिमा दाताऽवदाताशयः श्रीमान्की तिं सुधासमुद्र लहरी निद्धौति दि खाण्डलः ॥ ७ ॥ तस्मादभृद्विमलिविष्णुंपदावलम्बो <mark>लम्बोदराङ्घिकमलार्चनवीतविद्</mark>वः । निघ्नत् रणे प्रतिभटान्पकटोग्रद्पी भूपालभालतिलको मलखाननामा ॥ ८ ॥ सदासमाराधनतुष्टुरुद्रः प्रतापरुद्रस्तनयस्तदीयः । कुपासमुद्रः वारणागतानां वभृव राजा वसुधाधिपानाम् ॥९॥ ततोऽभृदुद्भूतपचुरगुणगाम्भीर्यमाहेमा हिमादिस्थेमाऽसौ मधुकरनृपः शूरविकृपः। यमालिङ्यालिङ्य प्रणयरसिकं प्रेमतरला न पूर्वेषामेषा स्मरति विरहं हन्त कमला ॥ १० ॥ सत्कीर्त्तिर्नृपरन्दवन्दितपदः सङ्ग्रामयज्ञाङ्गणे दीक्षावान्सकलं निपीय धवलैः सोमं यशोराशिभिः। शक्षत्पज्यली प्रतापदहने खडुसुगाक्षिताः यो वीरः प्रजुहाव वैरिनित्रहप्राणाहुतीरन्त्रहम् ॥ ११ ॥ दिनकर इव विस्फुरत्मतापो हिमकर्वत्कमनीयकान्तिपूरः। करिकर इव यत्करः सदानो

मधुकरसाहमहीपतिर्महीयान् ॥ १२ ॥ एते दक्षिणभूमिभूमिपतयः प्राच्या उदीच्या इमे राजानो नृपटन्दवन्दितपदाम्भोज प्रतीच्या अमी। वन्दन्ते नतमौछिमध्यविलसद्रवाकुरास्वामिति द्वाःस्था यस्य वदन्ति सम्भ्रमभरादद्धा निवद्धाञ्चाले ॥१३॥ दण्डेन क्षोणिचक्रं भ्रमयति निभृतं यत्पतापः कुलालो येनाकृष्टाऽसिनल्ली दिशिदिशि तनुते इन्त इल्लीसकानि । उछुङ्घ्याब्धीन्यदीया व्रजति दश दिशः कीर्त्तिवर्छीपनर्छीः ताहक् पुत्रस्तदीयः समन्ति जगनीमण्डले वीरसिंहः ॥१४॥ अस्ति स्वस्तिलकायमानकरकानीहारहारप्रभा <mark>पादुर्भावपराभवव्यसनिभिक्तिम्पन् यद्योभिर्दिदाः।</mark> मुष्णत् वैरिमहांसि विज्ञजनतां पुष्णन्समं बन्धुभि-र्दिग्विष्यातबुदेलवंशितलकः श्रीवीरसिंहो नृपः ॥ १५ ॥ **कस्तावद्वालिकणभार्गवमहादानममाणस्तवः** कश्चासौ कुरुपाण्डुपाण्डुरयज्ञः प्रस्तावनाविस्तरः । याबद्ववीत वीरसिंहनृपीतर्नृष्टीरिमाः काञ्चनी-र्थाराः प्राष्ट्रिषि तावदञ्जनरुचिर्धारा न धाराधरः ॥ १६ ॥ वीरश्रीवीरसिंहिक्षितिरमणमाणः पाणिना दानकाले दर्भाम्भोहेमधारावितरणनकरोद्धागदाः संविभज्य । अर्थिभ्यो हेमद्रभीन्यति नृपतिमहासीधगर्भावनीभ्यः मादादम्भः प्रवाहान्प्रतिनृपतिमृगी छोचना छोचने ४यः ॥१९७॥ एते भाविनि वीरसिंहनृपतौ दानाद्वितीये सुवि द्वेषेणैव हृदा द्विधा ननु भविष्यन्तीतिचिन्तावता । थात्रा कामगवी पशुर्विरचिता चिन्तामणिग्रीवतां नीतो दुर्वहदारुदारुणतनुर्देवहुमोऽयं कृतः ॥ १८ ॥

नानादानविधानकौ वालपयीमाकलपरम्यां महीं <mark>दृष्यद्दर्पचयस्वरूपमाचिरादारोष्य बीजं ततः ।</mark> तज्ञासिच्य विविच्यमानविलसद्भक्तिद्रवैः कल्पितो भूमौ करपमहीरुहोऽत्र विधिना श्रीवीरसिंहः कृती ॥ १९॥ पीतध्वान्तेन नित्यं प्रसमरमहसा सुग्धदुग्धाब्धिमासा वीरश्रीवीरसिंहश्लितितिलकलसत्कीिंतसोमेन साकम्। अद्धा स्पद्धीं करिष्यत्ययामिति मिषतो लाज्छनस्याञ्जनाक्तं वक्कं कुत्वा विधात्रा दिशिदिशि वानके श्रीम्यते वीतरिव्यः॥२०॥ एषां वेषां शुभु भै निजरुचि निचये निजितो निद्रचन्द्रा सान्द्रा विक्षिप्य वीचीर्वहति शतमुखी यस्य सत्कीर्त्तिसिन्धुः। तस्याः काऽपि प्रणाली वहति सुरनदी नर्भदा काऽपि रेखा सेवामेवास्य राज्ञः कलय मलयजस्वच्छकीर्त्तः पितृणाम् मार्गे मा गा निरागास्तनय भवतरां निष्कृपस्तत्कृपाणः। इत्थं श्रीवीरसिंहिक्षितिरमणमणेः सर्वतः पर्वतस्थाः विक्षां प्रत्यर्थिवाला निरवधि तनयं स्वंस्वमध्यापयन्ति ॥२**२॥** स्नुस्तस्य गुणैस्त्रिलोकविदितैः श्रेष्ठः कनिष्ठीकृत-पौढपौढनरेन्द्रचारुचरितश्चामीकराभो युवा । धीरः श्रीलजुझारासिंहनृपतिः सङ्कामसिंहो रण-स्फूर्जत्स्फारकुपाणपाणिरारिभिः पोद्भीवमास्रोक्यते ॥ २३॥ गायन्ति यस्य चतुरर्णवतीरकुअ-गुञ्जन्मदोद्धतमधुवृतकैतवेन । नीहारहारहरिणाङ्कमयूखभांसि भूयांसि दिङ्गृगद्दशो बहुशो यशांसि ॥ २४ ॥ येनाकारि निजारिपार्थिववधूबाष्पाम्बुसिक्ता मही

रिक्ता येन कृताश्च कोषनिवहाः मत्यार्थपृथ्वीभुजाम् । दानं यस्य निरस्यति क्षितिपतेः कर्णादिकानां यश-स्तस्य श्रीलजुझारसिंहनृपतेः साम्यं कथं कथ्यताम् ॥२५॥ कैलासं गिरिशं हिमं हिमगिरिं शीतांशुमुक्तामणीन् नीरं क्षीरपयोनिधेः करिवरं जातं च पाथोनिधेः यत्की तिर्महसा जिगाय धरणीधीरेयधुर्यः शतम् वर्षाण्यत्र जुझारसिंहनृपतिज्जीयात्स भर्ता भुवः ॥ २६ ॥ राज्यं पाप जुझारसिंहनुपतिर्यस्याग्रतो भूपते-स्तत्पुत्रोऽपि गुणाणवः समजीन श्रीविक्रमाकी नृपः। तत्स्रु न्रेर्सिहदेवनृपतिस्तं वीरसिंहं विना लेभे राज्यपरम्पराद्युखिमदं मन्ये महेन्द्रोऽपि किम् ॥ २७ ॥ गोपाचलस्थघरणीसुरवंशपद्म-चण्डांशुराविरभवद्विजजातिवङ्कः । श्रीनन्दनन्दनपदद्वयचित्तरितः श्रीहंसपण्डित इति प्रथमानकीर्तिः ॥ २८ ॥ यो दूरवारकुलभूरनुभूतसौक्यः श्रीहंसपण्डित इति प्रथितः पृथिव्याम् । आसीद्विवेकचतुरश्चतुरः समग्र-वेदानधीत्य कृतकर्मकलाकलापः ॥ २९ ॥ यज्ञादिकमेकरणाय किलावतीणीः पूर्णः श्रिया निजकुलाभरणायपानः । मिश्रः परः परश्चराम इति द्विजेन्द्र-स्तस्याभवत्स तनयो विनयोदितश्रीः ॥ ३० ॥ यो दर्भाग्रसमानबुद्धिवभवः प्रख्यातकी त्रिर्गुणैः श्रीतस्मार्त्तसमस्तकर्मकुवालाचण्डीश्वराख्याद् गुरोः।

अध्यायान्तमधीस बाह्ममस्त्रिलं मीमांसया मांसलः <mark>बाइबत्खण्डितखण्डनः समभवत्संख्यावतामग्रणीः ॥ ३१ ॥</mark> पुत्रस्तस्य विभाति सद्गुणनिधिद्दानाम्बुऋष्टाम्बुधि-<mark>र्वीरश्रीयुतमित्रमिश्रसुकृती कल्याणकल्पद्रुमः ।</mark> कीतींदिश्च विदिश्च यस्य रजनीजानिषमा भास्वराः गायन्ति द्विजदारका हिमहरक्षीराव्धिशुभ्रा भुवि ॥ ३२ ॥ चातुर्यं चतुराननस्य निभृतं गाम्भीर्यमम्भोनिधे-रौदार्य विबुधद्रमस्य मधुरां वाचं च वाचस्पतेः। धेर्यं धर्मस्रुतस्य वार्म सकलं देवाधिपस्याहरन् श्रीमान्ख्यातनयः सदा सविनयः श्रीमित्रसेनस्सुधीः ॥३३॥ दाना दापयिता दयादमपरः श्रीमानमात्सर्यवान् धीरोऽधीतसमस्तदाास्त्रनिवहच्याख्यारसख्यातिमान् । नानारकसारकप्रकर्णग्रन्थौघतात्पर्याव-द्वादन्यक्कृतवावद्किनचयो यो गीतकीर्जिबुधैः ॥ ३४ ॥ मन्त्रे यो रसनायितः प्रतिदिनं दाने च इस्तायितो विश्वासे हृद्यायितो नृपसभाभूमीषु भूषायितः। यो विद्वनिकषायितः प्रविस्तर्मात्की चर्यास्त्रास्याया श्रीमद्वीरमहीपतेः मतिपदं मेमास्षदं योऽजनि ॥ ३५ ॥ तेनानेकनिबन्धासिन्धुमनिशं निर्मध्य बुद्धधा पुन-र्<mark>वेदान्साङ्गपदक्रमोपनिषदान्श्रुत्वाऽवधार्यापिच ।</mark> धर्मार्थादिपुपर्थनिर्णयपरः श्रीवीरसिंहाइया ग्रन्थोऽयं रचितः परोपकृतये श्रीवीरमित्रोदयः ॥ ३६ ॥ मा कुर्तन्तु मुघा बुधाः परिचयं ग्रन्थेषु नानाविधे-ष्वसन्तं नहि तेषु सर्वविषयः कश्चित्कचिद्वर्त्तते । पश्यन्तु प्रणयाद्नन्यमनसो ग्रन्थं मदीयं त्विमं

धर्माधर्मसमस्तनिर्णयविधियस्मिन्दरीह्वयते ॥ ३७॥ आदौ ब्रह्ममुहूर्तादिकुरामस्तावना ततः॥ तदोत्थाय स्वधर्मादिचिन्तनादिकमुच्यते ॥ १ ॥ मङ्गल्यास्त्रोकनं चाथ विष्मुत्रोत्सर्गयाविधिः ॥ विस्तरेण ततः शोक्तं शौचमाचमनं तथा ॥ २ ॥ निमित्तमथ तत्रोक्तं तद्विराचमने ततः॥ अनुकल्पास्ततस्तर्यं कथितास्तद्नन्तरम् ॥ ३ ॥ अपबादाश्च तस्याथ दन्तधावननिर्णयः ॥ <mark>मातः सङ्क्षेपतः स्नानमुक्तं सन्ध्यादिकं ततः ॥ ४ ॥</mark> अनुकल्पास्ततस्य काथितास्तदनन्तरम् ॥ अहः प्रथमभागी खक्तरये ब्वेते निक्षिताः ॥ ५ ॥ द्वितीये च तथा भागे विद्याभ्यासी निरूपितः॥ तृतीय च तथा भागेऽर्थायमीक्यापसर्पणम् ॥ ६ ॥ ततश्चतुर्थभागे च मध्याह्नस्नानविस्तरः॥ ततः स्नाननिमित्तानि प्रसङ्गात्कथितानि च ॥ ७ ॥ कात्यायनोक्ताविधिना स्नानं चाथ निरूपितम् ॥ योगीशोक्तमकारेण ततस्तस्य प्रपञ्चनम् ॥ ८ ॥ गोभिलोक्तप्रकारेणाप्यथ तत्कथनं कृतम् ॥ अथ पद्मपुराणीयविधिना तन्निरूपणम् ॥ ९ ॥ वसिष्ठोक्तविधानेन तस्य चाथ निरूपणम् ॥ शङ्केनोक्तं क्रियास्नानं कथितं तदनन्तरम् ॥ १० ॥ ततो बौधायनोक्तं तत्तथाऽऽपस्तम्बभाषितम् ॥ ततः शाङ्खायनस्नानं शौनकोक्तं ततः परम् ॥ ११ ॥ नरसिंहपुराणोक्तं स्नानमुक्तं ततः परम् ॥ ततो विष्णुपुराणोक्तमथ वासोविधारणम् ॥ १२ ॥

तिलकस्य क्रिया चाथ सन्ध्यारूपाभिधा ततः ॥ तदुपासाप्रकारोऽथ तदेशादिनिक्ष्पणम् ॥ १३ ॥ यार्जनं च ततः शोक्तं <mark>पाणायामस्तद्त्तरम् ॥</mark> ततोऽधमर्षणं प्रोक्तमर्घक्षेपादिकं ततः ॥ १४ ॥ <mark>नरसिंहपुराणोक्तसन्ध्याकल्पानुकीचनम् ।।</mark> बानिकोक्तं च सन्ध्याया वन्दनं तदनन्तरम् ॥ १५ ॥ निकृपितं ततः मोक्तो जपस्य विधिविस्तरः ॥ निरूपितश्च कातीयो ब्रह्मयज्ञस्ततः परम् ॥ १६ ॥ वहृत्वानां ब्रह्मयङ्गस्ततः सम्यग्निक्षितः ॥ छन्दोगानां ततः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञविधिस्ततः ॥ १७ ॥ साङ्गस्य तर्पणस्याथ विधिः सम्यग्निक्वितः ॥ कातीयस्तत्पयोगश्च कथितस्तद्नन्तरम् ॥ १८॥ <mark>बाङ्कोक्तविधिना चाथ तत्प्रयोगो निक्र</mark>पितः ॥ बौधायनोक्तविधिनाऽप्ययमुक्तस्ततः परम् ॥ १९ ॥ ततो विष्णुपुराणोक्तस्ततो योगीशभाषितः ॥ छन्दोगपरिविष्टोक्तस्ततोऽसौ सुनिक्षपितः ॥ २० ॥ आक्वळायनवाखोक्तोऽप्यथासौ विवादीकृतः ॥ गोभिलोक्तोऽप्यसावुक्त इति तर्पणविस्तरः ॥ २१ ॥ तर्पणोत्तरक्रसानि कथितानि ततः परम ॥ एतानि तुर्यभागीयकृत्यान्युक्तानि विस्तरात् ॥ २२ ॥ ततः पञ्चमभागीयकुसमत्र निद्धिपतम् ॥ वैद्यदेवेतिकर्त्तव्यतेवादौ तत्र भाषिता ॥ २३ ॥ आद्वलायनद्याखीयस्तत्वयोगोऽथ भावितः ॥ कातीयोऽपि ततः शोक्तस्तत्पयोगस्ततः परम् ॥ २४ ॥ छन्दोगपरिधिष्ठोक्ता बलिदानोत्तरिक्या ।।

#### निरूपणीयविषयाणां निर्द्शः कृत्यप्रस्तावना च। ९

कथिताऽथ ततो नित्यश्राद्धीयविधिविद्धारः ॥ २५ ॥ अथातिध्यविधिः प्रोक्तो भोजनस्य विधिस्ततः ॥ भोज्याभोज्यान्नमर्त्यानां कथनं तद्नन्तरम् ॥ २६ ॥ अभक्ष्यान्तस्य कथनमभक्ष्यक्षीरिनर्णयः ॥ अभक्ष्यान्तस्य कथनमभक्ष्यक्षीरिनर्णयः ॥ अभक्ष्यान्तस्य वधाहिंसाविधीतरौ ॥ २० ॥ निकृषितौ निषिद्धाश्च पक्षिणः कथिता अथ ॥ अभक्ष्याः पन्नवः प्रोक्ता मत्स्या अपि तथा पुनः ॥ २८ ॥ अपेयान्यथ मद्यानि विद्धारेणरितानि तु ॥ अपेयान्यथ मद्यानि विद्धारेणरितानि तु ॥ भोजनोत्तरकृत्यानि पुराणश्चेत्रणे विधिः ॥ २९ ॥ निकृषितोऽथ कथिता सायंसन्ध्योत्तरिक्रया ॥ १० ॥ क्ष्यादिक्षमकाग्रेऽस्मिन्नर्था एते महान्नयः ॥ ३० ॥ इत्यादिकमकाग्रेऽस्मिन्नर्था एते महान्नयः ॥ १० ॥ अथ ब्रह्ममुह्न्त्वादिनियतकालिककृत्यप्रस्तावना । अथ ब्रह्ममुह्न्तादिनियतकालिककृत्यप्रस्तावना ।

तत्र द्चः,

उक्तं कर्म क्रमो नोक्तो न कालस्त्वत एवहि ।
दिजानां तु हितार्थाय दक्षस्तद्वयमत्रवीत् ॥
प्रातरुत्थाय कर्चन्यं यद द्विजेन दिनेदिने ।
तत्सर्व सम्प्रवक्ष्यामि दिजानां परमं हितम् ॥
उद्यास्तमयं यावक विमः क्षणिको भवेत् ।
नित्यनैमित्तिकैर्युक्तः काम्येश्चान्यैरगहितेः ॥
स्वकं कर्म परित्यज्य यदन्यत्कुरुते द्विजः ।
अज्ञानादथवा लोभात्स तेन पतितो भवेत् ॥
दिवसस्याद्यभागे तु कुत्यन्तस्योपदिव्यते ।
दिवसस्याद्यभागे तु कुत्यन्तस्योपदिव्यते ।

पष्टे च सप्तमे चैव अष्टमे च पृथक्पृथक् ।
विभागेष्वेषु यत्कर्म तत्मवक्ष्याम्यदोषतः ॥
उत्थायावद्यकं कृत्वा कृतद्योचः समाहितः ।
पूर्वी सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत स्वकाले चापरां चिरम् ॥
उक्तं कर्म बन्वादिभिः, क्रमकालो तु नोक्तो, अत एव एतस्मादेव कारणात् । द्विजानामित्युपलक्षणम् । तद्वयं क्रमं कालं चेत्यधैः । प्रातरिति । प्रातःपदम् उषःकालपरं, विष्णुपुराणादौ तदैवोत्थानविधानात् । उद्यास्तमयमित्यहोरात्रोपलक्षणम् । विम इति
प्रधानविधानात् । उद्यास्तमयमित्यहोरात्रोपलक्षणम् । विम इति

निर्वापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः । इतिकोषात्सणो व्यापारश्रुन्यत्वम् । अत इनिष्ठनाविति सूत्रेण मत्त्रर्थीयठन्त्रस्रये क्षणिको व्यापारश्रुन्य इत्यर्थः । अत्र—

नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठसकर्मकृत्।

इत्यादिना सर्वदेव सर्वस्य यत्कि श्चिद्रचापारवस्तावगमात्त-च्छून्यत्वस्याप्रसक्ते स्त्रिकेघानुपपत्तिमभिष्ठेस क्षणिकः शास्त्रानुम-तच्यापारञ्चन्य इति कल्पतरुणा व्याख्यातम् । अत्र यद्यपि शा-स्त्रानुमतव्यापारान्तर्गतानां काम्यानां दृष्टार्थकानां च व्यापारा-णामभावतः प्रस्रवाय रूपमनिष्ट्रमनुपपन्नं तथापि इष्टाभाव रूपमा-निष्टं तत इति श्रसाय्यते। तथाचोपदेशपरिमदं वाक्यिमिति तदिभि-प्रायः।

उन्ये तु सिणकोऽत्र लोकशास्त्रगहिंगव्यापारवान, लोकगहिंगो व्यापारो जलताडनादिः, शास्त्रगहिंगः परस्वहरणादिः, द्वितीयार्धेन अगहिंगव्यापारवत्त्वं विधीयते, पूर्वार्धेन तु गहिंगव्यापास्त्रत्त्वं नि-षिध्यतइत्यादुः । अन्येष्ट्रगुर्थेः, अगहिंगैः लोकशास्त्रानिन्दितैः ।

अत एव याज्ञयल्क्यः,

अस्वर्ग्य लोकाविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्नतु । मनुरपि, परित्यनेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ । धर्म चाप्यसुखोदके लोकविद्विष्टमेवच ॥ इति ।

स्वकं स्ववणिश्रमोक्तं, परित्यज्य चिरकालं त्यक्ता। आद्यभागेत्वि। अत्राद्यभागपदमाद्यभागान्तोषः कालादिकालपरम् । जपः कालादिकक्तं व्यानामुत्थानशौ चादिकर्मणामप्याद्यभागकृत्येषु वस्यमाणस्वात् । कल ।तरुस्तु दिवसशब्दोऽत्राजहत्स्वार्थलक्षणयोषः कालादि
प्रदोषपर्यन्तकालपरः । दक्षेणेव दिवसस्यत्यभिधायोषः कालोपक्रमनदोषपर्यन्तकृत्याभिधानात् इत्याह् ।

अन्नदं चिन्त्यम्, अष्टमे लोकपाता तु बहिःसन्ध्या ततः परम् । होमो भोजनकालश्च यदन्यद् गृहकृसकम् ॥

इत्यादिना दक्षण दिवसाष्ट्रमभागक्तसोक्तरमेव सायंसन्ध्याप्रदोषरात्रियामक्रत्याभिधानेन दिवसपदस्य प्रदोषपर्यन्तकाललसणायां मानाभावः । किञ्च दिवसपदस्य उषःकालादिमदोषपर्यनतकाललक्षणायां तावत्कालस्यव "समं स्यादश्चतत्वात" इतिन्यायेन
अष्ट्रधा समविभागापत्तौ विष्टिस्तत्तत्कालक्रियमाणानां तत्तद्भागः
विद्वितकर्म्मणां कालान्तरे करणप्रसङ्गः । विषयविभागेन आद्यभागाष्ट्रमभागयोराधिकयकल्पने च मानाभावः । उत्थायेत्यादि ।
उत्थाय शयनीयात । आवश्यकं रात्रिवासस्त्यागादिमूत्रपुरीषोत्सगीनतम् । समाद्दितः संयतचित्तः । अपरां पश्चिमसन्ध्यां, चिरं नक्षश्रीदयाद्ध्वमिष । एतच्च निर्मानविषयम् । साम्नेर्नक्षत्रोदयाद्वागेकः
द्वीमिविधिना सन्ध्याकर्मसमाप्तेरिति कल्पतरुः ।

अथ ब्राह्मसुहूर्त्ते धर्मादिचिन्तनत् ।

यथा विष्णुपुराणे,
ब्राह्में सुहूर्ते स्वस्थे च मानसे मितमान्तृप ।
विबुद्धिन्तयेद्धममर्थं चास्याविरोधिनम् ॥
अपीडया तयोः काममुभयोरिष चिन्तयेत् ।
दृष्टादृष्टाविनाशाय विवर्गे समद्शिता ॥
परिस्रजेदर्थकामौ धर्मपीडाकरौ नृप ।
धर्ममप्यमुखोदकं लोकविक्रुष्टमेवच ॥
ततः कल्यं समुत्थाय कुर्यान्मैत्रं नरेश्वर ।

ब्राह्मपुहूर्नोऽनुपदं वस्यते। दृष्टादृष्टेति। दृष्टादृष्ट्योरिष्ट्योरिवनाशाय त्रिवर्गे समद्शिता कार्येत्यर्थः। असुखोदर्कम् ऐहिकोत्कटदुःखफलकम्, नत्वन्वये सति सर्वस्वदानादि। तस्यादेयप्रकरणपाठतेन सर्वस्वं चान्वये सतीत्यनेन दक्षवचनेन निर्वद्धत्वेन धर्मत्वाभावाद। लोकविकुष्टं लोकविगीतं मधुपर्कादौ गोवधादिकम् ।
कल्यम् उपसि।

<mark>शत्यूवोऽहर्मुखं कल्यम्रुवः प्रत्युवसी अपि ।</mark>

इति कोषात् । उषःकास्त्रश्च वक्ष्यते । मैत्रं मित्राधिष्ठितपा-युसम्बन्धात्पुरीषोत्सर्गम् ।

पायोर्भित्राधिष्ठानत्त्रमुक्तं भागवते । यथा आस्पद्मित्य-मुदत्ती,

पायुर्वमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद । इति । महाभारतेऽपि, अधिभृतं विसर्गश्च मित्रस्तत्राधिदैवत्तम् । तत्र पायौ । मार्कण्डेयपुराणे, परस्परानुबद्धांश्च सर्वानेतान्विचन्तयेत । विपरीतानुबद्धांश्च धर्मादींस्तात वर्जयेत ॥ एतान्धर्मार्थकामान । विष्णुः,

गृहमेधिनि यत्मोक्तं स्वर्गसाधनमुत्तमम् ।

ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय तत्सर्वं सम्यगाचरेत ॥

खत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य सुकृतं कृतम् ।

दत्तं वा दापितं वाऽपि वाक् ससा चापि भाषिता ॥

अत्र कृतसुकृतादिचिन्तनं तद्विरोधेनाग्रिमकरणार्थम् ।

निष्ठा भविष्यदर्थिकेत्यपरे ।

मनुः,

ब्राह्म मुहूर्ते बुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत । कायक्रेशांश्च तन्मूळान्वेदतत्त्वार्थमेवच ॥ जत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशोचः समाहितः । पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेतस्वकाळे चापरां चिरम् ॥ ब्राह्मो मुहूर्तो रात्रेः पश्चिमो यामः । ब्राह्मी भारती तत्म-

बोधहेतुत्वात । मुहूर्त्तशब्दोऽत कालमात्रपरः । दचेणापि,

प्रदोषपश्चिमी यामी वेदाभ्यासरतो नयेत्। यामद्रयं रायानो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ इति वदता तत्र प्रवोधोऽभ्यनुज्ञात इति कुल्लूकभट्टः। स्मृतिचन्द्रिकायामपि, "ब्राह्मो मुहूर्तो रात्नेः पश्चिमो यामः।

"ब्राह्मा सहूत्ता राजः पश्चिमा यामः। राजेस्तु पश्चिमो यामो सहूर्तो ब्राह्म उच्यते। इति पितामहस्मरणात्" इत्युक्तम्। यामिन्याः पश्चिमे यामे सक्तानिहो हरिं स्मरेख । आलोक्य मङ्गलद्रव्यं कर्मावद्यकमाचरेत ॥ इति व्यासत्राक्येकवाक्यत्यापि ब्राह्ममुहूर्त्तशब्दस्य पश्चिम-पामपरत्वं प्रतीयते ।

प्रयोगपारिजातधृता ऽऽश्वलायनस्मृतिरिप,
राज्यां त्रिभागिशिष्टायाम् । उत्थाय शयनाद् बुधः ।
समाचम्य सदासीनः सिद्धि त्रैविगिकीं स्मरेत् ॥
त्रिभागः चतुर्द्धा विभक्ताया रात्रेस्तृतीयो भागस्तृतीयप्रहरः
ततः शिष्टायां चतुर्थयामात्मिकायामित्यर्थः । युक्तं चैततः । प्रबोध्धोत्तरं वेदाभ्यासादिहरिस्मरणादिहोमान्तानां बहुनां विहितकर्म-णां तावत्कालं विना कर्त्तुमशक्यत्वातः । निवन्धान्तरेषु तु उपा-न्यमुहूर्त्तस्य ब्रह्मदेवताकत्वातः उपान्त्यो मुहूर्त्तां ब्राह्मो मुहूर्त्त इति
व्याख्यातम् । ब्रह्मदेवताकत्वातं च तस्य कालमाधवीयधृतपुराणव-चनात्तिद्धम् ।

यथा--

शङ्करश्चाजपादश्च तथाऽहिर्बुध्न्यमैत्रकौ ।
आश्विनौ याम्यवाद्वेयौ वैधात्रश्चान्द्र एवच ॥
आदितेयोऽय जैवश्च वैष्णवः सौर एवच ।
ब्राह्मो नाभस्वतश्चेव सुदूर्त्ताः क्रमशो निश्चि ॥ इति ॥
पठिन्त च,
रावेः पश्चिमयामस्य सुदूर्त्ती यस्तृतीयकः ।
स ब्राह्म इति विश्वेयो विहितः सम्प्रवीधने ॥
इत्थं चोभयस्य शास्त्रार्थत्वे वेदाभ्यासादिवहृतरकर्मचिव

इत्थं चोभयस्य शास्त्रार्थत्वे वेदाभ्यासादिवहुतरकर्मचिकीर्षुः पश्चिमयामस्याद्यमुहूर्ते बुध्येत इतरस्तु तृतीयमुहूर्त्ते इति व्य-व्यवस्था। सकृदुचरितस्य ब्राह्ममुहूर्त्तशब्दस्यापि सतितात्पर्येऽर्थ- द्वयबोधकत्वे बाधकाभावात् । इदमत्रावधेयम्। यदत्र रात्रिकोषे वेदाभ्य-सो दक्षेणोक्तः स पूर्वदिवसीयरात्रिक्ठत्यान्तर्गतोऽवगन्तव्यः । दक्षेण रात्रिकृसे तस्याभिधानातः यच्च रात्रेरुपान्त्यमुहूर्त्तमारभ्य कर्त्तव्य-न्वेनोक्तं तदुत्तरिवसीयाह्निककृत्यान्तर्गतं, दक्षेण उपान्त्यमुहूर्त्त-कालीयकृत्यमारभ्याह्निकस्य विहितत्वात् । अत एव

ब्रह्मचैवर्त्त,

खपान्त्यमुहू त्तीदिकालस्यैव दिवसत्वमुक्तम् । यथा, त्रियामां रजनीं पाहुस्त्यत्काऽऽद्यन्तचतुष्ट्यम् । नाडीनां तदुभे सन्ध्ये दिवसाद्यन्तसंज्ञिते ॥ इति । अत्र नाडीनामाद्यन्तचतुष्ट्यमित्यन्वयः । तन्मृलान्धमिथहेतु-

कियानिमित्तकान् । तत्प्रयोजनं च यदि महाक्रेशोऽल्पश्च धर्मी-ऽथीं ना तदा तं परिहरेदिति । वेदतत्त्रार्थमिति । अत्र तत्त्वपद-मपन्यायप्रतीतार्थवारणार्थम् । यद्वा वेदतत्त्वार्थं ब्रह्म ।

तदुक्तं कूर्पपुराणे,

ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय धर्ममर्थं च चिन्तयेत्। कायक्रेशं तदुद्भूतं ध्यायीत मनसेश्वरम् ॥ इति । याज्ञचलक्यः,

ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् । इति ।
रात्रेः पश्चिमयामो ब्राह्मो मुहूर्तः । मुहूर्त्तशब्दोऽत्रीपचारिक इति शूलपाणिः । ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय पश्चिमेऽर्द्धपहरे प्रबुध्येति तु मिनाक्षरा ।

कार्राखण्डे, रजनीपान्तयापार्द्धं ब्राह्मः समय उच्यते । स्वहितं चिन्तयेत्पाज्ञस्यस्यिश्चोत्थाय सर्वदा ॥ रजन्याः प्रान्तयापार्द्धीपत्पर्थः ।

वामनपुराणे, बाह्य मुहूर्ते मथमं विबुध्येदनुस्मरेदेववरान्मुनींश्च । <mark>माभातिकं मङ्गलमेव वाच्यं यदुक्तवान्देवपातिस्त्रिनेत्रः ॥</mark> सुकेइयुवाच, कि तदुक्तं सुप्रभातं बाङ्करेण महात्मना । प्रभाते यत्पठन् मृसोर्धुच्यते पापबन्धनात् ॥ ऋषय ऊचुः, श्रूयतां राक्षसश्रेष्ठ सुप्रभातं सुरोदितम् । श्रुत्वा स्मृत्वा पठित्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ब्रह्मा मुरारिख्निपुरान्तकारी भानुः द्यादी भूमिसृतो बुधश्च। गुरुश्च गुक्रः ज्ञानिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ भृगुर्विसष्ठः क्रतुरङ्गिराश्च मनुः पुलस्त्यः पुलहस्सगौतमः । रैभ्यो मरीचिद्रच्यवनी रिभुश्च कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्।। सनत्कुपारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गली च। सप्त स्वराः सप्त रसातलाश्च कुर्तन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ <mark>पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाऽऽपः स्पर्शी च वायु</mark>र्ज्विलं च तेजः। नभः सज्ञाब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ सप्तार्णवाः सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवराश्च सप्त । भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत्स्मरेद्वा श्रृणुयाच भक्त्या । दुःखप्ननाशोऽनघ सुप्रभातं भवेच सर्व भगवत्प्रसादाद्य ॥ ततः समुत्थाय विचिन्तयेद् बुधो धर्म तथाऽर्थ च विहाय दाय्याम् । उत्थाय पश्चाद्धरिरित्युदीर्य गच्छेत्तदोत्सर्गाविधि च कर्तुम् ॥

"अनुस्मरेदिति"। अत्रानुस्मरेदित्येव प्रधानविधिः। कथ-पिसाकाङ्कायामुक्तं "प्राभातिकं मङ्गलमेव वाच्यमिति "। अत्र वाच्यमिति पाठवैकाल्पिकयोः प्राभातिकमङ्गळस्मरणश्रवणयो-रुपलक्षणम् । श्रुत्वा स्पृत्वा पठित्वा वेति ऋषीणामुत्तरवाक्ये प-हैत्स्मरेद्वा श्रुणयाचेत्युपसंहारवाक्ये च विकल्पेन त्रयाणामप्युपा-दानात । इत्यं च प्राभातिकपङ्गलश्लोकानां वचनाचन्यतमेनैव देववराम्मुनींश्च स्मरेदिति वाक्यार्थः । अत एव मङ्गळमेवेत्यत्र एवकारोऽपि साधु सङ्गच्छते । ननु पाठादीनां सर्वपापैः प्रमुच्य-त इसनेन दुःस्वप्ननादा इत्यनेन च फलवन्वावगमात्प्रधानत्वमेवो-चितं, न त्वितिकर्त्तव्यतात्विमाति चेत् । पाठादीनां देवादिस्मरण-क्षपदृष्टार्थकत्वे सम्भवति अदृष्टार्थकत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वेना-<mark>क्रत्वे सिद्धे अङ्गे फलश्रुतिरर्थवाद इति कल्प्यते।देवर्षिस्मरणादीना</mark> फलं तु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातमियादिमन्त्रप्रकाशितमेव । सु-क्तवाकमन्त्रवर्णप्रकाशितायुरादिफल्लिम प्रस्तरपहरणस्य मन्त्रप-काशितफलापेक्षया मन्त्रपाठाचर्थवादमकाशितफलस्य विमक्रुष्टु-त्वेन फलायोगः । " इत्थं मभात इति " । मभाते उपसि ।

मत्यूषोऽहर्भुखं कल्यमुषः मत्युषसी अपि ।

मभातं चेबाभिधानात् । उषः शब्दश्चारुणोदयपर्यायः । मातः स्नायी अरुणांकरणग्रस्तां माचीमवल्लोक्य स्नायादिसनेन विष्णुवचनेनारुणोदयविहितस्नानस्य—

उषस्युषित यत्स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवी । इसनेन दक्षेणोषःस्नानत्वेन कथनात । अरुणोदयकालं चाह कालमाधनीये स्कन्दपुराणे नारद्श्य, उदयात्माक् चतस्रस्तु नाडिका अरुणोदयः । इति । यद्यपि, मुखे पर्युषिते निसं भवसमयतो नरः ।
इत्यनेन,
छाछास्वेदसमाकीर्णः दायनादुत्थितः पुमानः ।
अस्नात्वा नाचरेत्कर्म जपहोमादि किञ्चन ॥
इसनेन च वाक्येन दक्षेण,
अशुचिर्भवेदित्यनुद्वतौ—
स्वप्राद्वस्त्रविपर्यासात्श्वताद्ध्वपरिश्रमादः ।
इति वाक्येन देवलेन च द्यापनोत्थितस्य अशुचित्वं बोध्यते ।
अशुचेश्च—

नाश्चिचिद्देविषिपिदूणां नामानि कीर्त्तयेत् । इति वाक्येन देवादिनामकीर्त्तनस्य, अग्नीचं प्रक्रम्य — म कुर्याद्विदितं कर्म स्वाध्यायं मनसाऽपि च । इति कूर्मपुराणवाक्येन च विद्दितकर्ममात्रस्य निषेत्रोऽनग-

इति कूमेपुराणवाक्यन च विहितकमेमात्रस्य निषेषेऽत्रगम्यते । तथापि वैधत्वाक्रैतिक्रिपेघविषयः । अग्नीषोमीयहिंसावत् ।
"तत इति" । धर्मम् उदाहृतविष्णुपुराणस्वरसात्तद्विरे चिनमर्धे
तहुभयाविरोधिनं च कामं चिन्तयेत । उदाहृतमनुकूर्मपुराणक्वः
स्वरसात्परमात्मानं च चिन्तयेत । समुत्थाय द्यायां विहायेति पव
घोत्तरसर्वकर्मान्विय। केचित्तु प्राभातिकमङ्गलपाठानन्तर्भवेद्यान
कथनात तत्पाठाद्यन्तं कर्म द्यायानेनैव कर्त्तव्यं तदुत्तरं द्यायनादुः
स्थाय द्यायामुपविदय कर्त्तव्यं तद्नन्तरं द्यायागावधानातः
इति वदन्ति । ततः—

लोकेश चैतन्यमयादिदेव श्रीकान्त विष्णो भवदाइयैव । मातः समुत्थाय तव मियार्थ संसारयात्रामनुवर्षायष्ये ॥ इसादि मार्थयेत । अत्र— वयः सुपर्णा इत्येतां जपन्वे विन्दते श्रियम् । इत्युपक्रम्य,
अक्षिणी प्रातहत्थाय निमृजीतैतया सह ।
चक्षुष्मान्भवति श्रीमानालक्ष्मीः प्रतिबाधते ॥
इति ऋग्विधाने उक्तम् । एतया ऋचा अक्षिणी सहैकदा
निमृजीतेयन्वयः। ऋक् च—

वयः सुपर्णा उपमेदुरिन्द्रं शियमेथा ऋषयो नाधमानाः । अपध्यान्तमूर्णुहि पूर्धिचक्षुर्मुसुग्ध्यस्मास्त्रिधयेववद्धान् ॥ इत्थं च चक्षुष्मचादिकामोऽनया ऋचा अक्षिणी एकदा निमृजीतेति विद्याकरवाजपेयिनिवन्धे ।

नमोऽरतु मियदचायै अने इति दिनेदिने । भूमिमाक्रमते मातः वायनादुत्थितश्च यः ॥ स सर्वकामहृष्टात्मा सुखं याति यमालयम् ।

अत्र चायं क्रमः। वेदाभ्यासाथीं रात्रेः पश्चिमयामारम्भे प्र-बुध्य नमोऽस्तु नियदत्ताये भुते इत्युक्ता भूमिमाक्रम्य वायनीय-बासस्त्यक्ता वासोऽन्तरे धौते परिदध्यातः । वायनीयवासस्त्या-गश्च महाभारतीयवचनस्वरससिद्धः।

तद्यथा,

अन्यदेव भवेद्वासः द्यापनीये सदैवाहे । अन्यद्रथ्यासु देवानामर्चायामन्यदेवहि ॥

अत्र वायनकालादिघृतवासः सुकालान्तरघृतवासोऽन्यःवि-षानाद कालान्तरेऽर्थाद्वासोऽन्तरधारणं नियम्यते ।

अक्रिरोनाम्ना पठान्त च, हत्थाय पश्चिमे यामे रात्रिवासः परिस्रजेत् । प्रक्षाच्य इस्तपादास्यान्युपस्पृष्य हार्रे स्मरेत् ॥ इति । ततश्च पादौ इस्तौ मुखं नेत्रे च प्रक्षालयेत् । नेत्रप्रक्षालनं चोक्तम्—

कात्यायनेन। यथा, उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिर्भृत्वा समाहितः। परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तधावनम्॥

श्चिर्भुत्वा मूत्रपुरीषोत्सर्गान्ते क्रताचमनेन श्चिर्भुत्वा।ततश्च प्रवोधनिमित्तकं वासोधारणनिमित्तं च तन्त्रेण द्विराचामेत्। प्रवोधनिमित्तकं चाचमनं वासोधारणात्पृर्वं सर्यापे निमित्तसिन्नपति न कार्यम् । अशुचिवस्त्रेण भृगुणा आचमननिषेधात् ।

तथा-

विना यद्गोपनितेन तथाऽधौतेन वाससा ।

मुक्ता शिखां वाऽप्याचामेत कृतस्यैव पुनः क्रिया ॥

इत्यनेनाचमनान्तरस्य कर्त्तव्यत्वं विद्धता तथा कृतस्याः
चमनस्य व्यर्थत्वं बोध्यते । कर्माङ्गाचमन एव कुशधारणाविधानातः
अत्र कुशधारणं नाङ्गम ।

यथा स्मृत्यर्थसारे, पवित्रकर आचामेच्छिचिः कर्मार्थमादरात् । कुरामात्रकरो वापि दर्भमावकरोऽथवा ॥ इति ।

कुशदर्भयोभेंदस्तु कुशमकरणे द्रष्टच्यः । शिष्टाचारोऽध्येवमेव ।
ततस्त्रेविणकः कर्त्तच्यकमीविरोधेन वेदानभ्यस्य शेषाद्ध्यामक्ष्यप्रभातोषक्रमेण देवादिस्मरणं विधाय यथोक्तरीसा धर्मार्थादीश्च
विचिन्स परमात्मानं ध्यात्वा उत्थाय हरिरित्युदीर्घ्य श्लोत्रियसुभगादीनि मङ्गल्यानि विलोक्य वक्ष्यमाणरीत्या मूत्रपुरीषोत्सर्गादि कुर्यादिति । इतरस्तु रात्रेः पश्चिमयामस्य तृतीये मुहूर्त्ते मबुध्य
वेदाभ्यासवर्ज्ञं मागुक्तं पाग्वत्कुर्यात् इति । उत्थानोत्तरं पटनीयान्तरमुक्तं महाभारते,

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च ।
संसारेष्वनुभूतानि चान्ति चास्यन्ति चापरे ॥
हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।
दिवसेदिवसे मूदमाविशन्ति न पण्डितम् ॥
ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष नच कश्चिच्छुणोति मे ।
थर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेन्यते ॥

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्भ जह्याज्जीवितस्यापि हेतोः। धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो निस्रो हेतुरस्य त्वनित्यः॥

इमां भारत सावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ प्रातःपदमत्र प्रभातपरम् ।

प्रगे प्रातः प्रभाते इत्यमरकोशात् । अत एव— यथाऽहिन तथा प्रातिन्सं स्नायादनातुरः । इतिं वाक्ये अरुणोदयकाले प्रातःपदं कासायनः प्रयुक्तवात् । ब्राह्मे तु,

षद्पञ्चाबद्घटी पातस्ततस्त्वेकाधिकोऽरुणः । उषःकालोऽष्टपञ्चाबात् वेषः सूर्योद्यः स्मृतः ॥ इति षद्पञ्चाबाद्घटीमारभ्य । एवमग्रेऽपि ।

इदमत्र बोध्यम् । यत्मबोधोत्तरकालपाठ्यत्वेन विद्वितं तद्धमीदिचिन्तनात्पूर्वमेव पाठ्यम् । यत्तु प्रातमित्रपाठ्यत्वेन सन्ध्याकालमात्रपाठ्यत्वेन वा विद्वितं तत्सर्वे कमीङ्गस्नानसन्ध्योत्तरमेव
पाठ्यमिति । ब्राह्मे मुहूर्त्ते निद्रायां दोषं प्रायिश्चत्तं चाह—

विष्णुः, ब्राह्मे मुहूर्त्ते या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी। तां करोति तु यो मोहात्पादकुच्क्रेण शुध्यति॥ अत्र पुण्यक्षयपदं पापपरं, प्रायिश्वतोपदेवात ।
अथ प्रात्रहरथानोत्तरं द्दीनीयानि ।
तत्र कात्यायनः,
श्रोत्रियं सुभगां गां च आग्रमित्रिचितं तथा ।
प्रात्रहरथाय यः प्रयेदापद्धाः स प्रमुच्यते ॥
श्रोत्रियं जन्मसंस्कारविद्यायुक्तं ब्राह्मणप्र। अग्निचितं कृताग्निचयनम् । प्रतेषां द्दीनस्य काळ्माइ—

व्यासः,

यामिन्याः पश्चिमे वामे सक्तानिहो इरि स्मरेत् । आछोक्य मङ्गलद्रव्यं कमीक्यकमाचरेत् ॥ अथादर्शनीयान्यपि तत्रैव, पापिष्ठं दुर्भगां मद्यं नप्तमुत्कृत्तनासिकम् । प्रातहत्थाय यः पश्येत्तत्कलेहपलक्षणम् ॥

नमो ऽवक्याच्छाद्यकारीरावयवे आच्छादनरहितः । यहा नमो वेदबाह्यः । तदुक्तं—

विष्णुपुराणे,
त्रयी समस्तवणीनां वित्र संबरणं यतः ।
नम्रो भवत्युज्झिनायामतस्तस्यां न संभयः ॥ इति ।
कर्छः करुद्दय उपस्रमणं स्वकम् ।
अथ सूत्रपुरीषोतसर्गः ।

तत्र विष्णुपुराणम्,
ततः कर्णं समुत्थाय कुर्यान् मैत्रं नरेश्वर ।
नैर्ऋसामिषुविक्षेपमतीसाभ्यधिकं भुवः ॥
दूरादावसथान्मृत्रं पुरीषं च समाचरेत् ।
ततः धर्मादिचिन्तनोत्तरम् । भुवः शयनस्थानात् । नैर्ऋत्या-

पिषु विक्षेषम् क्षित्तेषोः पतनयोग्यं देशम्। अभि छक्षिक्यः । अधिकं ततोऽधिकमतीत्यातिकस्य मैत्रं कुर्यादिति पूर्वेणान्वयः । तद-सम्भवे राणौ वा स्वगृहात किश्चिद् दृरे मूत्रा सुत्रमर्गे कुर्यादित्याह "दूरादिति"। आवसयो गृहम् ।

आपस्तम्बः,

आराचावसथान्मुत्रपुरीषे कुर्यादक्षिणां दक्षिणापरां वा, गत्वे-ति शेषः । आराद् दूरे । दक्षिणापरां नैर्ऋतीम् ।

पुनरापस्तम्बः,

अस्तिमते बहिर्ग्रामादाराचानसथान्मूत्रपुरीषयोः कर्म वर्जयेत् । अस्तिमते आदित्ये आराद् दूरे आवसथात् गृहात्। अन्तर्ग्रामे-ऽपि गृहाद् दृरतो न कुर्गादित्यर्थः । हृष्टार्थोऽयं प्रतिषधः । तेन चोरन्याघ्रादिराहते देशे रात्रो बहिर्गमनेऽपि न दोषः ।

मद्नरत्ने परादारः,

ततः पानः समुत्थाय कुर्याद्विण्मूत्रमेशच ।
नैर्ऋसामिषुतिक्षेपपतीत्याभ्यधिकं बुधः ॥
ग्रामाक्रमञातं गच्छेन्नगराच चतुर्ग्रुगम् ।
क्रमञातं, क्रमु पादितिक्षेपे इति धात्वनुसारात्पादाविक्षेपज्ञतम्।
क्रम्दपुराणीयत्वेन देवलीयत्वेन च पठिन्ति,

दशहरतं समुत्स्डिय मूत्रं कुर्याङ्जलाशयात् । शतहस्तं पुरीषं च तीर्थे नद्यां चतुर्गुणम् ॥ इति । मनुः,

द्रादात्रसथानमूत्रं दृरात्पादावसेचनम् । डच्छिष्टान्नं निषेकं च द्रादेव समाचरेत ॥

निषेकम् उञ्छिष्टद्रच्यपक्षेप इति कल्पतरुः। तन्मते उञ्छिष्टाश्रम् णिक्छष्टाश्रत्यागीमस्यर्थः । कुल्लूकभद्दस्तु निषिच्यत इति निषेकं रेतः समाचरेत्समुत्स्रजेत इति व्याख्यातवात् । याज्ञवल्कयः,

द्रादु च्छिष्टविण्मृत्रपादाम्भांसि समुत्स्जेत्।

अत्र विष्मूत्रत्यागे दूरपदेन मागुदाहृतविष्णुपुराण-वाक्योक्तो देशो ग्राह्यः । उच्छिष्टपादाम्भसोस्ट्यागे तु गृहाङ्गणा-तिरिक्तो देशो ग्राह्यः ।

तद्युक्तं विष्णुपुराणे, पादावसेचनोञ्जिष्टेग्नं क्षिपेत्तु गृहाङ्गणे । इति । अङ्गिराः,

उत्थाय पश्चिमे यामे राह्मराचम्य चोदकम् । अन्तर्द्धाय तृणैर्भूमि शिरः प्राद्य वाससा ॥ बाचं नियम्य यत्नेन ष्ठीवनोच्छासवर्जितः । कुर्यान्मृत्रपुरीषे तु थुचौ देशे समाहितः ॥

आचम्येति। अनेन यत्र स्वापादिना निमित्तेनाचमनपाप्तिस्त-श्राचम्येव मूत्रपुरीषे कुर्यादित्युक्तम् । तृणेः शुष्कैरयित्वयैः ।

तथाच यमः,

श्चिरः प्रावत्यं कुर्वात शकुन्मुत्रविसर्जनम् । अयिक्षयेरनार्देश्च तृणैः सञ्छाच मेदिनीम् ॥

इदं च अयिष्ठ प्रक्रकाष्ठस्य पत्रलोष्ट्रवेणुदलमृग्यभाजना-नां चाप्युपलक्षणम् । बौधायनादिना तेषामापे संग्रहीतत्वात् । तथाच बौधायनः,

शुष्कं तृणमयिक्षयकाष्ठं छोष्टं वा तिरस्क्रसाहोरात्रयोरुद्ग्द-क्षिणामुखः प्राष्ट्रसोच्चरेदवमेहेत वा ।

अयिक्वयं यज्ञपयोजनककुरापलाशादि व्यतिरिक्तम् । इदं च तु-णकाष्ठियोरुभयोरपि विशेषणं सामिध्याविशेषाद् । तिरस्कुसभूम्य- हतर्द्धीनार्थं तिर्यक् स्थापित्वा। उदग्दक्षिणामुख इत्यहोरात्रयोर्थ-थासंख्यमन्त्रेति । पादत्य, धार इति दोषः । उच्चरेत पुरीषं कु-र्थात् । अवमेहेत मूत्रं कुर्यात् । विष्मुत्रोत्सर्गं कुर्यादित्यनुहत्तौ

वायुपुराणे च,

युष्केस्तृणेवी काष्ठेवी पत्रेषेणुदलेन वा । मृन्मयेभीजनैवीपि अन्तर्धाय वसुन्धराम् ॥

वेणुर्वेशः तस्य दलं पाटितभागविशेषः । तत्पत्राणां पत्रीर-यानेनेव लब्धत्वात् । "शिरः पाटत्येति " । इदं च द्विवस्नत्वे न स्वेकवस्त्रत्वे ।

नोत्तरीयमधः कुर्यान्नोपर्यधस्यमम्बरम् ।

इति व्यासनावयेन अधरीयवस्त्रस्योपरिधारणनिषेधात् । अत एव श्रीदत्तादिनिबन्धेषु द्विवासास्त्त्त्तरीयेन निरो नासिकां च वैष्टायित्वेसादिम्त्रपुरीषोत्सर्गमकरणे सिद्धवदुक्तम् । अङ्गिरोवचने ष्ठीवनोच्छासर्वाज्ञत इत्यत्रोच्छाससामान्यवर्जनस्याद्वावस्त्रणे मुखनासिकवेष्टनेन साहजिकोच्छासवर्जनमेव विधीयते ।

तथाच हारीतः,

घाणास्ये वाससा वेष्टायत्वा मृद्धात्रीं ग्रीवायामासङ्य दक्षि-णवाहुपार्वे कमण्डलुमाधायोत्स्रजेव ।

मृद्धानीं मृद्धारणपात्रीं, कमण्डलुं शौचार्थजलपूर्ण पात्रम् । उत्स्रजेत, मृत्रपुरीषे इति शेषः । श्रचौ मृत्रपुरीषान्तरादिकृतां-ऽशुद्धिरहिते। समाहितः अनन्यमनस्कः ।

मनुः,

तिरस्कृत्योचरेत्काष्ठं पत्रं छोष्टं तृणानि वा । नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥ वाचं नियम्य मौनीत्यर्थः । तथाच हारीतः, डचारे मेथुने चैन प्रस्नाने दन्तधानने । स्नाने भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत् ॥ डचारे पुरीषोत्सर्गे प्रस्नाने मुत्रोत्सर्गे। मृत्रपुरीषोत्सर्गमकरणे विष्णुपुराणं च,

तिष्ठेनातिचिरं तत्र न च किञ्चिदुदीरयेत्।

प्रयतः यस्मिन्यस्मिन्नाशीचे मलमूत्रोत्सर्गो निषिद्धस्तत्तदाः शीचशून्यः । तचाशीचं चण्डालस्पर्शतेखाभ्यङ्गादिजनितम् । त-स्मिन्सित मूत्रपुरीषयोनिषिद्धत्वं प्रायश्चित्ताम्नानादवसीयते ।

मांयश्चित्तं तु,

चण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रं कुरुते द्विजः।

इत्याद्यंपक्रम्य प्रायश्चित्तं कथम्भवेदित्युक्ता ब्राह्मणस्य त्रि-रात्रं त्विसादिना आपस्तम्ब उक्तवान् ।

तथा स एव, तैलाभ्यक्तस्तथा वान्तः इमश्रुकर्माण मैथुने । मूत्रोचारं यदा कुर्यादहोरात्रेण शुद्धाति ॥

"संवीताङ्ग" इति। संवीतं निवीतम्। निवीतं मनुष्याणामिति वाक्यान्तरसमानाथिकायां संवीतं मानुषमिति तैत्तिरीयश्रुतौ निवीते संवीतपदमयोगदर्शनात् । मानुषं मनुष्याः सनकादयः तत्सम्बन्धि तदुदेश्यकतपणाङ्गीमिति यावत्। अत एव निवीतमापृष्ठदेशावलम्ब ग्राम्यधर्मेष्ट्रिति निगमपरिशिष्ठे। बहुवचनं कडाराः कर्मधारये इत्यत्र स्रत्रे कडारा इति बहुवचनवदाद्यर्थम्। तेन मूत्रपुरीषोत्सर्गसंग्रहः। ग्राम्यधर्मो मेथुनम् । तत् संवीतमङ्गे यस्य स संवीताङ्गः। निवीतं च निवीती कण्यस्किने इति मनुक्तं कण्यावलम्बतं यशसूत्रं तच प्रकृते पृष्ठलम्बतं च। तदाह प्राधवीयादौ अङ्गिराः रवाकरादौ यमस्र, कृत्वा यद्गोपनीतं तु पृष्ठतः कण्डलम्बतम् । विण्मृत्रं तु गृही कुर्याद्यद्वा कर्णे समाहितः ॥ कर्णे निधानं चैकवस्नत्वे ।

तदुक्तं चाङ्ख्यायनयृद्धे, यद्येकनस्रो यहोपनीतं कर्णे इत्नेति।

अत्र मृतपुरीषोत्सर्ग कुर्यादिति मकरणाञ्चभ्यते । कर्णश्चात्र दक्षिणो ग्राह्यः । दक्षिणं मतीयादनादेशे इसाश्वछायनमूत्रात । कुशधारिणा यदा मूत्रपुरीषोत्सर्गः क्रियते तदा ते कुशा दक्षिण-कर्णे धार्या इसाह ।

हारीतः,

पितंत्रं दक्षिणे कर्णे कृत्वा विष्मूत्रमुत्स्रजेत । इति । पवित्रं कुद्यः । यद्वोपत्रीतं परमं पवित्रमिति मन्त्रसिक्षद्वात् पवित्रं यद्वोपत्रीतिमिति कश्चित । संवीताङ्गो वस्त्राच्छादितदेह इति कुल्लूकभष्टस्मृतिचन्द्रिकाकारमयोगपारिजातकाराद्यः । अवगु-ण्ठितः पादतिद्वाराः ।

मनुः,
मृत्रोचारसमुत्सर्ग दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ।
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥
यथा दिवेति उदङ्मुख इसर्थः ।
याज्ञवल्कयोऽपि,
दिवासन्ध्यासु कर्णस्थत्रसम् त उदङ्मुखः ।
कुर्यानमृत्रपुरीषे च रात्रौ चेदक्षिणामुखः ॥
अत्र पूर्विलिखितसांख्यायनाङ्किरोबाक्येकवाक्यक

अत्र पूर्विलिषितसां रूपायनाङ्गिरोवाक्येकवाक्यतया एक-वासाधित्कर्णस्थवसम्बन्धो मृत्रपुरीषोत्सर्ग कुर्यादिसको विधिः। सन्वादिवचनैकवाक्यतया दिवासन्ध्यास उदङ्मुखः मूत्रपुरीषो-त्सर्ग कुर्यादिसप्सः । तथा रात्रौ दक्षिणामुखः कुर्यादित्यपरः । दिवासन्ध्याधिकरणकमूत्रपुरीषोत्सर्गानुवादेन ब्रह्मसूत्रस्य कर्ण-स्थताविधाने च उद्देश्यविद्येषणिववक्षायां वाक्यभेदः । अत्र पुरी-षोत्सर्गादिषु दृष्टार्थेषु कर्मसु विधीयमानमुदङ्मुखत्वादि आदि-त्याभिमुख्यनिषेधादिकं च सर्व पुरुषार्थं यथासम्भवं दृष्टादृष्टद्वारा।

तथाच वासिष्ठः,

उभे मृत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदङ्मुखः । रात्रौ तु दक्षिणा कुर्यादेवं ह्यायुर्न रिष्यते ॥ दक्षिणा दक्षिणामुखः ।

न रिष्यते न हिंसामापद्यते रिष हिंसायामिति धातोक्विमिदम्। अत्र तृतीयचरणे दक्षिणाभिमुखो रात्राविति दानधर्मेषु पठितम् । बृहन्नारदीयेऽपि,

गृहस्थस्य सदाचारात प्रवक्ष्ये मुनिसत्तम ।
कुर्वतां सर्वपापानि नश्यन्त्येव न संशयः ॥
इत्युपक्रम्य—
दिवासन्ध्याम् कर्णस्थवसम्भव उदङ्मुखः ।
कुर्यानमूत्रपुरीषे च रात्रौ चेदाक्षणामुखः ॥
इत्याद्यभिद्दितम् । नन्वयं दिङ्नियमः—
पत्यङ्मुखस्तु पूर्वाह्नेऽपराह्ने पाङ्मुखस्तथा ।
उदङ्मुखस्तु पर्वाह्नेऽपराह्ने पाङ्मुखस्तथा ॥
इति मूत्रपुरीषोत्सर्गपकरणपिटतयमवचनेन,
सदैवोदङ्मुखः प्रातः सायाह्ने दक्षिणामुखः ।
विश्मृत्रमाचरेत्रियं सन्ध्यामु परिवर्जयेत ॥
इति देवस्रवचनेन च विरोधात्कथं व्यवतिष्ठते इति चेत् । म-

व्वादिवचनस्थितदिवापदस्य सामान्यक्षव्दस्य यमदेवछवचनैकवान् वयतया मात्रमध्याहरूपविक्षेषपरत्वेन विरोधपरिहारात । सामान्यक्ष्येण विक्षेषपरत्वे छक्षणाया अप्यभावात । नतु तथापि यमदेवछवचनयोविरोध एव यमेन पूर्वोह्णापराह्मयोः प्रस्यक्षाङ्मुखत्वविधानात देवछेन च तयोरेव सायम्प्रातः।पदोन् पात्तयोरुद्वस्थिणामुखत्वविधानात इति चेत्,

मातः कालो मुहूर्त्तास्त्रीत् सङ्गवस्तावदेव तु । मध्याह्रस्त्रिमुहूर्त्तः स्यादपराह्णस्ततः परम् ॥ सायाह्रस्त्रिमुहूर्त्तः स्यात् ।

इति मत्स्यपुराणवचनानुसारेण पञ्चधा विभक्तस्याह्यः पञ्चसु भागेषु यमदेवलाभ्यां तत्तादिङ्गुखत्विनयमनादिवरोधः । तत्र यमवचने पूर्वाह्नपदं सङ्गवपरं सायाह्नस्त्रिमुहूर्त्तः स्यादितिमत्स्य पुराणवचनानुसारेण अहः पूर्वी भाग इति योगेन पूर्वाह्नपदस्याः नवरुद्धसङ्गवपरत्वाद ।

पूर्वाक्के मातृकं श्राद्धमपराक्के तु पैतृकम् ।
एकोदिष्टं तु मध्याह्ने मातर्राद्धिनिमित्तकम् ॥
इति ब्रह्मपुराणवचने पूर्वीक्वपदमयोगाच । सम्मतोऽयमर्थः सवैषां गीडानां मैथिछानां च ।

कल्पतरुष्ठतस्तु देवलवचनानुसारात्मातःसायङ्कालयोस्तिमुहूर्तात्मकयोरुदग्दक्षिणामुखत्वम्।एवं च यमवचनं तदितिरिक्ते पूर्विक्ते
अपराक्ते च प्रत्यक्षाङ्मुखताप्रापकिमिति व्यवस्थापयन्ति ।
अत्र यमवचनं दिवसस्य त्रिधाविभागाभिष्रायकं, देवलवचनं च पञ्जधाविभागाभिष्रायकिमिति तेषामाज्ञयः।

पराश्चरीये माधवाचार्यास्तु दिवासन्ध्यास्विति याञ्चव-लक्यवचनमुदाहृत्य तनूक्तोदिङ्गियमी न व्यवतिष्ठते अन्यरन्यथा स्परणाव ।

तव चमः,

मत्यङ्मुखस्तु पूर्वाह्णेऽपराह्णे माङ्खस्तथा । उदङ्गुखस्तु मध्याहे निजायां दक्षिणामुखः ॥ इति ।

अत्र केचिद्विकलपमाश्रित्य व्यवस्थापयन्ति, तद्युक्तं सामान्यित्रशेषशास्त्रयोविकलपायागातः । सामान्यशास्त्रं हि याञ्चवल्वयः
वचनं दिवसे क्रस्तेऽप्युदङ्मुखत्वाभिधानात।यमवचनं तु विशेषशास्त्रम्। उदङ्मुखत्वस्य मध्याह्मविषयत्वेनात्र सङ्कोचमतीतेः। मास्तु तिह्वं विकलपः यमवचनोक्ता तु व्यवस्था भविष्यतीति चेत्, तदिष नयुक्तं षाक्षपसङ्मुखत्वनिवारणायैव देवछेन सदैवेति विशेषितत्वात् ।

सदैनोदङ्मुखः पातः सायाहे दक्षिणामुखः। इति । अत्र पातःसायाह्यच्दौ दिवारात्रिनिषयौ ।

तथाच मनुः,

मुत्रोचारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदङ्मुखः । दक्षिणाभिमुखो रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥ इति । एवं तर्हि यमोक्तयोः प्राक्ष्यर्यङ्मुखत्वयोः का गतिः सू-र्याभिमुखत्वनिषेधपरा यमोक्तिरिति ब्र्मः ।

तदुक्तं महाभारते । प्रत्यादित्यं प्रसन्छं प्रतिगां च प्रतिद्विज्य । मेहन्ति ये च पथिषु ते भवन्ति गतायुषः ॥

इत्याहुः । अत्र विनेव लक्षणामस्मदुक्तमकारेण सर्वेषां वचनानां विरोधपरिहारे सम्भवति लक्षणामाश्रित्य विरोधपरि-हरणं न न्याय इतीदमुपेक्षितम् ।

मनुः,

छायायामन्धकारे वा राजावहनि वा द्विजः ।

यथासुलमुलः कुर्यात्माणबाधामयेषु च ॥

रात्रो छायायामन्धकारे वा अहिन छायायां नीहाराद्यन्धकारे वा माणबाधायां रोगादिकृतमाणपीडायां भयेषु चौरन्याघ्रादिभयेषु । कुल्ल्कभट्टेन तु माणबाधाभयेषु चोते पिठत्वा चौरादिकृतमाणविनाद्यभयेष्विति न्याख्यातम।कुर्यात मूत्रोचारसमुत्सगिमिसनुषद्भः । अयं च मागुक्तोद्द्यल्वादिनियमापवादः । एवं चोदङ्मुखत्वादिनियमो दिवा मकाद्यो रात्री च ज्योत्हनायामनतिष्ठते । अयं चार्थः कल्पत्रसंमतः । रात्रावहनीत्युपादानास्मन्ध्यायामुदङ्मुखत्वनियम एवेति श्रीदत्तादयः।पृत्रार्द्धं दिङ्मोहपर्गिति स्मृतिचन्द्रिकाकारमाधवाचार्यकुल्ल्कभट्टमभृतयः। अत्र
मते वाद्यव्यानास्थायां दिङ्मोहस्यान्यत्रापि सम्भवात । इदं च
दिङ्मोहपरत्वे ममाणादर्जनादुपेक्षितम । यत्तु सन्ध्यासु परिवर्जयदिति देवछवचनं तदुपरुद्धेतरविषयं न वेगं धारयेन्नोपरुद्धः कियां कुर्यादिति, माधवाचार्यादिघृतवचनात् । वेगं मूत्रपुरीषवेगम्
हृष्यर्थेऽपि चार्यं निषेधः ।

भूत्रसन्धारणादम्धो बधिरो मलघारणात ।
इति वैद्यकात । उपरुद्धः स्थानच्युतमूत्रपुरीषरोधक र्ता ।
एवम्,
मैतं प्रसाधनं स्नानं द्दन्तधावनमञ्जनम् ।
पूर्वाह्ण एव कुर्वित देवतानां च पूजनम् ॥

इति मनुवचने मैत्रं पूर्वाह्ण एव कुर्वातिति उपरुद्धेतरिवष्यं तेन न एवकारार्थानुपपत्तिः। एवं च सित उत्सर्गयोग्ये मले स्व-स्थानादप्रच्युते मृत्वपुरीषोत्सर्गे पूर्वाह्यो नियम्यते। स्थानच्यतमूत्र-पुरीषोत्सर्गस्य तु न वेगं धारयेदित्यादिना सर्वकालकर्त्तव्यतया षोधनात्। पूर्वाह्मपदं चाजहत्स्वार्थलक्षणया प्रत्युषादिपूर्वाह्मपरं, मैत्रदन्तधावनादीनां प्रस्यूष एव विधानात्। एवश्च वाक्यान्तरेक-षाक्यतयाऽत्र पूर्वाह्मपदं मेत्रादिषु निषमितपूर्वाह्मान्तर्वांत्ततत्त्का-छपरम्। तेन न मैत्रदन्तधावनपातःस्नानादेः सूर्योदयानन्तरं करणमसङ्गः। पूर्वाह्मश्चाबाष्ट्रधाविभक्तस्य दिवसस्याद्यभागः। देव-पूजानुरोधात्।

देवकार्य ततः क्रत्वा गुरुपङ्गल्रवीक्षणप् । इति दक्षवचनेन तत्र देवपूजाविधानात् । दिवसस्याद्यभागे तु सर्वमेतत्समापयेत ।

इसनेन तद्ये दक्षेणोपसंहाराव । ततः पातहींमानन्तरम् । अथवा पूर्वाक्षो वे देवानामित्यादिश्चितिस्वरससिद्धस्त्रिधाविभक्तस्य दिवसस्याद्यभाग एव पूर्वाह्यः। एवं च देवकार्यं ततः कृत्वेति द-क्षवचेनन,

विधाय देवतापूजां प्रातहोंगादनन्तरम् ।

इति मरीचिवचनेन च प्रथमेऽई्यामे आहिकान्तर्गता या देवं-पूजा विहिता, या च कूर्मपुराणे तर्पणान्तं माध्याहिकं स्नानमभिधाय

निष्पीड्य स्नानवस्त्रं वे समार्भ्य च वाग्यतः । स्वैभन्त्रेरर्चयेदेवान् पत्रैः पुष्पेस्तथाऽम्बुभिः ॥ इत्यनेन,

क्कवींत देवतापूजां जपयज्ञानन्तरम् ।

इति हारीतवचनादिना च पञ्चमेऽद्यामे देवपूजा विहिता, या च प्रदोषाद्धरात्रादो कालविशेषपुरस्कारेण पूजा विहिता तत्तत्पू-जातिरिक्तपूजापरमत्र पूजनपदम् । एवमत्र प्रसाधनपदं उत्सवा-दिमिमित्तकेतरप्रसाधनपरम् । प्रसाधनं च केशसंस्कारः । स्नान-पदं च मध्याह्मादिविहितस्नानादिभिन्नस्नानपरम् । दन्तधावनपदं च भोजनोत्तरविहितस्नाननपरम् । अञ्जनपदं च भेषजोत्सवा- दिनिमित्तकेतराञ्जनपरम् । अञ्जनं च सौनीराञ्जनादि । सौनीराञ्जनं मध्यदेवो सुरमिति मसिद्धः पाषाणानिवेषः । तेन नैतेषु पूर्वाह्य-नियमानुपपत्तिरिति ।

मनुः,

न मूत्रं पथि कुर्नीत न भस्मानि न गोव्रजे। न फाछकुष्टे न जले न चित्यां नच पर्वते॥

न जीर्णदेवायतने न दल्मीके कदाचन।

न ससत्त्रेषु गर्नेषु ।

मूत्रमिति पुरीषस्याप्युपछक्षणम् ।

न कदाचन कुर्वीत विष्मूत्रस्य विसर्जनम् ।

इत्युपसंहारात् । गोत्रजे गोष्ठे चित्यां इष्टकादिरचितद्येनचि-सादौ चितायामिति कोचित् । न जीर्णदेवायतन इति देवायतनमा-त्रस्येव वक्ष्यमाणयमादिस्मृत्या निषेधादत्र जीर्णपदं दृष्टार्थम् । तत्रेष्टकादिपातसम्भवात् । वल्मीके क्रीमिविशेषकृतमृत्तिकासमूहे ससत्वेषु प्राणिमत्सु ।

तथा,

न नदीतीरमासाद्य नच पर्वतमस्तके।

नच पर्वते इसनेन पर्वतमस्तकनिषेधे सिद्धेषि पुनस्तिन्निषेधो दोषभूयस्त्वार्थ इति कलपतरः। पर्वतिनिषेधादेव पर्वतमस्तकिनिषेधे सिद्धे पुनस्तिन्निषेधः पर्वतस्याभ्यनुज्ञानार्थः। तेन यत्र पर्वतोः ऽज्ञाक्यपरीहारस्तत्र पर्वते न निषेध इति पारिजातकुलल्कभदृश्ची-दत्तस्मृतिचान्द्रिकाकाराद्यभिष्ठायः।

देवलः,

वापीक्पनदीगोष्ठचैद्यास्भःपथिभस्मसु । अग्नौ कास्ये क्मशाने च विष्मूत्रं न समाचरेत । अत्र वाष्यादिपदत्रयं जलरहितवाष्यादिपरं अम्भसः पृथ-गुपादानाद । चैसो ग्रामप्रधानो हक्षः । चैत्यमायतनं तुल्ये इति कोषाचैत्यमावासग्रहिमति केचित् । काम्ये कमनीयपदेशे उ-द्यानादौ ।

विष्णुः, नाप्रच्छादितायां भूमी न फालक्कष्ठायां न छाया<mark>यां</mark> नोषरे न शाद्वले न ससत्वे गर्ते न वल्मीके न रथ्यायां न परा-धुचौ नोद्याने नोद्यानोदकसमीपयोर्न भस्माने नाङ्गारेषु न गोमये न गोत्रजे नाकाशे नोदके।

पराश्ची परेण मूत्रपुरीषोत्सर्गादिनाऽश्विदेशे, आकाशे अद्वालिकादाविति कल्पतसः ।

यदाकाशः स्मृतो भीषस्तस्मात्रासंद्यते कवित् । कुर्यान्मूत्रं पुरीषं वा न भुर्जीत पित्रक्षच ॥ इति वायुपुराणवचनस्वरसादाकाशे असंद्यतदेशे इति श्री-दत्तादयः।

वस्तुतस्तु वायुपुराणवचने योगादाकाशपदं प्रकाशपरम् । तथैवार्थसङ्गतेः । तस्य भीमत्वं च श्रीविनाशकत्वेन भयानकत्वम् ।

तथाच माधवाचार्यादिधृतहारीतवचनम्, आहारं च रहः कुर्यानिहीरं चैव सर्वदा ।

गुप्ताभ्यां लक्ष्मयुपेतः स्यातः प्रकाशे हीयते श्रिया ॥

युज्यते हि श्रिया गुप्ते इति कल्पतरी मैथिछनिबन्धेषु च हितीयचरणपाठः । निर्हारो मूत्रपुरीषोत्सर्गः ।

वशिष्ठोपि,

आहारनिर्हारिवहारणोगाः सुसंद्रता धर्मविदा तु कार्याः । निर्हारः स्त्रीसम्भोगः, योगः समाधिः। विष्णुवचने च आका-अपदं रुट्या कूर्मपुराणैकवाक्यतया चान्तरिक्षपरमेत्र । षथा कूर्मपुराणे, नोद्यानोदसमीपे वा नोषरे न पराश्चचौ । न सोपानत्पादुको वा न छत्री नान्तरिक्षके ॥ उपानच्चममपी, पादुका काष्ठमयी । षमः,

पल्वलानि तहागानि नदीमस्ववणानि च ।
नगगोपयभस्मानि फालकृष्टानि वर्ज्जयेत् ॥
तुषाङ्गारकपालानि देवतायतनानि च ।
राजमार्गदमद्गानानि क्षेत्राणि च खलानि च ॥
उपरुद्धो न सेवेत छायां दृदयं चतुष्पथम् ।
उदकं चोदकान्तं च पन्थानं च विवर्जयेत् ॥
वर्जयेत् दक्षमूलानि चैयदवस्राबिलानि च ।

पल्वलमल्पसरः । तडागं महासरः । पस्तवणं वारिप्रवाहः । पल्वलादिपदचतुष्ट्यं निरुद्कतत्पदेशग्रहणार्थं अभिकदोष्ण्यापनार्थं
वा उद्दक्ष्य पृथगुपादानात् । नगः पवर्तः । कपालं घटाद्यकदेशः
शिरोस्थि वा । खलं सस्यमदेनदेशः । मध्यदेशे खारेहानामिति
प्रसिद्धम्। उपरुद्धो मृत्रपुरीषोत्सर्गकारी। छायां पिथकाद्यपज्ञी न्याम्।
हश्यं शोभनम्। पन्थानं वर्जयेदित्यनेनैव राजमार्गचगुष्पथयो। निवेधे सिद्धे पुनस्तयोरुपादानं दोषाधिक्यशापनार्थमिति कल्पतरः ।
दण्डिवशेषक्षपदृष्टदोषान्तरशापनार्थमिति तु पारिजातश्रीदत्तादयः । हलायुधेन तु समीपलक्षणोक्ता । श्वभ्रं विदीर्णभूभागः ।
विलं विवरम् ।

हारीतः, न चत्वरोपद्वारयोर्भूत्रपुरीषे कुर्याद न तीर्थे न सस्यपूर्णे न यज्ञभूमौ न यज्ञियानां दक्षाणामधस्ताद । चत्वरं नानाजनात्रस्थानदेशः । अङ्गणं चत्वराजिरे इति को- पादङ्गणं वा । काकादिवलिस्थानीमत्यपरे । उपद्वारं द्वारसमीप-देशः । तीर्थं पुण्यदेशः । तीर्थं जलावतरणमार्गे इति कल्पतरुः ।

<mark>चिश्चाः, नोप्ते न शादृ</mark>होपजीव्यच्<mark>डायासु</mark> ।

उप्ते कृतवीजावापे । शाद्वलः नवतृणैहीरद्वर्णो भुभागः । उ-पजीव्यच्छाया पथिकाद्यपजीव्यच्छाया । मेघच्छाया तु उपजी<mark>व्या</mark> पि न निषिद्धा अवर्जनीयत्वात् ।

आपस्तम्बः, छायायां मूत्रपुरीवयोः कर्म वर्जयेत स्वां तु छायामवमेहेत्।

छायायां अनुपदोक्तविश्वष्ठवाक्येकवाक्यतया पथिकाद्युपजीव्यच्छायायाम् । स्वां तु छायामित्यस्य, प्रतीति बोषः । तेन स्वां
छायां छक्ष्यीकृत्यावमेहेत मुत्रोत्सर्गं कुर्यादिसर्थः । उपजीव्यच्छायाया एव निषेधात्रायं प्रतिप्रसवः । प्रातरादाबुदङ्मुखत्वादिनियमात्तदाऽन्धकारादौ च यथासुखमुखत्वविधानेऽपि स्वच्छायायामवमेहनस्यासम्भवात्र स्वच्छायाया नियमविधिः किं तु सित्
सम्भवे स्वच्छायायामवमहेनस्याभ्यनुज्ञामात्रम् । तेनानुपजीव्यापि
परकीयच्छाया निषिध्यते ।

यत्तु चिष्णुपुराणे, आत्मच्छायां तरुच्छायां गोस्नूर्याग्न्यनिस्ताथा । गुरुं द्विजातींश्च बुधो न मेहेत कदाचन ॥ इति । तत्रात्मपदं दारीरपरम् ।

आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च । इति कोशात । तच शरीरं परकीयं स्वशरीरच्छायायामवमे-इनस्यापस्तम्बेनाभ्यनुज्ञातत्वात । गोस्रुर्येत्यादि अत्र मतीसध्या-इार्यं तेन तदिभमुखो न मेहेदित्यर्थः ।

हारीतः,

रध्याचत्वरतीर्थेषु अम्बानायतनेषु च ।
अपध्यसमयाप्नोति आयुषा च वियुज्यते ॥
अपध्यस्तु धिक्कृत इति कोषादपध्वंसं धिक्कारम् ।
बृहन्नारदीये,
पथि गोष्ठे नदीतीरे तडागे कूपसिन्नधौ ।
तथाच दक्षच्छाययां कान्तारे विद्वसानिधौ ॥
तथा—
ब्राह्मणानां समीपे तु तथा गोगुरुयोषिताम् ।
एवमादिषु देशेषु मल्लमूत्रं न कारयेत् ॥
मनुः,
न गच्छन्नापिच स्थितः ।
तथा—
वाय्विप्रमादिसमयः पश्यंस्तथेव गाः ।
न कदाचन कुर्वीत विण्मृत्रस्य विसर्ज्जनम् ॥
स्थितः उर्ध्वः।पश्यन् सम्मुखमुपल्लभमानः । तेन वायोरचाश्च-

षतेऽपि न क्षतिः।

शाङ्कालिखितौ, नानन्तर्वासा न निर्वासाः कुर्यात्।

मृत्रपुरीषे इति भकरणाञ्चन्यम् ।

आपस्तम्बः, न सोपानत्को मृत्रपुरीषे कुर्यात्।

तथा-अग्निमादिसमयो ब्राह्मणं गोदेवताश्चाभिमुखो मृत्रपु-

रीषयोः कर्म वर्ज्जयेत ।

मूत्रपुरीषयोः कर्म कुर्यादित्यनुष्टतो – विष्णुः, न प्रसनिलानलार्केन्दुस्त्रीगुरुब्राह्मान्नेवानवगुण्ठित-विषराः,

" लक्षणेनाभिषती आभिमुख्ये " इति ज्ञापकादत्र प्रतिरा-

भिमुख्ये।

गौतमः, न वाय्वग्निविधादिखापो देवता गाश्च प्रतिप<mark>दयः</mark> न वा मृत्रपुरीषामेध्यान्युदस्येत् ।

देवताः देवताधिष्ठानीभूताः प्रतिमादयः । प्रति अभिमुख्या । अमेध्यानि श्लेष्मादीनि ।

यमः,

मत्यादिसं न मेहेत न पश्येदात्मनः शकृत ।

हष्ट्वा सूर्य निरीक्षेत गामिन ब्राह्मणं तथा ॥

मत्यादिसं मत्यनिलं मतिगां च मतिद्विजम् ।

मतिमोमं मतिजलं मतिसन्ध्ये च निस्रशः ॥

हन्ति मेहयतः मज्ञां मतिपन्थानमेव च ।

मेहयन्ति य एतांश्च ते भवन्ति गतायुषः ॥

न मेहतेति । अत्र मेहनं पुरीषाद्युत्सर्गस्याप्युपलक्षणम् । पूवीदाहृतगीतमत्रचनैकनानयत्वाद् । मितसन्ध्ये इति । सन्ध्या चात्र
उदयास्तवती दिक् । यद्यपि सन्ध्यायामुदङ्मुखत्वं नियमितं
तथापि रागतः माप्तं सन्ध्याभिमुखत्वं निषिध्यते । एवं सूर्याभिमुखत्वादिकपपि । एतानादित्यादीन् मतीत्यनुषङ्गः । कुर्यादिणमूत्रस्य विसर्जनिमसनुदत्तौ-

कूर्मपुराणे,
नचैनाभिमुखं स्त्रीणां गुरुब्राह्मणयोगेनाम ।
न देनदेनालययोरपामपि कदाचन ॥
न ज्योतींषि निरीक्षन वा ननाय्त्रभिमुखोऽथना ।
द्वांख्यायनगृह्मम्, नादित्यमभिमुखो न जघनेनेति ।
जघनेनादित्याभिमुखो मूत्रपुरीषोत्सर्ग न कुर्यादित्यधिकाराह्मभ्यते । यद्यपि स्त्रस्यादित्यसाम्मुख्यनिषेधेनैन जघनसाम्मु-

रूपनिषेघोऽपि छन्धस्तथापि तिर्यङ्मुखत्वादिना स्वस्यादिस् साम्मुख्यपरीहारेऽपि प्रसक्तं जघनसाम्मुख्यमत्र प्रतिषिध्यते । यद्वाऽत्यन्तं नम्रतया स्वस्येव प्रसक्तं जघनसाम्मुख्यमनेन निषिध्यते।

जाबालिः,

स्नानं कृत्वाऽऽर्द्रवासास्तु विष्मूत्रं कुरुते यदि । प्राणायामत्रयं कृत्वा पुनः स्नानेन शुध्यति ॥ भ्रापस्तम्बः,

तैलाभ्यक्तस्तथा वान्तः इमश्रुकर्मणि मेथुने ।
मूत्रोचारं यदा कुर्यादहोरात्रेण शुध्यति ॥

तथा वान्त इत्यत्र अनाचान्त इति इमश्रुकर्मणीत्यत्र क्षुरक-र्मणीति भवदेवनिवन्धे पाठो दृइयते । अत्र तैलाभ्यक्तस्य वान्तस्य च इमश्रुकर्ममैथुनमूत्रपुरीषोत्सर्गा निषिद्धाः । कूमपुराणकवाक्यत्वाद।

तथा कूर्मपुराणम्,

तैलाभ्यक्तोऽथवा कुर्याद्यदि मूत्रपुरीषके । अहोरात्रेण शुध्येत अपशुकर्म च मेथुनम् ॥

इमश्रुकर्म मैधुनं च यदि कुर्यादित्यन्वयः। एवं चण्डालादि-स्पर्शवतोऽपि निषेधः मागुक्तः। अयं च निषेधस्तैलाभ्यङ्गादिज-निताशौचपर्यन्तम्।

स्मृतिचिन्द्रिकायां आपस्तम्बः,
नोध्वे नाधो न तिर्यक् च किञ्चिद्वीक्षेत बुद्धिमान् ।
नभोभूम्यम्तरं पश्यन् कुर्यान्मूत्रपुरीषकम् ॥
अत्र विरोवेष्ट्रनाद्यष्टसु क्रममाह तत्रैव आपस्तम्बः,
यथा विरःपरिवेष्ट्रनं प्रथमं नित्रीतं दितीयं दिशोऽवलोकर्नं
सृतीयमन्तद्धानं चतुर्थं मौनं पञ्चमं पुरीषं षष्ठं मृत्तिकाग्रहणं सप्तममुद्दकमष्ट्रममिति ।

दिशोऽवलोकनं उदङ्गुखत्वादिभवनम् । अन्तर्द्धानं तृणान् दिना भूमेः । मृत्तिकाग्रहणोदके वक्ष्येते ।

विष्णुपुराणे,

तिष्ठेनातिचिरं तत्र नच किञ्चिदुदीरयेत् । तत्र प्रक्रान्तमूत्रपुरीषोत्सर्गस्थाने ।

मुत्रत्रपुरीषांधिकारे दाङ्कः, नानुदको नामृत्को नापरिवेष्टि-

अनुदकः असिक्षिहितोदकः ।

करस्थोदकपात्रस्तु कुर्यान्मूत्रपुरीषके ।
तज्जलं मूत्रसद्द्यां सुरापानेन तत्समम् ॥

गृहीत्वा जलपात्रं तु विण्मूत्रं कुरुते यदि ।
तज्जलं मूत्रसद्द्यां पीत्वा चान्द्रायणं चरेत् ।

इति विष्ट्रपरिग्रहीतवचनाभ्यां मूत्रपुरीषकर्तुर्गृहीतजलपात्र-स्थजलस्य मूलतुल्यत्वाभिधानात्पूर्वोदाहृतदक्षिणबाहुपार्वे कम-ण्डलुमाधायोत्स्रजेदिति हारीतवाक्यस्थपार्वेपदं समीपवर्त्तिभूभा-गपरम् । इदं तु जलपात्रधारणं सति जलपात्रे असति तु तिस्म-न बाँचमकारः बाँचमकरणे वस्यते ।

यत्तु मूत्रपुरीषे कुर्वन् दक्षिणहस्ते ग्रह्णाति सन्य आचमनिति कमण्डल्वधिकारपिति वौधायनवचनं तच्छौचकालाभिषायम् । कुर्विनित्रातृप्रस्यस्तु स्यूलकालमादाय अथवा पात्रधारणयोग्य-देशासम्भवपरं बौधायनवचनम् । अत्राचमनं कुर्विन्तसनुषद्भः । किचिदाचमनीयमिति पाटः । तत्राचमनीयमाचमनविधि कुर्विन्तस-र्थः। मैथिलास्तु बौधायनवचनमनुरुन्धाना दक्षिणकरधृतकमण्डलु-र्यूत्रपुरीषे कुर्यादिति निबन्धेषु लिखितवन्तः । तन्मते रत्नाकरा-

दिघृतम्—

करे गृहीतपात्रस्तु कृत्वा मूत्रपुरीपके । तज्जलं मूत्रसदृशं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत ॥

इति दृद्धमनुवचनं तज्जलस्य मूत्रपुरीषनिमित्तकशौचातिरिक्तकमीनईत्वपरमिति पर्यवस्यति । बौधायनेन मूत्रपुरीषोत्सर्गे तस्य विधानात । हारीतवचनमपि बौधायनवचनाविरोधेन व्याख्येयम् । नामृत्कः, मृद्धात्रीं ग्रीवायामासज्येत्युदाहृतहारीतवचनैकवाक्यतया ग्रीवादेशधृतमृत्पात्रीकः । तद्सम्भवे ऽन्यत्रापि मृत्तिकां धारयन्ति पठनित च,

दक्षिणबाहुपार्के कमगडलुं निधाय सच्ये मृदं चोत्स्रजेदिति ।
मृदं निधायेसनुषद्गः । उत्स्रजेत्, मूत्रपुरीषे इति दोषः । कइस्रोचनं विना मूत्राद्युत्सर्गे विष्ठा विगायन्ति पटन्ति च,

बद्धकच्छस्तु यो विमो मेहनं कुरुते यदि । वामभागे पितृणां च दक्षिणे देवतामुखे ॥ इति । अथ मूत्रपुरीषोत्सर्गानन्तरकालीनं कर्म । तत्र हारीतः, लोष्टेन पमृजीत शुष्ककाष्ट्रेन वा । लिङ्गगुदे इति शेषः । लोष्टेनेति शुष्ककाष्ट्राचभावे । नपर्ण-

छोष्टाइमभिर्मूत्रपुरीषापकर्षणं कुर्यादिति गौतमेन निषेधात । पारस्करः, स्वयंप्रशीर्णेन काष्ठेन गुदं प्रमृजीत । गुद्रिमिति छिङ्गस्याप्युपछक्षणम्।कल्पतस्रत्नाकरादौ तु स्वयं-प्रशीर्णेन काष्ठेन वा प्रमृजीतिति पाठः । तत्र स्वयम्प्रशीर्णेन प-णीदिनेत्यर्थ । गुद्रछिङ्गिमिति शेषः । एवं च गौतमवचने पर्णपदं

स्वयम्प्रद्याणिपणीतिरिक्तपणेपरम् ।

व्यासः, <mark>नाक्षम्ळफ्लाङ्गारैरुन्मृज्यान्नापि बर्हिषा ।</mark> नार्द्रेस्तृणलतापत्रैर्नाद्रगोमयभस्मना ॥ नापीसत्र नास्थीसपि क्वित्वादः । आपस्तम्बः, अञ्चानं लोष्ट्रपाद्रानोषधिवनस्पतीनूर्ध्वाना-स्थिष मृत्रपुरीषयोः शुन्धनं वर्जयेत् । अञ्चानं लोष्ट्रमिसाच्छिद्येत्यस्य कर्म । क्वित्तु अञ्चना लो-ष्ट्रनेति पाटः ।

भरबाजः,

अथापकृष्य विष्मूत्रं लोष्टकाष्ठतृणादिना । उदस्तनासा उत्तिष्टेत दृढं विधृतमेहनः ॥ उदस्तनासाः कटिदेशादृर्ध्वधृतनस्तः । तृणादौ विशेषः स्मृ-

तिचन्द्रिकाऽपरार्कधृतवाक्ये,

मार्जनं वामहस्तन वीरणाद्यैरयज्ञिकैः। कुर्यान्मृत्रपुरीषाणामेवमायुर्न हीयते॥ इति। वैवलः,

आ शौचान्नोत्स्रजेच्छिक्नं मस्नावोचारयोः स्वयम् । आशौचादित्याङ् मर्यादायाम् । अथ शौचम् ।

तस्यावश्यकत्वमाह द्क्षः,

शाँचे यतः सदा कार्यः शाँचमुलो द्विजः स्मृतः ।
शाँचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥
शाँचं तु द्विविधं प्रोक्तं वाद्यमाभ्यन्तरं तथा ।
मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाद्यं भावशुद्धिस्तथान्तरम् ॥
अशाँचाचु वरं वाद्यं तस्मादाभ्यन्तरं वरम् ।
स्माभ्यां तु शुचिर्यस्तु स शुचिनंतरः शुचिः ॥
सदा कार्य इसनेन शाँचस्य पुरुषार्थता शौचाचारेसादिनाः

च कर्पार्थता उक्ता । भावशुद्धिरन्तःकरणशुद्धः ।

गृजिकानां सहस्रेण उदकुम्भग्नतेन च ।

न शुध्यन्ति दुरात्मानो येषां भावो न निर्मछः ॥

ग्रुधाद्रव्येण शुद्धिः स्यान्न क्षेत्रो न धनव्ययः ।

यस्य ग्रोचेऽिप ग्रेथिल्यं दृष्तं तस्य परीक्षितम् ॥

ग्रुधाद्रव्येण धनव्ययं विनापि सुलभेन द्रव्येण ।

बृहन्नारदीयेऽिष,

गृदां भारसहस्रेस्तु कोटिकुम्भजलैस्तथा ।

छृतग्रोचोऽिप दुष्टात्मा स चाण्डाल इति स्मृतः ॥

अन्तःशुद्धिविद्दीनश्च बहिःशुद्धिं करोति यः ।

अलं धौतं सुराभाण्डिमव भाति द्विजोत्तमः ॥

दुष्टात्मा दुष्टान्तःकरणः । तत्र बाह्यग्रीचकरणमकारे

याज्ञवल्कयबौधायनौ,

गृदीतिशिक्षश्चीत्थाय मुद्धिरम्युद्धृतैङ्केलैः ।

गन्धलेपक्षयकरं ग्रोचं कुर्यादतिन्द्रतः ।

शिवनग्रहणम् ऊर्वादौ मूत्रस्पर्वानिद्यत्तिरूपदृष्टार्थम्। उत्थायेति शौचार्थं स्थळान्तरगमनाय उत्थाय शौचकरणासम्भवात् । तेन स्थळान्तरे गत्वोपविवय शौचं कुर्यादिति सुचितं भवति ।

क्यासनाम्ना पठन्ति च, उत्थायोद्धृतमृत्तोयैलिङ्गपायुकरान् क्रमात् । शोधयेदात्मनः शुद्धेस्तद्द्वन्यत्रोपविष्य च ॥ उद्धृतेरित्यम्भः सु शोचनिषेधार्थम् । तदाह् पैठीनसिः,

मूत्रोचारे कृते शौचं न स्यादनतर्ज्जलाशये। अन्यत्रोद्ध्य कुर्यात्तु सर्वदैव समाहितः॥ स्मृतिचिन्द्रिकामाधनीयादौ दच्चोऽपि, तीर्थे बौचं न कुर्वीत कुर्वीतोद्धृतवारिणा । इति । तीर्थे जले । यद्यपि निदानागमयोस्तिर्थमृषिजुष्टजले गुरौ ।

इति कोषात्तीर्थशब्दस्य जलिवशेषवाचकत्वं तथाप्यत्र पैठी-नस्येकवाक्यतया जलमात्रवाचकत्वम् । यदा तु जलाशयात्पात्रण जलोद्धरणं न सम्भवति तदा इस्तेनाप्युद्ध्य यथा शौचं कर्त्तव्य-म् । तदाइ

आदित्यपुराणम्, रितमात्रं जलं त्यक्ता कुर्याच्छोचमनुद्धृते । पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा त्वशुचिभेनेतः ॥ जल जलाशयस्यं तस्माद्रितमात्रं स्थलं सक्तेसर्थः । अनुद्-धृते पात्रेण जलोद्धरणासम्भवे सतीत्यर्थः ।

यस्मिन् स्थाने कृतं शौचं वारिणा तत्तु शोधयेत् ।
इति ऋष्यश्रुङ्गवचनमप्येतत्परमेव । "गन्धलेपसयकरमिति"।
गन्धलेपयोः सयकरं शौचं सालनम् अतिन्द्रतोऽनलसः सन् कुर्यादिसर्थः। अतिन्द्रत इसनेन मन्वाद्यक्तसंख्यानियमः स्वितः। तेन
गन्धलेपसयः संख्यानियमश्चेति द्वयमपि श्रद्ध्यर्थमावद्यकम् । तत्र
गन्धलेपसयः शुद्धिहेतुत्वमाह

मनुः, यावनापैत्यमेध्याक्तात् गन्धो छेपश्च तत्कृतः । तावन्मद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ पैठीनसिश्च,

मृत्तिकां सङ्ग्रह्म एका छिङ्गे अपाने पञ्च एकस्मिन् इस्ते द्वा उभयोः सप्त मृत्तिकाः। एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां च चतुर्गुणम् ॥ गन्धळेपक्षयाद्वा प्रक्षाल्याचम्य प्रयतो भवाते । एकस्मिन् वामे। गन्धळेपक्षयाद्वेति वाकारः प्रागुक्तसंख्यास-मुच्चये । असति विरोधे अदृष्टार्थानां विकल्पाभावात् । अत एव

लिक्ने मृदेका दातच्या तिस्रो वामे द्वयोर्द्वयम् ।
अपाने पश्च वामे तु द्वा सप्त तथोभयोः ॥
तिस्रास्तिस्रः प्रदातच्याः पादयोर्म्यात्तिकाः पृथक् ।
एवं शौचं प्रकुर्वात गन्धलेपापनुत्तये ॥
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः ।
त्रिगुणं तु वनस्थस्य यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥
स्वप्रामे पृणमाचारं पथ्यधं मुनिपत्तम् ।
आतुरे नियमो नास्ति महापादं तथेवच ॥
गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्याद प्रयत्नतः ।
स्त्रीणामनुपनीतानां गन्धलेपक्षयावधि ॥
व्रतस्थानां तु सर्वेषां यतिवच्छौचिमिष्यते ।
विधवानां च विभेन्द्रा एवं शौचं प्रकीरितम् ॥
दित्री बहुन्नारदीयवाक्येन संख्यानियमगन्धलेपक्ष

इति बृहन्नारदीयवाक्येन संख्यानियमगन्धलेपक्षययोर्द्वयोर-द्यावक्यकत्वं प्रतीयते । वामे हस्ते । द्वयोर्हस्तयोः । एतावत्पर्यन्तं भूत्रकोचम् । पुरीषकोचमाह—अपान इत्यादिना । संख्यानिय-मस्य शुद्धिहेतुत्वमाह

मनुः, विष्मुत्रोत्सर्गसिद्ध्यर्थं मृद्वायदियमर्थवत् । अर्थवत् गन्धलेपसयस्त्पप्रयोजनसाधनम् । तथा, एका छिङ्गे गुदे तिस्नस्तथैकत्र करे दश।
उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीष्सता॥
एकत्र वामे। क्वाचिचु वामकरे इति पाठ एव । उभयोः
करयोः।

विष्णुपुराखेऽिष,
एका छिक्ने गुदे तिस्नो द्वा वामकरे तृप ।
इस्तद्वेय च सप्तान्या गृदः बौचोपपादिकाः ॥
अत्र बौचं शृद्धिः । एवं च गृहीति विष्यवस्यश्लोकव्याख्यायाम् "अत्र गन्धलेपयोः क्षयकरिमति सर्वाश्रिमिणां
साधारणिदं बौचं गृत्सङ्ख्यानियमस्त्वदृष्टार्थ" इति पिताक्षरायां यदुक्तं तत्रादृष्टपदं शृद्धिपरतया व्याख्येयम् । अत एव पैठीनिसवाक्यात् गन्धलेपक्षयादेव शृद्धिः सङ्ख्यानियमस्त्वदृष्टार्थ
इति केषाश्चिद्यवस्थाऽनादेया । मन्वादिवाक्यादुभयोरेव शृद्धिहेतुत्वावगगात् । यनु

यावत्साध्विति पन्येत तावच्छीचं विधीयते । प्रमाणं शौचसङ्ख्याया न शिष्टेरुपंदिश्यते ।। इति देवछवचनम् । अत्र साध्विति गन्धलेपक्षयो जात इति, शौचं मृज्जलक्षालनक्ष्पं, प्रमाणमियत्ता तद्य अनुपनीतद्विजातिपरम्।

तथाच ब्रह्मपुराणम्,
न यावदुपनीयेत द्विजः शृद्धस्तथाङ्गचा ।
गन्धलेपस्रयकरं शौचं तेषां विधीयते ॥
प्रमाणं शौचसंख्या वा न शिष्टैरुपदिश्चयते ।
यावच शुद्धिं मन्येत तावच्छीचं समाचरेतः ॥
प्रमाणं मृत्यमाणम् ।
पितामहोऽपि,

भ यावदुयनीयन्ते द्विजाः श्रूद्रास्तथाङ्गनाः । गन्धलेपक्षयकरं शौचमेषां विधीयते ॥ अत्र स्वश्रिद्रपदमजातोद्वाहाभिप्रायं अनुपनीतद्विजसाहचर्यातः इति माधवाचार्याः ।

स्त्रीश्रुद्रयोरर्द्धमानं शोचं प्रोक्तं मनीविभिः। दिवाशौचस्य निष्ठयर्द्धं पिथ पादो विधीयते॥ आर्त्तः कुर्याचथाशक्ति स्वस्थः कुर्याचथोदितम्।

इत्यपरार्कधृतब्रह्माण्डपुराणेन स्वीश्र्द्रयोः संख्याविशेषाभि-धानाद्य्यपर्थः सिध्यति । साधवीयपद्नरत्रप्रदीपादिषु तु स्वीश्र्द्रयोरद्भानमित्यादिवचनानि आदित्यपुराणीयत्वेन लिखि तानि । पूर्वेदाहृत— स्वीणामनुपनीतानां गन्धलेपक्षयावधीति वृह-स्वारदीयवचनाद्यि स्वीणामनुपनीतानां च मृत्संख्यानियमाभावः प्रतीयते । आश्रीमणामेव मृत्संख्याविधानाद्नाश्रामिविषयं उदक-विषयं वा देवलवचनम् । अत एव

दातव्यमुदकं तावद्यावत्स्यानमृत्तिकाक्षयः । इति दक्षेणाप्युक्तमिति वर्द्धमानश्रीदत्तपारिजातवाचस्पति-मिश्रादयः ।

कल्पतरकृतस्तु यावत्साध्विति मन्येतेति देवळवचनानुसा-रान्मनूक्तमृत्सङ्ख्याधिकोत्तरमृत्सङ्ख्यानां गन्धळेपानुष्टित्त्वाङ्क-या व्यवस्थित्याहुः । तेषामयमान्नायः देवळवचनस्थं प्रमाणपदं एका छिङ्गे इसादि मन्वाद्यक्तेयत्तापरं सा च नोपदिक्यते न नि-यम्यते मुन्यन्तरेण गन्धळेपनाङ्कायामधिकसङ्ख्याया उक्त-त्वाद । अत एव तत्रैव देवळेन यावत्साध्विति मन्येतेत्युक्तिमिति । क्वित्तु प्रमाणं द्रव्यसङ्ख्या वेति देवळवचने पाठः । तत्र प्रमाणं मृत्तिकापरिमाणं, द्रव्यसङ्ख्या मृत्तिकासङ्ख्या । ब्रह्माण्डपुराणे,
चद्धतोदकमादाय मृत्तिकां चैव वाग्यतः ।
चद्धतोदकमादाय मृत्तिकां चैव वाग्यतः ।
चद्धमुखो दिवा कुर्यादात्रो चेद्दक्षिणामुखः ॥
प्रकरणाच्छोचिमिति छभ्यते ।
तथा,
स्रुनिणिक्ते मृदं दद्यान्मृदन्ते त्वप एवच ।
स्रुनिणिक्ते जलेन सुप्रक्षालिते ।
तथाच गौतमः, गन्थलेपापकर्षणे शौचममेध्यस्य तद्दिः
पूर्व मृदा चेति।

अमेध्यस्य गन्धलेपापकर्षणे सति शौचं तत् गन्धलेपापकर्ष-णं पूर्वमाद्धः। अर्थादनन्तरं मृदा चकारात्तदन्ते जलेनापि।

स्मृतिचन्द्रिकायां तु,

आद्यन्तयोस्तु शौचानामिद्धः प्रक्षालनं स्मृतम् । इति स्नुनिर्णिक्त इसस्य पूर्वार्द्धं पिटतं तेनायमर्थः स्पष्ट एव । एवं च स्नुनिर्णिक्तपदं काष्टादिपोज्छितगुदाद्यनुवादकमिति हला-सुधव्याख्यानमनादेयं व्यर्थत्वाच ।

आनुद्वासिनके,
बाँचं कुर्याच्छनैधीरो बुद्धिपूर्वमसङ्करम् ।
विष्ठुषश्च यथा न स्युर्यथा चोक् न संस्पृतेत् ॥
बाँचयोग्यां मृत्तिकामाह यमः,
आहरेन्मृत्तिकां विषः कूलात्सिसकतां तथा ।
विष इति बाँचकर्तृमात्रोपलक्षणं, कूलादिति श्विचेद्वोषछक्षणम् ।

तथाच द्यातातपः, श्वविदेशाचु सङ्गाद्या मृत्तिकाऽभादिवींज्ञता । वृहं जारदीयेऽपि,
अनुच्छिष्टपदेशानु शौचार्थं मृतिंकां हरेत ।
दक्षोऽपि,
यचौ देशे मृदी ग्राम्या यावदर्थममाणतः ।
यावदर्थममाणतः यावस्मयोजनपरिमाणाः ।
वर्णभेदेन विशेषमाह मरीचिः,
विमे शुक्ता तु मृच्छोचे रक्ता क्षत्रे विधीयते ।
हारिद्रवर्णा वैश्ये तु शुद्रे कृष्णेति निर्दिशेत ॥
अन्त्र—

वैदयस्य इरिता प्रोक्ता कृष्णा स्वीश्रुद्रयोस्तथा ।
इति काद्रयपीये विद्योषः । उक्तविद्योषासम्भवे
यस्मिन्देद्ये तु यत्तीयं या च यत्रैव मृत्तिका ।
सैव तत्र प्रदारता स्यात्तया श्रीचं विधीयते ।।
इतिं स्मृतिचिन्द्रकाकारमाधवाचार्यादिबहुनिबन्धधृतमनुवा-

## क्याद्यावस्था ।

असम्भवे मृत्तिकाया वालुका द्विगुणा मता ।

इति पठन्ति । वड्या मृत्तिका विष्णुपुराणे उक्ताः ।

वल्पीकमृषिकोत्वातां मृद्मन्तर्ज्ञलात्तथा ।

श्वीचाविश्रष्टां गेहाच नाद्याल्लेपसम्भवाम् ॥

अन्तःप्राण्यवपन्नां च हलोत्वातां च पार्थिव ।

परित्यजेनमृदश्चेताः सकलाः शौचसाधने ॥

अन्तर्जलात् जलमध्यात् । इदं च वाष्पादिक्रियमाणशीचाः

तिरिक्तशौचपरम् । तत्र जलान्तर्गतमृद्धहणस्यैव विधानात् ।

यथा स्मृतिचन्द्रिकायां पराद्यारः, माधवीये स्मृतिमञ्जूषायाः

च चमः,

वापीकूपतढागेषु नाहरेद्वाह्यतो मृदम् । आहरेज्जलमध्यासु परतो मणिबन्धनात् ॥

वापी दीर्घिका बद्धसोपानः कृपश्च । वाह्यतो जलाद्धाह्यतः । प्राणवन्यः पाणिपकोष्ठयोः सन्धिः तस्मात्परतस्तद्धिकप्रप्राणादः जल्पध्यादित्यर्थः । अथवा अन्यत्र क्रियमाणक्षोचेनापि यदा वापीकृपतडागस्था मृदो गृह्यन्ते तदा मणिवन्धाधिकपरिमाणकज-ल्पध्याद्वाह्याः । तेन तद्धिकाललपध्यवीत्तम्भिका निषिद्धेति पर्य-बस्यति । गहाद गृह्यित्यादितः, लेपसम्भवां चत्वरादिलेपसम्भवां, अन्तःपाण्यवपद्यां अन्तर्यध्ये प्राणिभिरवपद्यां संबद्धां, द्योचसाधने शृद्धिजनने ।

यमः,

नाख्रिष्ठाद् न वल्पीकात्पां शुळाकेच कई मात् ।
न मार्गाक्षोखराचैव शौचिशिष्ठाः परस्य च ॥
एतास्तु वर्जयेद्विद्वान् द्यश्वशौचं दि तन्मतम् ।
आखुः मृषिकः ।
देवस्रोऽपि,
अङ्गारत्वपकीटास्थिशकर्राश्वाकस्रान्विताम् ।
वल्पीकोखरतोयान्तकुड्योत्खात्वमशानजाम् ॥
आहृतामन्यशौचार्थमाददीत न मृत्तिकाम् ।
शौचमृत्तिकानिषेधमकरणे कूर्मपुराणम्,
न देवायतनात् कूपादिति ।
मृत्तिकाग्रहणं च मृत्रपुरीषोत्सर्गात्पूर्वमेव कार्यम् । नानुद्वहो
नामृत्क इसादिपूर्वछिखितशङ्किखितवाक्यस्वरसात् ।
पठनित च,

द्वाभ्यां मृत्रपुरीवाभ्यामादौ गृहीत मृत्तिकाम् ॥
पश्चाद्गृहीता सा येन सवासा जलमाविशेत ।
मृत्तिकाग्रहणमकारमितपादकान्यपि कानि विद्वचनानि पउर्नित,

विना लोई विना कालुं मृत्तिका येन चोद्धृता।
विश्वानुलेपनं तस्य पुनः शौचेन शुध्यति।।
अष्टाञ्चलं खनित्वा वा द्वादशाङ्कलमेव वा।
तद्धो मृत्तिका ग्राह्या सर्वत्रेव विचक्षणैः॥
मृत्तक्ष्वायां दक्ष्तः,
स्थाप्य देशे श्रचौ दद्याद्वामदक्षिणपाणिना।
एका लिङ्गे तु सन्ये त्रिक्सयोमृद्धयं स्मृतम्॥
तिस्रोऽपाने दशैकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः।
यहस्यशौचमाख्यातं त्रिष्वन्येषु यथाक्रमम्॥
द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुर्थस्य चतुर्गुणम्।
स्थाप्य स्थापयित्वा। ल्यवार्षः। दद्यात्, मृद्मिति शेषः।
वामदक्षिणपाणिना वामपाणिना दक्षिणपाणिना चेत्यर्थः। अत्र

धर्मविद्दाक्षणं हस्तमधःशौचे न योजयेत्। तथैव वामहस्तेन नाभेरुध्वं न शोधयेत्।। प्रकृतिस्थितिरेषा स्यात्कारणादुभयकिया।

व्यवस्थामाह देवलः,

कारणाद्रोगादेः । उभयक्रिया वामेनाप्यूर्ध्वकायशोधनं द-क्षिणनाप्यधःकायशोधनिमसर्थः । एकेत्यादौ मृत्तिका प्रकरणाञ्च-भ्यते । सब्ये उभयोरिति च हलाभिषायेणेति कल्पतरः । किच्तु उभयोईस्तयोर्द्वयमिति पाटः । एकेत्याद्यर्दश्लोको मुत्रशौचाभि-प्रायकः । तिस्र इसादिना पुरीषशौचस्य कथनातः । स्पष्टमाइ शातातपः,

एका लिङ्गे करे सच्ये तिस्रो हे हस्तयोईयोः।
मूत्रकीचं समाख्यातं युक्रे तु द्विगुणं स्मृतम्।।

अत्र शुक्रशाचि यन्मूत्रशाचाद् द्वैगुण्यमुक्तं तल्लेपानुहक्ता । बीन्
धायनेन मुत्रे मृदाऽद्धिः प्रक्षाळनं क्रिः पाणमृत्रवद्देतसः समुत्सर्गे
इसनेन मृत्ररेतसोः शाचसाम्याभिधानात् । अत्र मृत्रे मृदाद्धिरित्यादि शातातपाद्यक्तमृत्रशाचोपळक्षणम् । यत्र तु मृत्रपुरीषयोः
समुच्चयस्त्रवाधिकसङ्ख्याकपुरीषोत्सर्गविदितहस्तादिशाचे छते
न्यूनसङ्ख्याकस्य मृत्रोत्सर्गविदितस्य हस्तादिशाचस्य प्रसङ्गेन
सिद्धिरिति न पृथक् तदनुष्ठानम् । अत एव समुच्चिततदुभयशीचं वदता मनुना एका लिङ्गेत्यादित्रचने शोध्यभेदाभिमायेण मृत्रशाचान्तःपातिलिङ्गशाचमात्रमुक्ति । पुरीषशाचमाह तिस्र
इति।एकस्मिन् वामकरे, उभयोः हस्तयोः। अत्र यद्यपि पागुक्तमन्वादिवावयेषु पादशाचं नोक्तं तथापि वस्यमाणमुन्यन्तरवचनाः
नुसाराक्तद्यत्र समुच्चेयम् ।

हस्तपादयोः प्रश्नालने विशेषमाह मरीक्यः, तिस्रभिश्चातलात्पादौ शोध्यौ गुल्फाचयैव च । इस्तौ त्वामणिवन्धाच लेपगन्धापकर्षणात ॥ अन्येषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थयतिषु। एका लिंगे गुदे तिस्न इत्या युक्ता मनुर्विष्णुपुराणं च,

प्तन्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । विगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ इदश्च द्वेगुण्यादिकं संख्यामात्रे तदनन्तरमेव सर्वेर्मुनिभिराधि-भानात् । नतु संख्यायामाधिक्यमन्यत्र दृश्यते यथा चमः, विक्रित त्वेका गुदे तिस्रो वामे पाणी चतुर्दका।
ततः पुनरूभाभ्यां च दातन्याः सप्त मृतिकाः ॥
बाचिमेतद्गृदस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः ।
विगुणं तु वनस्थस्य भिक्षोरेतचतुर्गुणम् ॥
काङ्कः,
मेहने मृत्तिकाः सप्त लिङ्गे द्वे परिकीर्तिते ।

महने मृत्तिकाः सप्त लिङ्गे द्वे परिकीर्तिते । एकस्मिन् विज्ञातिईस्ते द्वयोर्देयाश्चतुर्देश ।। मेहनं अपानम् ।

तथा,

तिस्रस्तु यत्तिका देयाः ऋत्वा तु नख्योषनम् ।

अत्र इस्तस्य मक्तत्वाद्धस्तयोतिति श्रेयम् । यत्तु स्यृतिच
निद्रकामाध्वीयमदनस्त्रादिधृतेन

वडन्या नखशुद्धौ तु देयाः शौचेष्युना मृदः । इति दक्षवचनेन नखशुद्ध्यनन्तरं षण्यत्तिकादानमुक्तं तत् छे-पाधिक्ये । नखशोधनं तु तृणादिना मृत्तिकापसारणेन ।

तथा,

तिस्न त्तु पादयोदें याः शौचकामस्य निरयशः ।
शौचमेनद्गृहस्थानां तथा गुकनिवासिनाम् ॥
दिग्रुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां त्रिगुणं भवेत ।
गुकनिवासिनां ब्रह्मचारिणाम् । पैठीनसिवाक्यं च गृशिकां संगृह्मेसादि अधिकसंख्याप्रतिपादकं प्रागुदाहृतम् ।
हारीतः.

एकान्तमुक्तम्य एका लिक्ने तिस्रो मृदोऽपाने दद्यात् नवाः श्रीदोषात् पाणि प्रशास्य दक्ष सन्त्रे षद् पृष्ठे सप्तोभाभ्यां द्विगुः णं ब्रह्मचारिणां त्रिगुणं वानप्रस्थानां चतुर्गुणं भिक्षूणाम् । एकान्तं विजनम्। उक्रम्य मूत्रपुरीषोत्सर्गस्थानादुत्थाय गत्वा अर्कोदोषादर्जोरोगात एष्ठे सिक्तिहतत्वात्सच्यस्य एष्ठे एतच्छीचं ब्रह्मचार्याचितिरिक्तस्य ब्रह्मचार्य्यादीनां द्वेगुण्यादिविधानात् । तेन विधुरस्यापीदं श्रीचं सिध्यति ।

व्यक्तपुराणे,
दे लिङ्गे मृत्तिके देये गुदे सप्त यथाक्रमम् ।
द्वात्रिंशद्वामहस्ते च तथा देयास्तु मृत्तिकाः ॥
द्वयोस्तु षोडशान्यास्तु पुनस्तप्त च सर्वदा ।
पादयोर्द्वे गृहीत्वा च सुप्रशालितपाणिना ॥
दिराचम्य ततः शुद्धः स्मृत्या विष्णुं सनातनम् ।
पादः स्मृत्वि नम्बशोधनादनन्यस्थित श्रीतन्त्राहमः ॥

पुनः सप्त चेति नखशोधनादनन्तरिमिति श्रीदत्तादयः। पाद-योर्द्वे एकैकस्मिन्नेकैकेसर्थः । एवं मृत्रशौचेपि स्मृतिचन्द्रिकादि-धृतविवस्वद्वाक्यादिधकसङ्ख्या प्रतीयते

यथा,

तिस्रो मृदो लिङ्गशौचे प्राह्माः सान्तरमृत्तिकाः । वामपाणौ मृदः पञ्च तिस्रः पाण्योद्वेयोरपि ॥

सान्तरा जलेन व्यवहिताः। इति चेत्, सत्यम्। एता अधिकाधिकसङ्ख्या बहुसम्बादिमन् क्तसङ्ख्यानुष्ठाने कृतिष अधिकाधिकगन्थलेपानुदत्ती व्यवस्थितविकल्पेन बोद्धव्याः। किन्तु पाद्दत्तीचं
वामपाणिपृष्ठ्यत्तीचं नखशोधनानन्तरशौचं च मनुक्तशौचानुष्ठानेपि कर्त्तव्यं दृष्टार्थत्वादविरोधाच। तम्र पाद्यत्तिचे मसेकं तिस्रः, पुरीषशौचे प्रत्येकमेकैका, मूत्रशौचे औचिसादिति बहवः। उभयम्न
शौचे प्रतिपादमेकैका तिस्र इति सु लेपशङ्काष्गामिति श्रीदत्तादवः। एतेष्वपि कल्पेषु सङ्ख्यानियमः शुद्ध्यर्थ एव अदृष्टार्थकत्वकल्पने गौरवाद। यसु मेहने मृत्तिकाः सप्तेत्यादि प्रागुदाह्तते

षाद्भवचनं मन्कसङ्ख्यातो द्विगुणसंख्याभिधायकतया वस्तचारि-परतपाऽपरार्केण व्याख्यातं तत् शौचमेतद्गृहस्थानामिति तहुच-रशङ्खवचनाद्शीनेन ।

अत्र मृत्तिकापरिमाणे द्याः,
अर्द्धप्रसिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता ।
दितीया च तृतीया च तद्द्धिंद्धां प्रकीर्तिता ।।
क्रिहेप्यत्र समाख्याता त्रिपच्नी पूर्वते यया ।
दातच्यमुदकं ताबद्यावत्स्यान्मृश्तिकाक्षयः ॥
तद्द्धींदिति दितीयार्द्धपरत्यद्धी तृतीया तद्द्धेत्यर्थः । अयं च
पाठः कल्पतरुप्रभृतिषु दृश्यते । बहुनिबन्धेषु तु तद्द्धी परिकीर्तिने
तिति पाठो दृश्यते तत्र च द्वितीया तृतीया च प्रत्येकं प्रसृतिचन

तुर्थांशमितेवेत्यर्थः । खत्तु

स्मृतिचिन्द्रकामाधवीयादौ,
प्रथमा प्रस्तिर्भेषा द्वितीया तु तदिंद्धका ।
तृतीया मृत्तिका द्वेषा त्रिभागकरपूरणी ॥
इत्यङ्गिरोवचनं तद लेपाधिक्यविषयम्। गुदे पश्चमृत्तिकादिने
त मृत्परिमाणमाह स्मृतिचिन्द्रिकादौ

वृद्धवसिष्ठः,

अर्द्धप्रस्तिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका भवेत् । पूर्वपूर्वार्द्धमात्रास्तु चतकोन्याः मकीर्त्तिताः ॥ छिद्रेपीति अपिना हस्तादिपरिग्रहः । कवित्तु मृदोऽन्यत्रे-

ति पाउः ।

शङ्कोऽपि, मृतिका तु समुदिष्टा त्रिपर्वी पूर्वते यया । इति । यसु आद्दीमलकमात्रास्तु प्राह्मा इन्दुत्रते स्पृताः ।
तथैवादुतयः सर्वाः शौचार्थे याश्च मृत्तिकाः ॥
इति शातातपवचनं, यदपि
आद्दीमलकमानेन कुर्याद्धोमहिवर्वलीन् ।
माणाद्दुतिवर्लि चैव मृदं गात्रविशोधनीम् ॥
इति व्यासवचनं तदस्यम्तलेपशङ्कादिश्चन्यपादाद्यभिमायम् ।
दक्षः,

अन्यदेव दिवाशीचमन्यद्वात्री विधीयते । अन्यदापत्सु विमाणामन्यदेव त्वनापदि ॥ यथोक्तं तु दिवाशीचमर्द्धं रात्री विधीयते । आतुरस्य तदर्द्धं स्थात्तदर्द्धं तु पथि स्मृतम् ॥ न्यूनाधिकं न कर्त्तव्यं शीचशुद्धिमभीष्मता । मायश्चित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ॥

विमाणामित्युपलक्षणं अन्यदेव कथयति यथोक्तिमिसादिनां पथि स्मृतामसन्तेन। अत्र अर्द्धत्वं संख्यया परिमाणेन च बोध्यम्। संख्यापरिमाणोभयमुक्ता दक्षेणार्द्धाभिधानात् । एका लिक्ने इस- व तु परिमाणार्द्धमेव ग्राह्यं एकसंख्याया अर्द्धासम्भवात् एकानु- ष्ठानं विना अर्द्धानुष्ठानासम्भवाच । आदिसंख्यायां तु संख्या- र्द्ध द्यादिकमेव ग्राह्यं सार्द्धादिसंख्याग्रहणासम्भवात् व्यादिसं- ख्यानुष्ठानं विना सार्द्धादिसंख्याग्रहणासम्भवाच । अत एव न्यू- नाथिकं न कर्तव्यामिति वचनं नात्र प्रवर्तते । अत एव

देशं कालं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । जपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत् । इति बौधायनवाक्ये जपपत्तिमित्युक्तम्।अत्रापि गन्धलेपक्षयस्वा इश्यकः । ''न्यूनाधिकमिति'' इदमपि संख्यापरिमाणोभयविषयकं तदुभयमुक्ता दक्षेणाभिधानाद । विदितसंख्यादितो न्यूनसंख्याच-नुष्ठाने कृते गन्धलेपसये जातेपि शुष्ट्यर्थ विदितसंख्या पूरणीयैन, विदितसंख्याचनुष्ठाने कृतेऽपि गन्धलेपानुहत्ती आविदितमधिकं न कर्त्तन्यं द्वितीयार्द्धेन विदितातिक्रम एन प्रायश्चित्ताभिधानाद । किन्तु विदिता सैन संख्या वा आवर्त्तनीया मुन्यन्तरोक्ता तद्धि-कसंख्या वा पूरणीया विदितत्वाविदेशषाद ।

आपस्तम्बः,
अहि बाँचं यथा प्रोक्तं निश्यर्द्धं तु तदिष्यते ।
पथि पादस्तु विद्वेय आर्तः कुर्याद्यथाबस्त्रम् ॥
अत्र पथि चतुर्याद्यधानात्मागुदाहृतदक्षवचनोक्तेः पथ्यष्टप्राच्चोभयाधिक्ये रात्रावापे पथि पाद एव नतु तदर्द्धं तद्विधायकबचनाभावात । निश्यर्द्धमिसनेन यथोक्ताशौचस्यैवार्द्धविधानात् ।

बृहस्रारदीये, स्वग्रामे पूर्णमाचारं पथ्यर्दं मुनिसत्तमाः । आतुरे नियमो नास्ति महापादे तथैव च ॥ सथा, स्त्रीणामनुपनीताना गन्धलेपश्चयावि ।

वतस्यानां तु सर्वेषां यतिवच्छीचिमिष्यते ॥ विधवानां च विमेन्द्रा एवं शौचं मकीर्त्तितम् । अत्र पथ्यर्द्धविधानं भयाभावे । विण्मृत्रोत्सगार्थे प्रदृत्तस्य विण्मृत्रोत्सर्गाभावेऽपि शौचमाह वृद्धपराद्यारः,

जपविष्टस्तु विष्मूत्रं कर्त्तुं यस्तु न विन्दति । स कुर्यादर्द्धशौचं तु स्वस्य शौचस्य सर्वदा ॥ भाषवीयादौ दक्षः, न शौचं वर्षधाराभिराचरेत्तु कदाचन ।
संवक्ताङ्गिरस्तौ,
कृते मृत्रे पुरीषे वै यदा नैवोदकं भवेत ।
स्नात्वा छन्ध्वोदकं पश्चात्मचेलः स विशुद्ध्यति ॥
उदकं छन्ध्वेयनेन यथोक्तं शौचमुपछित्तम्। अन्यथा वैयध्यिस । तेन यथोक्तं शौचं कृत्वा सचेलं स्नात्वा विशुध्यतीसर्थः ।
अत्र मृत्रादिशौचे क्रमापेक्षायां मृत्रस्य रेतसश्च शौचे
एका छिङ्गे तु सन्ये त्रिरुभयोर्मृह्यं स्मृतम् ।
इति दक्षपाठकम आदरणीयः । मृत्रपुरीषोभयशौचे तु एका

अत्रं यद्यपि

मेहने मृत्तिकाः सप्त लिङ्गे द्वे परिकीर्तिते ।

<mark>छिङ्गे गुदे तिस्र इसादिमनुपाठक्रम आदरणीयः।</mark>

इति बाङ्खवचने लिङ्गगुदबौचयोर्ग्यक्रमो हक्ष्यते तथा-पि मनुस्मृतेर्वलनत्वात बहुसंवादाच मानवक्रम एवादरणीय इति ।

मन्वादिनाऽनुक्तमिष हारीतोक्तं वामपाणिपृष्ठं यत षर्कृत्वो मृत्ति कादानं तद्दामपाणिशोचानन्तरमुभयपाणिशोचात्पूर्वं कार्यम्। तथैव द्वा सव्ये षर् पृष्ठे सप्तोभाभ्यामिति पूर्वोदाहृतहारीतवाक्येनाभिधानात्। नखशौचं त्भयपाणिशोचानन्तरम् । तदनन्तरमुभयोईस्तयोनित्तस्यणां मृत्तिकानां दानं लेपाधिक्ये पण्णां सप्तानां वा । तदनन्तरं पादशौचम्। प्राग्लिशिवतशङ्खादिवाक्यतस्तथाक्रमप्रतीतेः। केवलपुरी-षशौचे तु लिङ्गशौचं विना अयमेव क्रम आदरणीयः। केवलपुरी-पशौचे कुतिश्चदिष मुनिवाक्यात् पादशौचं न प्रतीयते। पादयो द्वे पृहीत्वा त्विसादि ब्रह्मपुराणीयमिष

द्वे लिङ्गे मृत्तिके देये गुदे सप्त यथाक्रमम् । इत्युमक्रम्याभिधानानमूत्रपुरीषोभयोस्सर्गप्रमेत्र । तथापि आन चारात्तवापि पादयोरेकैकां मृतिकां मृह्याति।

अत्र--

उद्धृतोदकपादाय मृत्तिकां चेव वाग्यतः।

उदङ्गुखो दिवा कुर्याद्रात्री चेइक्षिणामुखः॥

इति मूत्रपुरीवशौचमकरणस्थत्रझाण्डपुराणीयवाक्यात त-च्छोचान्तःपातिपादमक्षालनमपि दिवा उदङ्मुखो रात्रौ दक्षिणा-

मुखः कुर्यात् ।

केचित्तु

, प्राङ्मुखोऽन्नानि भुक्षीत उच्चरेदक्षिणामुखः। उदङ्मुखो मृत्रं कुर्याद प्रसक् पादावनेजनम्॥

इसापस्तम्बवाक्यादिदमपि पादमक्षालनं मसङ्मुखेन कार्यम। अत्र दक्षिणामुख इत्यस्य, रात्रौ सायाहे चेति शेषः । यमदेवलबचनैकवाक्यत्वाद । उदङ्मुख इसस्य, सन्ध्याद्वयमातर्मध्याहेष्विति
शेषः । मनुयमदेवलक्चनैकवाक्यत्वाद । मसक् पश्चिमाभिमुखं यथा
भवति तथा । पादावनेजनं पादमक्षालनम् । इदं दैविपित्र्यर्थकाचमनार्थकपादमक्षालनातिरिक्तपादमक्षालनपरम् । तदर्थकाचमनार्थकपादमक्षालने तु आचमनमकरणवस्यमाणदेवलवचनेन तदव्यदिगभिधानाद । ब्रह्माण्डपुराणीयस्य शौचिदङ्नियमस्य पादमक्षालनातिरिक्तशौचपरता, पादमक्षालने आपस्तम्बेन विशेषाभिधानाद इत्याहुः ।

अत्रेदं चिन्त्यम् । शोचान्तःपातिपादप्रशाखनातिरिक्तपादप्र-शालनपरत्वेनेवापस्तम्बीयवाक्यस्योपपत्तौ तस्य न ब्रह्माण्डपुरा-णीयवाक्यसङ्कोचकत्वम् । प्रत्युत शोचप्रकरणानुगृहीतेन ब्रह्माण्डपु-राणीयवाक्येनेवानारभ्याधीतस्यापस्तम्बीयव्चनस्य सङ्कोचो यु-क्त इति । अथेवं प्रािक्टिख़त- पादयोहें गृहीत्वेत्यादिब्रह्मभुराणी-यादिवाक्येनाचमनस्यापि शौचत्वकथनाद्दात्रौ तदाचमनस्यापि द-सिणाभिमुखेन कर्त्तव्यत्वं प्रसच्येतेति चेन्न, पुरीषादिशौचपक-रणपठितबृहन्नारदीयवाक्येनैव तत्र दिश्विशेषाभिधानात् ।

यथा,

एवं शौचं तु निर्वर्थ पश्चाद्वै सुसमाहितः । माङ्मुखोदङ्मुखो वापि आचामेत प्रयतेन्द्रियः ॥

प्राङ्गुलः उदङ्गुलः इति पदच्छेदः । सन्धिराषः । पादप्रशा-छने क्रमाकाङ्क्षायां स्वस्वज्ञालियमधुपर्कप्रकरणोक्त एव क्रम्स्त-चच्छालियेरादरणीयः "एकत्र दृष्टः ज्ञास्त्रार्थोऽन्यत्रापीति" न्या-यात् सकलदेजीयाज्ञिष्टाचाराच । यत्तु प्रकरणान्तरीयक्रमान्वये तत्रस्यो पन्त्रान्वयोऽपि स्यादिति तन्न, मन्त्राकाङ्क्षाविरहात् । प्रक्त-ते तु प्रशाल्य चरणे पृथगिति देवलनचनात् क्रमाकाङ्क्षास्त्वात् । स च क्रमो पधुपर्कपकरणे पारस्करादिभिरुक्तः ।

यथा पारस्करः,

स्वयं पादं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षाल्यति ब्राह्मणश्चेद्दिणं प्रथममिति।

अत्र वामं चरणं प्रक्षाल्येतरं प्रक्षालयित क्षत्रियादिरहर्यः । यदि ब्राह्मणोऽहर्यःस्यात्तदा प्रथमं दक्षिणं प्रक्षालय वामं प्रक्षालयित इति हरिहरः ।

अर्हणीय इसनुवृत्ती ब्राह्मणत्वादिविशेषम् पुरस्कुस् गोभित्तः, सन्यं पादमवनेनिज इति सन्यं पादं मक्षास्त्रयेत् दक्षिणं पादमवनेनिज इति दक्षिणं पादं मक्षास्त्रयेत् ।

अत्र छन्दोगानां सर्वेषामेव पाठक्रमाद्वामोपक्रमं पादमक्षाछ्-नं प्रतीयते । आद्वलायनेन तु अईणीयातिरिक्तस्य पादलक्षपा- कृत्वं तत्र विशेष उक्तः।

यथा तत्सूत्रम्, पादौ प्रशालापयीत द्क्षिणमेत्रे बाह्मणाय प्रयच्छेत् सन्यं शुद्रायेति ।

यदि सित्रयेवेवयो पादमसाखियतारौ तदा दिसणं वा पूर्व सन्यं वा पूर्वमिति नास्ति नियमः । तेन वाजसनेयिनां बास-णानां दिसिणोपक्रममन्येषां वामोपक्रमं छन्दोगानां सर्वेषां वामो-पक्रमम् । आव्यव्ययनानां ब्राह्मणकर्त्तृकपादमसाखने दिसिणो-पक्रमं शुद्रकर्तृकपादमसाखने वामोपक्रमं सित्रयवैव्यकर्त्त्कपाद-प्रसाखनेऽनियतोपक्रमं पादमसाखनिमिति न्यवस्थितम् । एवम-न्येषां स्वस्वसूत्रानुसारेण बोध्यम् ।

ऋष्यशृङ्गः,

यस्मिन स्थाने छतं शौचं वारिणा तत्तु शोधयेत । न शुद्धिस्तु भवेत्तस्य मृत्तिकां यो न शोधयेत ॥

इदं

पश्चात्तच्छोधयेत्तथिर्म् ।

इत्यादिसपुराणैक वाक्यतया जलावायक्षीचपरिमाति बदानित । श्रीदत्तमदनरत्नादिषु बहुषु निवन्धेषु तु शौचसामान्यानन्तर-मेवेदं वाक्यं लिखितम् ।

हारीतः,

तिस्रभिः पादौ प्रक्षात्य गोमयेन मृदा वा कपण्डलुं परि-मृज्य पूर्ववदुपस्पृत्रयादित्यं सोममित्रं विश्वेत ।

अत्र दिना आदिसमित्रं ना, रात्रो सोममित्रं ना पद्येदि-स्पर्थः । चन्द्रसूर्ययोरभानेऽग्निमिस्नन्ये ।

शङ्खलिखितौ,

क्रमण्डलुसुपरपृत्रय प्रक्षाल्य पाणिपादी चाचम्येबाानं मनसा

ध्यायेत् ।

जपस्पृत्रय परिभृज्य, प्रक्षाल्य पाणिपादाविति आचमनार्थे पाणिपादमक्षालनानुत्रादः । ईज्ञानं महादेवम् ।

पादयोद्वें गृहीत्वा तु सुप्रश्नालितपाणिना ।

द्विराचम्य ततः शुद्धः स्मृत्वा विष्णुं सनातनम् ॥

इति पाग्छिखितब्रह्मपुराणीयवाक्येन विष्णुस्मरणमुक्तं तदः नयोरदृष्टार्थत्वात्समुचयः । ईज्ञानपदं योगाद्विष्णुपरिमति केचित् तन्न, रुदेर्योगापदारित्वाच विष्णुपदेपि योगसम्भवाच ।

अथ गण्डूषकरणम्।

तत्र प्रयोगपारिजाते आश्वलायनः, कुर्याद् द्वाद्वा गण्ड्वान् पुरीपोत्सर्जने द्विजः । मृत्रोत्सर्गे तु चतुरो भोजनान्ते तु षोडवा ॥ भक्षभोज्यावसाने तु गण्ड्वाष्ट्रकमाद्दात् । गण्ड्वानिक्षेपस्थलमाह मार्कण्डेयः,

पुरतः सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा।

<mark>ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गण्डूषमुत्स्जेत् ॥</mark>

अथाचमनम् ।

तच पाणिपादमक्षालनानन्तरमेव कार्यम् । अनेनैव विधानेन आचान्तः श्रुचितामियात् । मक्षाल्य पादौ पाणी च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम् ॥

इसादिना तथा दक्षणाभिधानात । अनेन वस्यमाणेन । अत्र हि वस्यमाणविधानमध्ये पाणिपादमक्षाळनस्य उक्तत्वात पाणि-पादमक्षाळनमाचमनार्थकमिति भतीयते ।

अक्रत्वा पाद्योः बौचमाचान्तोऽप्यशुचिभेवेत् ।

इति व्यासवाक्याद्ण्ययमर्थः सिध्यति । परन्तु शुद्धिद्वारा एतस्याचमनोपकारकत्वाद सत्यां शुद्धौ नैतस्य प्रत्याचमनमाद्यत्तिः ।
अत्र आचान्तान् कृतपच्छोचानिति श्राद्धपकरणस्यमाक्ष्वल्ञायनसूत्रम् । प्रक्षाल्य पादौ पाणी चेति आचमनाङ्गत्वेन विद्वितं यद्
पच्छौचं तच्छुद्धपादस्य नित्यमिति ज्ञापनार्थम् । कृतपच्छौचवचनं
शुद्धपाद्वेऽप्यत्र नियमेन पच्छौचं कार्यमित्यर्थ इति व्याकुर्वतो
हात्तकृतो नारायणस्यापि संमतिः । अत्र शौचान्तर्गताचमनोपकारस्य शौचान्तर्गतपादादिप्रक्षान्तनेन सिद्धवान्त तद्र्थं पृथक्पादादिप्रक्षान्तनानुष्ठानम्। पिञ्यकमिथकाचमनाङ्गपादप्रक्षान्तने देवन्नेन दक्षिणाभिमुखत्वादिनियमनात्तद्र्थकाचमने पृथक्पादप्रक्षाछनमनुष्ठेपमेव शौचार्थपादप्रक्षान्तस्य खद्रमुखादिनैव कृतत्वाद् । तत्र दैवपिञ्याङ्गाचमनार्थपादप्रक्षान्नने दिङ्गियममाहाचमनप्रकरणे

देवलः,

प्रथमं प्राङ्मुखः स्थित्वा पादौ प्रक्षास्त्रये छनैः । उदङ्मुखो वा देवसे पैतृके दंक्षिणामुखः ॥ द्यानैः त्वरारहितः । एवं च प्रत्यक् पादावने जनिमत्यापस्तम्ब-वाक्यं विशेषविधानाभावे द्रष्ट्व्यम् । आचमनसामान्यार्थकपाद प्र-क्षानितिक र्त्वव्यतामाह

स एच,

विषां वध्या विसत्वा है निर्णिक्ते वाससी शुधे।
तुष्णींभूत्वा समाधाय नोइच्छन्न विलोकयन् ॥
न गच्छन्न वायानश्च न हलन्न परान् स्पृवान् ।
न हसन्नेव सञ्जलपन्नात्मानं चैव वीक्षयन् ॥
केशान्नीवीमधःकायमस्पृवान् धरणीमपि ।

यदि स्पृश्चिति चैतानि भृयः प्रक्षालयेत् करम् ॥ इत्येवमद्भिराजानु प्रक्षालय चरणी पृथक् । इस्तौ चामणिबन्धाभ्यां पश्चादासीत संयतः ॥

शिखां बध्वेति सशिखपुरुषाभिषायम् । तेन यस्य सशि<del>ष</del>ां षपनं विहितं तस्य विखाबन्धनाभावेऽपि न क्षतिः। एवं यस्य एकवस्त्रत्वमवस्त्रत्वं वा विहितं तस्य द्विवस्त्रत्वाभावेऽपि न क्षतिः। निर्णिक्ते शुद्धे शुभे अनिषिद्धे तृष्णीम्भृत्वा मीनीमृत्वा सपाधाय स्थिरीकुस, मन इति दोषः। उद्गच्छन्तुत्तिष्ठन् कचित्र क्रुध्यिन-ति पाटः। विलोकयन्, दिश इति शेषः। दिशश्चानवलोकयिति षाङ्कोक्तिरिति करुपतरः । ह्वलम् कम्पमानः । आत्मानं आत्महृद्यं वीक्षयित्रिति चुरादिबदुलानिदर्शनात्स्वार्थे णिच् नाभेरधः पदेशम् । अस्पृशन्, करेणेति शेषः । भूयः प्रक्षालये-स्करीमस्रे दर्शनात् । अविहितस्पर्शनिषेधोऽयम् । आजान्त्रित अध्वभ्रमणादिना तत्पर्यन्तमशौचे । आजङ्घाभ्यां पादाविति हारी-तोक्तोरिति श्रीद्त्ताद्यः । पणिबन्धः ब्राह्मतीर्थमुल्यामसपरार्कः । करबाहुसन्धिरिति कल्पतरुः । आसीत संयत इसत संयमनमात्रं विधीयते आसीनत्वस्य पाक्सिद्धत्वात् । अत्रोपक्रमोपसंहारयोः पादमक्षालनपकरणात्रोद्गच्छित्रसादिना पादप्रक्षालनश्रवणेन विहिता धर्मा वाक्यमकरणाभ्यां पादप्रक्षाळनाङ्गानि न वाऽऽच-यनाङ्गानि एतदग्रे एव अथाम्बुपथमात्तीर्थादिसादिना सेतिक-र्भव्यताकाचमनादिखवगम्यते । हेमाद्रिश्रीदत्तादिबहुषु निबन्धेषु तु न गच्छान्यसादिदेवलवाक्यमाचमनेतिकत्तिव्यतापःतिपादकप्रकर्णे छिखितं तदाशयः सुधीभिश्चिन्तनीयः । यत्तु

हेमाद्रिधृते, अथ मथमः करपः माङ्मुख उदङ्खो वोपवि-इयान्तह्रवीर्हस्तौ क्रत्वा शुद्धा अपः संग्रह्माऽऽमणिबन्धनात् पाणी भक्षार्याभिमुलं ब्रह्मद्वारं मनुष्याणां प्राचीनंदेवानां पितृणां दक्षिणं स्मृतम् इति पैठीनसिवाक्ये मनुष्यदेविपतृसम्बन्धित्वेन दिग्विद्योषा भिष्यानं, तद् प्रथमं प्राङ्मुखः स्थित्वेसादिदेवलवचनैकवाक्यतया पाणिपादप्रभालनिवपकं न तु तस्य हेमाद्रचुक्ताचमनीयदिग्विषय-कत्वम् । प्राङ्मुख उदङ्मुखो वेसनेन पैठीनसिनैव तत्र पृथम् दि-गिवद्योषाभिष्यानाद् । अनेकश्चतिकल्पनापत्तेश्च । वचनार्थस्तु प्रथमः कल्प इसनुकल्पापेक्षया। अपः संगृह्याचामोदिति प्रकरणाह्यभ्यते। आचमनपूर्वाङ्गमाह पाणी प्रक्षाल्येत्यादि । पाणी इति पादयो-रप्युपलक्षणम् । ब्रह्मद्वारं ध्रुवमण्डलम् ।

मगडलस्यास्य पुन्छे तु शिशुमाराकृतिर्भुवः ।

मध्ये नारायणश्चेति ब्रह्मद्वारमिदं जगुः ॥

इति गारुडात् । भूत्रमण्डलं चात्राधिष्ठानलक्षणया उत्तरा

दिगिति । पादमक्षालनानन्तरं पादाभ्यक्षणमुक्तं —

विष्णुपुराणे.

निष्पादिताङ्घिशौचस्तु पादावभ्युक्ष्य वे पुनः । त्रिः पिवेत्सिल्लं चैव तथा द्विः परिमार्जियेत् ॥ मार्कण्डेयपुराणेऽपि, मक्षाल्य इस्तौ पादौ च समभ्युक्ष्य समाहितः।

अन्तर्जातुः सदाऽऽचामे चिश्चतुर्वा पिवेदपः ॥

अत्र अभ्युक्षयेदित्यस्य पादाविस्रनेनान्वयः । विष्णुपुराणैकं-वाक्यत्वादः । चतुर्वेति अपां वक्ष्यमाणवचनमाप्तहद्गामित्वाद्यभावे भावशुद्ध्यपेक्षयेति "त्रिश्चतुर्वेति" गौतमवाक्यव्याख्यानावसरे क-च्यत्तहः । कामनाविद्येषेण पाणिपादमक्षास्त्रनानम्तरं कर्मविद्याष्ट्या

कल्पतरी हारीतः,

आमणिबन्धनात्पाणी प्रसार्य आजङ्घाभ्यां पादी, ज्ञातिश्री-

ष्ट्यकामोऽस्राद्यकामो वा दक्षिणे चरणाङ्किष्ठे पाणिमवस्राच्य मा-णानास्रभ्य नाभिमुपस्पृदोदिति ।

हेमाद्रौ तु आचमनानन्तरं इन्द्रियस्पर्शात्पूर्वमिद्युक्तम् । आ-चमनोदकान्याह—

मनुः,

अनुष्णाभिरफेनाभिराद्धस्तीर्थेन धर्मविद् । श्रोचेष्युः सर्वदाऽऽचामेदासीनः मागुदङ्मुखः ॥ अनुष्णाभिरिसत्राग्निसंयोगजमीष्ण्यं मतिषिध्यते ।

तथा च विष्णुः, अनग्नयुष्णाभिरफेनाभिरश्देककरावां न ताभिरसाराभिराद्भः शुचौ देशे स्वासीनो ऽन्तर्जातुः प्राक्सुख उदक्-मुखो वा तन्मनाः सुमनाश्चाचामेदिति ।

अत्र एककरपदमाचमनकर्तिकेककरपरम्। आचमनकर्जुर्वाम-पाण्यावर्जितेन जलेनाचमनस्य बौधायनादिना विधानादिसम्रे ब-क्ष्यते ।

हाङ्कोऽपि,
अद्भिः समुद्धृताभिश्च हीनाभिः फेनबुद्बुदैः ।
विद्वा चाप्यतप्ताभिरक्षाभिरूपस्पृशेवः ॥
इदं च रोगिव्यतिरिक्तपरम् ।
तथाचापस्तम्बः, न तप्ताभिश्चाकारणावः ।

अकारणात् व्याध्यादिव्यतिरेकेण तप्ताभिनीचामेदिस्थः।
यमोपिः

रात्राववीक्षितेनापि शुद्धिरुक्ता मनीषिणाम् । उदकेनातुराणां च तथोष्णनोष्णपायिनाम् ॥

उष्णपायिनामातुराणामिसन्वयः । उष्णपायिनो दीक्षिता इसपरार्कः । तीर्थेनेति । ब्राह्मण विमस्तीर्थेनेसनेन पूर्वेक्तस्य तीर्थस्य पुनर्वचनं तीर्थव्यतिरेकेणाचमने कौचामार्व पदर्वायतुः मिति कुल्लूकभटः।

आपरतम्बः, भृषिगतास्वप्स्ताचम्य प्रयते। भवति यं वा प्रयत आचामयेदिति ।

प्रायत्याथमाचमनं भूमिगतास्व सु कर्त्त व्यमिति उज्जवलायां हरद्तः । उद्धृतपरिपृताभिरिति शङ्खिलितस्मरणात् । ब्राह्मण विमस्तीर्थेनेति मन्वादिवाक्येन तीर्थिवधानाचात्राप्युद्धरणमावश्यक म् । यदा तु पात्रस्थेनोदकेनाचामित तदा वश्यमाणं प्रयतपरावर्जि तत्वादिकमपेक्षितम् । यं वा प्रयत इति । प्रयतः परो यं वश्यमाण्णपात्राचावर्जितजलेनाचामयति सोऽपि प्रयतो भवति । अत्र विशेषमाहुः आचामदिसनुहत्तौ—

शक्कित्वितौ गौतमञ्ज, न श्र्द्राश्चच्येकपाण्यावर्जिता-भिरिति।

शूदेण, अयुचिना अस्पृत्रयस्पर्वादिद्धितेन द्विजेनापि, एकेन च पाणिना यदावर्जितं प्रक्षिप्तं तेनोदकेन नाचामेदिसर्थः । आचामे दित्यनुरुज्ञाे—

कूमीपुराणेपि, शुद्राश्चिकरोन्युक्तैर्न क्षाराद्धिस्तथेत्रच। इति । तथा, नैकहस्तापितजलैरिति । संवक्तोंपि, शूद्राशुच्येकहस्तैश्च दत्ताद्धिनं कदाचन ।

आचामेदिति बोषः । अत्र कल्पतरुः, न शुद्राशुच्येकपाण्या-वर्जिताभिरिति सामान्येनैकपाण्यावर्जितेनाचमनीनेषधात् यं वा प्रयत् आचाम्येदित्यापस्तम्बवचनेनावर्जने प्रयत्परानियमनाच स्वयमाव-

जितेनाचमनं न श्रचित्वे हेतुरित्युक्तं भवतीत्याह । अधैवं "मृत्रपुरीप कुर्वन्द्क्षिणहस्ते गृह्णाति सच्ये आचमनम्'' इति कमण्डल्वधिकारस्थ-बौधायनवचनविरोधः। तस्य हि आचमनं कुर्नन् सन्यहस्ते कपण्डलुं <mark>युद्धातीसर्थः। त</mark>त्कमण्डस्रग्रहणं च आचमनोषयोगिजस्रावर्जन**रूप**-दृष्ट्रपयोजनार्थम् । अन्यथाऽदृष्टार्थत्वापत्तेरितिचेन । आपस्तम्ब-वचनस्वरसात शुद्ध्यर्थाचमनोदके एव भयतपरावार्जतत्वानियम एकपाण्यावर्जितत्वनिषेधश्च, तदतिरिक्ताचमनोदके तु स्वीयैकपा-ण्यावार्जनत्वं बौधायनानुपनिति तद्भिप्रायात् । गौदमै-थिलादिनिबन्धेषु च शङ्खिलितादिनाक्ये अशुचिपदम् आच-<mark>मनकर्त्तृच्यतिरिक्तपरं, श्र्साहचर्याद । बौधायनेन सामान्यतः</mark> स्वीयवामपाण्यावर्जितोदकेनाचमनाभ्यनुज्ञानाच । अत एवात्रसैक-पाणिपदम् एकपाण्यावर्जितेन नाचामेदियापस्तम्बस्नत्रस्थैकपाणि-पदं चाचमनकर्तृव्यतिरिक्तैकपाणिपरम् । तेनाशुचेरपि स्वस्य वाम-पाण्यावर्जनमप्यविरुद्धम् । तथाचोद्धृतोदकाचमनपक्षे स्वयमश्चाचि-ना शुचिना वा वामपाण्यावर्जनं प्रयतपरोभयपाण्यावर्जनम् आचमनकर्तृव्यतिरिक्तश्रुद्रानावर्जनं चानुमतिमिति शङ्काळाखितगी-तपापस्तम्बनीधायनवाक्यपर्याखोचनयाऽनगम्यतइति ।

स्मृत्यर्थसारे तु, वामेन पात्रसुदृष्ट्य न पिवेदक्षिणेन तु। इत्युक्का— वामेनोद्ध्य चाचामेदन्यदातुरसम्भवे। इत्युक्तम्। आचामेदित्यतुष्ट्यो—

द्याङ्कालिखितौ, उद्धृतपरिपृताभिरद्भिरवेक्षिताभिरक्षाराभि-रनिधिश्रिताभिरफेनाभिरबुद्बुदाभिरिति ।

परिपूताभिः निरस्तापद्रव्याभिः । वीक्षिताभिरिति दिवैवः।

राष्ट्रावनीक्षिताभिरपि।

रात्रावनीक्षितेनापि शुद्धिरुक्ता मनीविभिः।

इति सहभाष्यादिधृतयमवचनात् । अक्षाराभिरिति । पत्र ससुद्रादौ स्नानं विहितं तत्र स्नानाङ्गाचमनं क्षाराभिरिप कर्त्तव्यम्।
साङ्गस्नानस्य विहितत्वात् । अनिधिश्रिताभिरविहतप्ताभिः ।

प्रचेताः,

अनुष्णाभिरफेनाभिः पूताभिर्वस्नचक्षुषा । हृद्गताभिरवान्दाभिस्निश्चतुर्वा द्विराचमेत् ॥ वस्तपृतत्वं कीटादिसम्भावनायाम् । अवान्दाभिरोष्ठाद्यभिघा-तजन्यवान्दश्चाभिः।यत्र तु देवे क्षारादिदोषयुक्ता एवापस्तत्राह्—

द्वतः,

येषु देशेषु ये देना येषु देशेषु ये द्विजाः। येषु देशेषु यत्तीयं याश्च यत्रैन मृत्तिकाः॥ येषु स्थलेषु यच्छीत्रं धर्माचारश्च याहशः। तत्र तन्नावमन्येत धर्मस्तत्रैन ताहशः॥

चमः,

तावन्नोपस्प्रवोद्विद्वान्यावद्वामेन न स्पृवोत् । वामे हि द्वादवादिसा वरुणश्च जलेक्वरः ॥

अत्र न स्पृशेज्जलिमिति शेष इति अपरार्कः । एतचोदकं याव-द्वापेन न स्पृशित तावनाचामिदिसाह यम इत्युक्तेषं श्लोकमवता-रितवतोर्हेमाद्रिस्मृतिचन्द्रिकाकारयोरप्ययमर्थः सम्मतः। पटन्ति च,

दक्षिणे संस्थितं तोयं तर्जन्या सन्यपाणिना । तत्तोयं स्पृत्रते यस्तु सोमपानफळं लभेत् ॥

मदनरत्नादौ तु वामकरस्पृष्टेन दक्षिणकरेणाचामेदित्याह यम इत्युक्ता तावकोपस्पृशेदिति वचनमवतारितम्। एवामयमभिनायः। अपः करनलस्पृष्टा य आचामति वै द्विजः । सुरां पिवति सुन्यकं यमस्य वचनं यथा।।

इति यमवचने करपदं वामकरपरम् । दक्षिणकरस्पर्शस्यावजनीयत्वात् । अत एव बहुषु निवन्धेषु आचमनीयजलेषु वामकरास्प्रष्टतं विशेषणमुक्तम्। पद्यमानवचनं तु सन्दिग्धमूलमिति यमवचने स्पृशोदित्यस्य दक्षिणं पाणिमिति शेषपूरणमुचितम् । आचारश्चेवमेव शिष्टानाम् ।

अथ आचमने निषिदानि जलानि । तत्र हारीतः, नाविलोकिताभिराद्धनोष्णाभिः कलुषा-भिः। आचामेदिति शेषः।

तथा,

विवर्ण गन्धवत्तोयं फोनिलं च विवर्जयेत् । आपस्तम्बः, न वर्षधारास्वाचामेत्तथा प्रदरोदके इति । अभौममम्भो विस्रजन्ति मेघाः पूतं पवित्रं परमं सुगन्धि । इति हरिवंदावाक्याद्वर्षधाराजलस्य पवित्रत्वेऽप्याचमने वच-नान्तिषेधः । प्रदरः स्वयंविदीणभूभागः ।

प्रदरापवादमाइ वसिष्ठः, अप आचामेदिसनुहत्तौ प्रदराद-पि या गोस्तपर्णसमर्थाः स्युः न वर्णरसदुष्टाभिर्याश्च स्युरश्चभागमाः।

अथुभागमाः निन्दितदेशकालागताः। कालस्य निन्दितत्वं च राज्यादिरूपत्त्रेन ।

तथाह परादारः,
अपो रात्रो न गृह्णीयात्मविष्टा वरुणाख्यम् ।
आवद्यकेऽथ मन्त्रेण धाम्त्रो धाम्त इति स्वयम् ॥ इति ।
आवद्यके आवद्यककार्ये सति ।
पुनरापस्तम्बः, नाम्युद्कदोषेण द्या कर्माणि कुर्वीताचा-

मद्वा पाणिसंसुन्धोदकेनैकपाण्यावार्ज्जतेन नाचामेत्।

अग्न्युदक विषेण अग्निपर्युक्षणाद्यर्थोपाचीदक विषेण दथा य-तोऽतः कर्माणि न कुर्वतिसर्थः इति कल्पतरः। यद्वा अग्निपरि-समूहने परिषेचने च यदुपयुक्त मुदकं तच्छेषेण दथाकर्माणि अदृष्ट-प्रयोजनरहितानि पाद प्रक्षालनादीनि न कुर्वति नाचामेश्व। अदृथा-कर्मत्वादाचमनस्य पृथम् निषेषः। पाणिक्षुच्धेन पाणिनाऽलोदितेन ।

योधायनः, पाद्यक्षालनोच्छेषेण नाचामेत् यद्याचामेद् भूमो स्नावियत्वाऽऽचामेत् ।

रुछेषेण दोषेण ।

व्यासः,

अपः पाणिनखाग्रेण आचामेद्यस्तु वे द्विजः ।
सुरापानेन तत्तुल्यामित्येवमृषिरत्रविति ।।
प्रयोगपारिजाते पराचारः,
धाद्राहृतेस्तु नाचामेदेकपाण्याहृतेस्तथा ।
नचेवात्रतहस्तेन नापरिज्ञातहस्ततः ॥

पूर्वार्दे जलेरिति शेषः । उत्तरार्दे आहतैरिति शेषः । एक-पाण्याहतैरित्यत्रैकपाणिः सन्यपाणिः । नामपाणिनैत जलपात्र-धारणनिषेधात ।

यथा प्रायश्चित्तविवेकादौ— पुलस्त्यः,

शङ्खशुक्तितरङ्गाश्च यचान्यत्पानभाजनम् । दक्षिणेनैव युद्धीयात्र वामेन कदाचन ॥

तरङ्गः काचपात्रम् । न वामेन केवलेनेत्यर्थः । आचारोद्घोतादौ— आपस्तम्यः,

सन्ध्यार्थे भोजनार्थे वा विष्यार्थे वा तथैव च।

श्रदाहतेन नाचामेज्जपाग्निहननेषु च।। उद्घृतोदकेनाचमनपक्षे पात्राण्याह स्मृतिचन्द्रिकादौ स्मृत्यन्तरम्, अळावृताम्रपात्रस्थं करकस्थं च यस्पयः । यहीत्वा स्वयमाचामेत्ररो नाप्रयतो भवेत ॥ तत्रेव स्मृयन्तरं. करकालाबुपात्रेण ताम्चर्मपुटेन च। स्वहस्ताचमनं कार्यं स्नेहछेपांश्च वर्जयेत् ॥ करकपात्रे यत्तीयं यत्तीयं ताम्रभाजने । सोवर्णे राजते चेव नैवाशुद्धं तु काँईचित् ॥ आह्निकतत्त्वादौ उद्याना । कांस्यायसेन पात्रेण त्रपुसीसकिपत्ति छै:। आचान्तः वातकृत्वोऽपि न कदाचिच्छाचिभवेत् ॥ स्मृत्यर्थसारे. सीवर्णरीष्यपात्रेश्च वेणुबिल्वादमचर्पभः। अलाबुदारुपात्रेश्च नालिकेरैः कपित्थकैः ॥ तृणकाष्ठेर्जलाधारैरन्यान्तरितमृन्पयैः । वामेनोद्ध्य चाचामेदन्यदातुरसम्भवे ॥ चर्मपुटकेऽपवादं संवर्त्तनाष्ट्रा पठन्ति, सन्ध्याकार्ये पितृश्रादे वैक्वदेवे क्षावार्चने । <mark>यती च ब्रह्मचारी च नाचामेचभवारिणा ।।</mark> হাত্ৰ:, पीतावदोषितं पीत्वा पानीयं ब्राह्मणः कचिता । त्रिरात्रं च व्रतं कुर्यात वामहस्तेन वा पुनः ॥ बापहस्तेन जलं जलपात्रं बोद्युत्येत्यर्थः।

तथाच ज्ञातातपः, **उद्धृया वामहस्तेन यत्तायं पिवति द्विजः ।** सुरापानेन तत्तुल्यं मनुराह मजापतिः ॥ अत्र पानस्य निषेघाचाद्विशेषस्यापि निषेधः । एवश्च वाप-हस्तेनाचमनोदकावर्जनपक्षे वामहस्तेन जलपात्रं नोद्धर्तव्यम् । तथाच प्रयोगपारिजाते सङ्गहः, करकालाबुपात्रेण ताम्रचर्मपुटेन च । यहीत्वा स्वयमाचामेद्भूमिलप्रेन नान्यथा ॥ इति । चर्मपात्रोदकेनाचमनं तु आपत्काले चर्मपुटोदकं भूमिगतं कुत्वा तत उद्घृय कर्त्तव्यम् । अनापदि तत्पाननिषेधात् । पथा प्रायश्चित्तविवेके लघुहारीतः, प्रपाजलं नीरघटस्य चैव द्रोणीजलं कोशविनिर्गतं च । <mark>पीत्वाऽवगाहेत जलं सवासा उपोषितः शुद्धिमवाप्यते च ॥</mark> प्रपा पानीयशास्त्रिकेति कोषः । नीरघटस्य सर्वसाधारण्ये-न कूपादितो जलोद्धरणार्थं स्थापितपात्रस्य, जलमित्यनुषद्गः । द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनीं। कोकाः चर्मपुटकः। आपदि तु-यमः,

मपामरण्ये घटके च कूपे द्रोण्यां जलं कोशगतास्तथाऽऽपः ।
ऋतेऽपि शुद्रात्तदपेयमाहुरापद्धतो भूमिगताः पिवेच ।।
अरण्ये मपाम अरण्यमपाजलम् । कूपे घटके कूपसमीपवर्शिघटे
कूपजलाहरणार्थं स्थापिते इति बावत् । जलमित्यग्रेतनमत्राप्यन्वेति ।
ऋतेऽपि शुद्रात् तदुदके शुद्रसम्बन्धं विनाऽपीसर्थः । एवं परकीयबाब्रेणापि आचमनं न कार्यम् । तस्य स्वं मत्यशुचित्वात् । तदाह,

आसनं वसनं घरया जाया ऽपत्यं कमण्डलुः । श्रुचीन्यात्मन एतानि परेषामश्रुचीनि तु ॥ आचमनजलपरिमाणमाइ याज्ञवल्क्यः, अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिहींनाभिः फेनबुद्बुदैः । हृत्कण्ठतालुगाभिश्च यथासंख्यं द्विजातयः ॥ थुद्धोरन स्त्री च शूद्रश्च सकृत्स्पृष्टाभिरन्ततः ।

प्रकृतिस्थाभिः गन्धक्षरसस्पर्ज्ञान्तरपप्राप्ताभिः । द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवैद्याः । शुद्रश्चेति चकारादनुपनीतोऽपीति मिताक्ष-रा । सकृत् एकवारम् । अन्ततः आस्यान्तरावयवे । अनेन चाभ-क्षणं विवक्षितम् ।

त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रमुज्यात्ततो मुखम ।

शारीरं भौचिमच्छन हि स्वीश्रदं तु सक्नुत्सकृत ।।

इति स्मृतिमहाणविलिखितमनुवचनादिति कल्पतरुः। वस्तुतस्तु

हृद्राभिः पूयते विषः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः।

वैश्योऽद्धिः पाशिताभिश्च श्रुदः स्पृष्टाभिरन्ततः।।

इति मनुवाक्ये लिखितवचनादिति। याज्ञवलक्यवाक्ये च

स्पृष्टाभिरिसनेन पानव्याद्यत्तिः मतीयते। अत एव शुद्ध इस-

ब्रह्मपुराणम्,

नुरुचौ-

स्त्री शुद्रो वाऽथ नित्याम्भः क्षालनाच करोष्ट्रयोः ।

इति हलायुधानेवन्धपृतशङ्खालिखितवाक्याद्प्ययमर्थः प्रतीयते।
यथा हृद्यगाभिरिद्धर्ज्ञाह्मणः श्राचिः, कण्ठगाभिः क्षत्रियः, तालुगाभिर्वेद्रयः, स्त्री शूद्रश्चौष्ठपान्तगाभिरिति । श्रीदत्तादयोऽपि
उत्तरोत्तरमपकर्पाद्नततो सुखान्ते ओष्ठपदेशे इति यावदिति च्याख्यातवन्तः। एवञ्च महाणवधृतमनुवाक्ये आचामेदिसस्य विद्यिततत्तत्स्थाने संयोजयेदित्यर्थः। हृद्गाभिरित्यादिमनुवचने प्राश्चिताभिरिसस्य तालुपर्यन्तमन्तरास्यं प्रवेशिताभिरित्यर्थः। शूद्र

इति स्त्रिया अप्युपलक्षणम् । अत्र द्रव्यत्वादुदकस्यापरिहार्यो-ऽवध्यतिक्रमः । अवध्यमाप्ता त्वशुद्धिरिति मेधातिथिः। मिताक्षरा-कारस्तु अन्ततः प्रागुक्तानामन्तेन तालुना स्पृष्टाभिः सकृदिसनेन वैद्याद्विशेषइति व्याख्यातवान् । स्मृतिचन्द्रिकायामेतद्र्थोपष्टम्भक-कत्वेन स्मृतिवाक्यमपि लिखितम् ।

यथा-

अप्सु प्राप्तासु हृद्यं ब्राह्मणः शुद्धिमाप्नुयात् । राजन्यः कण्डताल् च वैश्यश्दुःस्त्रियोऽपि च ॥ इति ।

अत्र राजन्यः कण्डं प्राप्तासु वैश्यादयस्तालुपाप्तास्थिति अन्न्यः । हेपादौ तु अन्तत इति तृतीयार्थे तिसः।समीपवचनश्चान्तश्चान्दः । स च सम्बन्ध्यन्तरमपेक्षते । ततश्च यत्र स्थाने वैश्यस्यान्
चमनं विहितं तत्समीपवर्तिना स्थानेन स्पृष्टाभिरिद्धः शुद्रः प्यते
वैश्यस्य च स्थानं तालु तत्समीपवर्तिस्थानं दन्ता एवेति च्याह्यातम् । अन्ततो जिह्वाग्रेणेति मेधातिथिः । हृदयङ्गमानां परिमाणमहः—

उराना, माषमज्जनमात्रा हृदयङ्गमा भवन्तीति । हेमाद्रौ तु हृदयङ्गमादीनां परिमाणमाहेत्यवतार्य एतद्वाक्यस्य देषोऽपि छिखितः ।

यथा, माषमञ्जनमात्रा हृदयङ्गमा भवन्ति तदेकैकपादहान्या कण्ठतालुदन्तगाः ताभिस्त्रविणिकाः स्त्रीश्ट्री चाचामेरिन्निति।

उदकस्य ग्रहणप्रकारं परिमाणं चाह माधवीयादौ— भरद्वाजः,

आयतं पर्वतः कृत्वा गोकणांकृतिवत्करम् । संहताङ्गुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः ॥ मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठेन वेषेणाचमनं चरेत् । माषमज्जनमात्रास्तु सङ्ग्रह्म त्रिः पिषेदपः ॥ इति ।

मुक्ते अङ्गुष्ठकनिष्ठे यस्मै तेन दोषेण जलदोषेणेत्यर्थः । तथाचाङ्गुष्ठकनिष्ठे मुक्त्वा किञ्चिदुदकं त्यक्त्वा अविद्यिनोदकेनाचमनं
कर्त्तव्यमिति प्रतीयते । किचित्तु मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठे त्विति पाठः,
तत्राप्यपेमवार्थः । अत्र पाणिर्दक्षिणो द्वेयः ।

दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकणीकृतिवत्पुनः । जिः पिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विः परिमार्जयेत् ॥

इति नृसिंहपुराणवचनात् । पुनम्रहणात पूर्व गोकणीकृतिना इस्त्रेनोदकं महीत्वा ततोऽङ्कष्ठकिनिष्ठे बिहः कृत्वा पुनरिष गोक-णीकृतिहस्तं कुर्यादिति गम्यते इति एतत्समानार्थकभविष्यपुराण-बाक्यव्याख्यायां हेमादिः ।

## आचमनतीर्थम्।

तत्र मनुः, ब्राह्मण विमस्तीर्थेन निसकालमुपस्पृदोत् । कायत्रेदादाकाभ्यां वा न पिष्येण कदाचन ॥ ब्राह्मादितीर्थं वक्ष्यते। अत्र विमग्रहणं क्षत्रियवैद्ययोरप्युपल-क्षणार्थम् ।

माग्वा बाह्मण तीर्थेन द्विजो निसमुपस्पृद्योत ।

इति याज्ञनल्नयैकनानयत्नात इति हेमाद्रिः।तिचिन्त्यम्। याज्ञ-बल्क्यनानयस्थद्विजपदस्य सामान्यदान्दस्य मनुनान्यकनान्यतया विमप्रत्नोचित्यात । न तु मनुनान्यस्थनिमपदस्य द्विजपरत्नं, छ-सणापत्तेः । मेधातिथिस्तु निमग्रहणमनिनिक्षितं, यतः कण्डगाभिस्तु भूमिप इत्यादिना सन्त्रियादीनां निद्योषं नक्ष्यति । नच अससां सामान्यतः मास्रो निद्योषनिधानमुपपद्यते इसादि । एतदिष निचार-णीयम् । नहीदम् आचमननिषायकं नान्यम्। आचमननिधायकस्य ह्याभिः पूर्वते वित्र इसेतस्मात्पूर्वतनस्य— अनुष्णाभिरफेनाभिरद्धिस्तीर्थेन धर्मवित । श्रीचेप्युः सर्वदाऽऽचामेदेकान्ते प्रागुदक्मुखः ॥

इसस्य मनुवाक्यान्तरस्य सन्वात्। किन्तु विपस्य तीर्थविदोष-नियामकम् । आचारादर्घादिनिवन्धेषु तु विष इति आचपनक-र्जुवात्रोपस्रसणम्। आचमनोद्देशेन तीर्थविधानादित्युक्तम्। अत्रा-पि विमपदार्थाविवक्षायां युक्तिश्चिन्या। मत्युत सप्तद्वावैदयस्येत्य-त्र वैक्ये निमित्ते सप्तद्वात्ववव बाह्मणे निमित्ते बाह्मादित्रया-णां विकल्पेन विधानमेव युक्तम् । अत एव अद्धिस्तीर्थेन धर्म-विदित्यत्र तीर्थेनेति विपातिरिक्तानामपि तीर्थपापकत्वेन सार्थ-कप् । निःयकालं सर्वदा । तेन शुद्ध्यर्थे कर्षाङ्गे नैपि-तिके च सर्वत्राचमने ब्राह्मादितीर्थत्रयान्यतमस्य ऐच्छि-कविकरेपन करणत्वेनान्वयः । तुरुयत्रद्विकरूपश्रवणातः । मेघाति-थिस्वरसोऽप्येवम् । बहुषु निबन्धेषु तु सम्भवे ब्राह्मतिथिनैवाच-यनं, निसकालिमिति श्रवणात् । वणादिना बाह्मतीर्थावरोधे काय-त्रेद्रशिकाभ्यामिति व्यवस्थितो विकल्प इत्युक्तप् । कायं प्राजापत्यं, त्रैदन्नकं दैवम् । अविधानादेव पित्र्यस्याप्राप्ती व्रणादिना ब्राह्मा-दितीर्थावरोधे मतिनिधित्वेन प्राप्तेषु तीर्थान्तरेषु पित्र्यस्य निषेधा-र्थ "न पित्र्येणे"त्युक्तम् । तेन ब्राह्मादितीर्थावरोषे आग्नेयादितीर्थे-नाप्याचमनमनुद्रातं भवति।

त्रासादिलक्षणमाह स एव, अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते। कायमङ्ग्राह्ममूलेऽग्रे देवं पिष्यं तयोरधः॥ अङ्गुष्ठमूलम् अधोभागः। तस्य तलप्रदेशे ब्राह्मं तीर्थम्। हस्ताभ्यन्तरं तलमाह, महारेखान्तमाभिमुख्नम् आत्मनो ब्राह्मं, <mark>इस्तमध्ये अङ्गुळीमूळे दण्डरेखाया ऊर्द्धे कायम्, अग्रे अङ्गुळीनाः</mark> देवम् ।

उपसर्जनीभूतो मुले अङ्गुलिशन्दः सापेक्षत्वादग्रशन्दस्य सम्बध्यते। पित्र्यं तयोरधः। अत्रापि गुणभूतस्याङ्गुलिशन्दस्य अङ्ग-ष्टस्य च सम्बन्धः। प्रदेशिनी चात्राङ्गुलिर्विवक्षिता । तयोरधः अन्तरं पित्र्यम्। स्मृत्यन्तरशिष्ट्रपसिद्धिसामध्यदितं च्याख्यायते। यथाश्चुतान्वयासम्भवादः।

तथाच बाङ्कः, अङ्गष्ठस्याघरतः प्रागग्रायाश्च छेखाया ब्राह्मं तीर्थ, प्रदेशिन्यङ्गष्टयोरन्तरा पित्र्यं, किनष्ठातक्रयोरन्तरा कायं, पूर्वेण पर्वर्णा अग्रमङ्गुलीनां दैविमिति ।

इति मेघातिथिः । स्वीस्ट्रियोस्तीर्थमाह आहिकतत्त्वादौ— स्मृतिः,

स्त्रियास्त्रदेशकं तीर्थं ग्रूद्रजातेस्तथैवच ।
सक्तदाचमनाच्छुद्धिरेतयोरेव चोभयोः ॥
सर्वतीर्थावरोधे तु विहितपात्रेणाचमनं कर्त्तव्यम् । स्वयमसामध्ये अन्येन कारणीयम् । ग्रुणकोपे प्रधानकोपानौचित्यात् ।
नियमानाह याज्ञवल्क्यः

अन्तर्जानु शुचौ देशउपिष्ठ उदङ्गुखः ।
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत् ॥
अन्तर्जानु जानुनोर्भध्ये बाहू कृत्वा । आचमनप्रकरणे—
बाहू जान्वन्तरा कृत्वा ।

इति व्यासनाक्यात । तदसम्भने दक्षिणबाहुमात्रं जानुनो र्मध्ये कृत्वा। शुचौ देशे आसीनो दक्षिणनाहुं जान्वन्तरा कृत्वेति आचमनप्रकरणस्थगौतमनौधायननाक्यात । उपनिष्टः आसीनः। जानूर्ध्वजले तु तिष्ठन्नि । जान्नोरूध्र्वं जले तिष्ठकाचान्तः श्रीचतापियात् । इति विष्णुनाक्यात् । प्राक् प्राङ्मुखः । इदम् ऐज्ञान्यभि-मुखस्योपलक्षणम् ।

यथा कल्पतरी ब्रह्मचारिकाण्डे हारीतः, पाङ्मुखः पागुद्-क्रुमुखो वोपनिवय अन्तक्त्रींरस्त्री कृत्वा त्रिरपो हाई पिवेद ।

हाई हृदयगामि यथा स्यात् ।
हेमाद्रौ क्लोकहारीतो रत्नाकरे मरीचिश्च,
ऐशान्यभिमुखो भृत्नोपस्पृश्चेत्तु यथाविधि । इति ।
एतेन उदङ्मुखः भाङ्मुखो बेति दिगन्तरनिष्टत्तिरिति मिसाक्षराच्याख्यानमपास्तम् । द्विजो न शुद्रादिरिति मिनाक्षरा ।
निसं सर्वकालम् ।

मनुः,

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्धिस्तीर्थेन धर्मवित । श्रीचेष्सुः सर्वदाऽऽचामेदेकान्ते प्रागुदङ्गुखः ॥ एकान्ते जनैरनाकीर्णे । तत्र हि मनः स्थिरं भवति । अत एव विष्णुः, तन्मनाः सुमनाश्चाचामेत इति ।

तन्मनाः आचमनमना इति कलपतरुः । प्रागुदङ्मुखः ऐशा-न्याभिमुखः । प्रागुदक्शब्दस्यैशानीपरत्वं प्राग्लिखितहारीतवाक्ये तथा दर्शनात । श्रुतौ च प्रागुदीचीशब्दस्यैशानीपरत्वं दृश्यते ।

यथा, पलाजाजामिधिकृस प्राचीमाहरति उदीचीमाहरति प्रागुदीचीमाहरतीति ।

लाट्यायनस्त्रेऽपि, पागुदक्षवणं देवयजनिमिति
पागुदक्षवन्दस्येशानीपरत्वम् । एतेन प्रागुदक्षवन्दस्य ऐशात्या प्रयोगाद्शनाभवं व्याक्षयेयमिति मेधातिथिप्रोक्तमनादेयम् ।
मेधातिथिस्तु प्रागुदङ् मुखं यस्येति विष्यद्वहुन्नीहिमाह । तथाच

**पाङ्मुख उदङ्मुखो बेति क**छितम् ।

হান্ত্ৰ:,

अन्तर्जानु श्रुचौ देशाउपविषयेन्द्रदिक्मुखः । उदक्षुखो वा प्रयतो दिशश्चानवळोकयन् ॥

गौतमः, युचौ देशआसीनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा यहोपत्रीत्यामणिवन्धनात्पाणी मझाल्य वाग्यतो हृदयस्पृशिक्ष-श्रवुर्वाऽप आचामेत पादौ चाभ्युक्षेत खानि चोपस्पृशेत शिर्ष-ण्यानि मूर्द्धनि च दद्यात इति ।

हृदयस्पृताः हृदयान्तर्गमनयोग्याः। इदं च ब्राह्मणाभिमायेण।
विश्चतुर्वेति भावशुद्ध्यपेक्षया विकल्पः। एवश्च चतुर्वेति फलभूमार्थपिति व्याक्यानमनादेयम्। कल्पनामसङ्गात्। यत्र मन्त्रवदाचमनं
विहितं तत्र तेन सह चतुरन्यत्र त्रिरिति विकल्प इति गौतमभाष्ये
हरदत्तः। खानि इन्द्रियाणि वीर्षण्यानि उपस्पृदेवि, अद्धिरिति
श्रोषः। खानि चैव स्पृतेदिद्धिरिति मनुवचनैकवाक्यत्वात्। मुर्द्धनि
च चकारात् नामौ मुर्द्धनि च दद्यात्स्पृतेदिसर्थ इति गौतमभाष्ये
हरदत्तः। वस्तुतस्तु सर्वाभिस्तु विषः पश्चादिति दक्षवचनैकवाक्यतया दद्यादिसस्याङ्गली।रित्यध्याहारो युक्तः। हेमाद्रौ तु दद्यादिसस्याप इति द्येष इति व्याख्यातम्।

तन्मूलं च—

ततः कृत्वाऽङ्गुलिस्पर्श हग्घाणश्रोत्रनाभिषु । मुर्दानं चरणौ चाद्भिः सम्प्रोक्ष्याथ श्राचर्भवेत् ॥

इति देवछवचनम् ।पादौ चिति चकारात्पूर्वं सञ्यपाणेरुत्तरं मू भ्रों ऽभ्युक्षणं समुचितम्। दक्षिणेन पाणिना सञ्यं मोक्ष्येत्यादिवस्य माणापस्तम्बवचनस्वरसातः । इदं चौष्ठमार्जनानन्तरं बोध्यम्,

तदुक्तम् अपरार्कषृतनृसिंहपुराखे,

दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकणीकृतिवत्युनः ।

तिः पिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विः परिमार्जयेत ॥

पादी चिरस्तथाऽभ्युक्ष्य तिस्रभिर्मुखमाळभेत ।

यथोक्ताविधिना खानि ततः स्पृष्ट्वा च शुद्ध्यति ॥ इति ।

श्रापस्तम्यः, आसीनः त्रिराचामेत हृदयङ्गमाभिरद्धिः विरोष्ठी परिमुजेत द्विरिसेके सक्चहुपस्पृद्दोत द्विरिसेके दक्षिणेन पाणिना
सन्यं मोक्ष्य पादौ चिरश्चेन्द्रियाण्युपस्पृद्दोत चक्षुषी नासिके श्लोश्ले चाथाप चपस्पृद्दोद्धोक्ष्यमाणस्तु भयतोऽपि द्विराचामेदद्धिः परिमृजेत्सकृदुपस्पृद्दोत इति ।

सक्नदुपस्पृशेत द्विरिसेके ओष्ठाविति सम्बन्धः । सच्यं, पाणिपिति शेषः। यत्सच्यं पाणि पादौ मोक्षतीति तैत्तिरीयकश्चतेः ।
पादौ शिरश्च मोक्ष्येति सम्बन्ध इति कल्पतरुः । अत्र पाठक्रमादोछोपस्पर्शनानन्तरं सच्यपाणिपादश्चिरसामभ्युक्षणं यद्यपि प्रतीयते तथापि पाग्छिखितनृसिहपुराणोक्तश्चौतक्रमेण पाठक्रमो बाध्यते । तेनास्योपस्पर्शनात्पूर्वं मार्जनं सिध्यति । यन्वाचारचिनतामणौ आस्योपस्पर्शात्पूर्वं वामपाण्याद्यभ्यक्षणं छन्दोगानां गोभिळसंवादात्, अन्येषां तु आस्योपस्पर्शानन्तरं तदित्युक्तम। तदनाद्यम् । प्रोक्षणे आस्योपस्पर्शानन्तर्यबोधकप्रमाणाभावात् ।
न वा गोभिळसंवादोऽपि । तेनास्योपस्पर्शस्यवानभिधानात् ।

यथाह गोभिलः, प्रक्षाल्य पाणी पादौ चोपविश्य विराचामेव द्विः परिमृजीत पादावभ्युक्ष्य शिरोऽभ्युक्षेत् इन्द्रि-याण्यद्भिः संस्पृत्रेत अक्षिणी नासिके कर्णाविति यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तदद्भिः संस्पृत्रेत इति ।

परिमृजीतेति । स्वस्य मुखामिति शेषः । त्रिः प्राश्यापो दिरुनमृज्य मुखमेतान्यपस्पृशेत् । आस्यनासाक्षिकणिश्च नाभिनक्षः विरोऽसकान् ।।
इति छन्दोगपरिविष्ट्वचनात् । अत्र ''एतानि वक्ष्यमाणानि
उप समीपे स्पृशेत, न तु रन्ध्रस्थाने।समलत्वात्।आस्यादीनां समासेनैकपदेनोपादानं तेषां सोपसर्गस्पृशितसम्बन्धार्थम् । नाध्यादीनां पृथवसमासेनोपादानं स्पृशितमात्रसम्बन्धार्थम्" इति परिविष्टटीकाकुन्नाराणः । पादावध्युक्ष्य विश्वरेऽध्युक्षेदिस्य विसमासकरणं पादाध्युक्षणोदकशेषेण विरसोऽध्युक्षणिनपेधार्थम् इति भट्टभाष्यम्।अक्षिणी नासिके कर्णाविति सूत्रं न क्रमतात्पर्यकं, तत्परिविष्टुकृता आस्यनासाक्षीसादिना अक्षिनासिकयोरन्यथाक्रमाभिधानात् इति । अत एवाक्षिस्पर्शानन्तरं नासास्पर्श इसिप पक्षान्तरामिति छन्दोगाहिकाद्यक्तं हेयम् ।

अङ्गुष्टेन प्रदेशिन्या घाणं पश्चादनन्तरम् । अङ्गुष्टानामिकाभ्यां च चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः ॥

इति दक्षवचनीयश्रीतक्रमविरोधेन गोभिलीयपाठक्रमस्या-नादेयत्वाच । इतिकरणं परिशिष्टोक्तानां बाह्वादीनामुपलक्षणा-र्थम । मीमांस्यं दृषिकादिमलयुक्तत्वेन सम्भाव्यमानं तत्तदक्रम् । अद्भिः सम्प्रक्षाल्येव स्पृशेदिसर्थः ।

व्यासोऽपि प्रकारान्तरमाह,

त्रिः प्राद्यायेदपः पूर्व द्विरुन्मृज्यात्ततो मुखम् ।

पादावभ्युक्ष्य मूर्द्धानमभ्युक्षेत्तदनन्तरम् ॥

अक्षिणी नासिके कर्णावोष्ठौ च तंदनन्तरम् ।

ततः स्पृशेन्नाभिदेशं पुनरापश्च संस्पृशेत् ॥

बाह् जान्वन्तरा कृत्वा तीर्थन च श्वचिभवेत् ।

प्रकारान्तरं भविष्यपुराणेऽपि,

समी च चरणौ कृत्वा तथा बद्धशिखो नृप ।

अयन्तम्राखितां चापि यक्ता राजन्मुद्रतः । तथा. घनाङ्कि<mark> करं</mark> कृत्वा <mark>एकाग्रः सुमना द्विजः।</mark> अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या चालभेदक्षिणी नृप ॥ अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां च नासिकामालभेत्ततः। यध्यमाभिर्मुखं नित्यं संस्पृशेत्कुरुन्दन ॥ किनिष्ठाङ्गुष्ठकाभ्यां च कर्णावालभते ततः । अङ्गुलीभिस्तथा बाहू अङ्गुष्ठेन तु मण्डलम् । <mark>नाभेः कुरुकुलश्रेष्ठ विारः सर्वाभिरेव तु ।</mark> वृद्धशाङ्घः प्रकारान्तरमाह, ततोऽङ्गुलिचतुष्केण स्पृशेन्मुद्धानमादितः । तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन स्पृशेन्नेत्रद्वयं पृथक् ॥ मध्यमानामिकाभ्यां तु स्पृज्ञेन्नासापुटे क्रमात् । अङ्गुष्ठेन कनीयस्या कर्णों संयोगतः स्पृशेद ॥ <mark>तर्जन्यङ्गछयोगेन नाभि हृदि तले न्यसेत्।</mark> शहस्तु अन्यथाह, अतः परं प्रवक्ष्यामि शुप्रामाचमनक्रियाम् । कायं कनीनिकामुले तीर्थमुक्तं द्विजस्य तु ॥ अङ्गष्ठमुळे च तथा प्राजापयं प्रकीर्तितम् । अङ्जल्यग्रे स्मृतं दिव्यं पित्र्यं तर्जानमूलके ॥ <mark>माजापसेन तीर्थेन त्रिः पाइनीयाज्जलं द्विजः ।</mark> द्भिः ममृज्य मुखं पश्चात् खान्यद्भिः समुपस्पृशेत् ॥ तथा, <mark>तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुटद्रयम्</mark>। पध्यपाङ्कष्टयोगेन स्प्रशेन्नेत्रद्वयं ततः ॥

अङ्गुष्ट्रस्यानामिकया योगेन श्रवणे स्पृतेत ।
किनिष्ठाङ्गुष्ट्रयोगेन स्पृतेत्स्कन्धद्वयं ततः ॥
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृद्यं तथा ।
संस्पृतेच्च तथा शिष्मयमाचमने विधिः ॥
दृक्षः मकारान्तरपाह,
अनेनैव विधानेन आचान्तः श्रुचितामियात ।
मक्षाल्य पादौ पाणी च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम् ॥
संह्रत्याङ्गुष्टमुक्तेन द्विः प्रमृज्याच्ततो मुखम् ।
संह्रत्य तिस्रिभः पूर्वमास्यमेवमुपस्पृतेत् ॥
अङ्गुष्टेन प्रदेशिन्या घाणं पश्चादनन्तरम् ।
अङ्गुष्टानामिकाभ्यां च चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः ॥
नाभि किनिष्टाङ्गुष्टेन हृद्यं तु तलेन वै ।
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद् बाह् चाग्रेण संस्पृतेत् ।

अनेन वश्यमाणेन । पूर्वमाचमनविधानाकथनात । मुखं संद्व-संसन्वयः । मुख्नमत्रीष्ठद्वयम् । तद् अलोमकपदेशे संद्य अर्थात्स-लोमभागे द्विः प्रमृज्यादिसर्थः । अत एव तिः प्राज्यापो द्विक-न्मृज्येसादि लन्दोगपीरशिष्ट्वचनं तद्दीकाकृक्षारायणेनेत्थं न्या-ल्यातम् । यथा, एवमपो भक्षायत्वा मुखं वारद्वयमुत् ऊर्ध्वं सलोम-स्थाने मार्जयेत नत्वलोमके । पुनराचमनापच्याऽनबस्थामसङ्गात् ।

तथाच वसिष्ठः, आचान्तः पुनराचामेत वासश्च परिधा-यौष्ठौ संस्पृश्य यवालोमकाविति ।

आपस्तम्बोऽपि, व्यावान्तपर्यन्तावोष्ठावुपस्पृव्याचामेत् । दन्तमूलात्प्रभृति औष्ठौ।तत्रालोमकः प्रदेवाः व्यावः।तस्या-न्तः सलोमकः। तत्पर्यन्तावोष्ठावुपस्पृव्याचामेत् इति हरहत्तः। व्यावान्तपर्यन्तौ विलोमकाविति कल्पतरुरिष । द्यातातपोऽपि, आचामेच्चर्वणे निसं मुक्ता ताम्बूळचर्वणम् । औष्ठी विळोमकौ स्पृष्ठा वासो विपरिधाय च ॥ एतेन—

आचामेद् बाह्मतीर्थेन ब्रह्मसूत्री ह्युदङ्मुखः । तदन्तरान्तरा पाणिमाप्छाच्याप्छाच्य चाम्भसा ॥

इति शिवधमें त्तरवाक्यमुपन्यस्य इदञ्जोष्ठसंसर्गजाशुद्धिनिव-त्तिकमाप्लवनमुक्तम् अत आचमने ओष्ठसंसर्गोऽभ्यनुद्धात इति यत्कै-श्चिद्धाष्ट्यातं, तद् अनाद्यम्। एतद्वाक्यस्य मसिद्धनिबन्धेषु कुत्रा-प्यद्शीनेन निर्मूलत्वाच । समूलत्वेऽपि एतद्वाक्यमतिपादिताप्ला-वनस्याचमनावशिष्ट्रप्पतिशेषोद्दकसालकत्वेनाप्युप्पत्तिरिति। ए-तच्च परिमार्जनं झालितपाणिना कर्त्तव्यम् ।

तथाच पैठीनसिः, अङ्गुष्ठमूलेन द्विः परियुजेत निर्लेपपा-णिः कृतशोच इति ।

निर्छेपपाणिः क्षाळनादपनीताचमनोदकछेपपाणिरिति हेमा-दिः। संहस एकीकुस । तिस्रिभः तर्जनीमध्यमानामिकाभिः। मध्यमाभिष्ठेखं निसं संस्पृत्तोत्कुरुनन्दन ।

इत्युदाहृतभाविष्यपुराणैकवाक्यत्वात् । पूर्व प्रथमतः । एव-मिति । मुखं संद्रसेसर्थः । पदेशिनी तर्जनी । पूर्वमास्यं पश्चाद् घाणमनन्तरं चक्षुषी पुनः श्रोते पुनर्नाभि संस्पृशोदिसन्वय इति कल्पतरुः । घाणं नासापुटद्वयम् ।

तर्जन्यङ्कष्टयोगेन स्पृशेनासापुटद्वयम् ।

इति शङ्क्षेकवाक्यत्वात् । केचित्तु पुनः पुनरिति स्वरसाचश्च-वी श्रोत्रे प्रसेकं द्विः स्पृशन्ति । तत्र कल्पतस्कृतच्याख्यानुसारेण गोलकद्वयाभिष्रायेण च पुनः पुनरिसस्योपपत्ती अदृष्टार्थकस्प- र्वाद्यिकल्पनानी चित्यात। गोलकद्वयस्पर्वाश्च गोभिलादिसम्पतः । यथाइ गोभिलः, अक्षिणी नासिके कर्णाविति । पैठीनसिश्च, अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां नेत्रे कनीनिकाङ्गु-ष्ठाभ्यां श्रोत्रे इति ।

परे तु अक्षिणी नासिके श्रोत्रे च सक्रदुपस्प्रशेव द्विरिसेके इति कामधेनुलिखितापस्तम्बवाक्यात्मत्येकं द्विरूपस्पर्धानमप्येकेषां पक्ष इति तदेकवाक्यतापन्नं पुनः पुनरितिदक्षवाक्यमिति वदन्ति । तलेन पाणितलेन ।

सजलेन हृद्यं चैव स्पृशेत्पाणितलेन तु।

इति बाङ्धवाक्यात । खान्यद्भिर्म् इति हृद्यं च स्पृशेदिति विष्णुताक्याच । सर्वाभिः प्रकरणादङ्गुलीभिः । अग्रेण अङ्गु-ल्यग्रेण । बाहुस्पर्शश्च अंसप्रदेशे । नाभिवक्षःशिरोंसकानिति छन्दो-गपरिशिष्टवचनात । अंसौ स्पृष्टा कराग्रेणेति वैयाघ्रपादवचनाच । अत्रीष्ठमार्जनान-तरम् आस्योपस्पर्शान-तरं च हस्तप्रक्षाळनुं बहुषु निवन्धेष्वाचमनप्रयोगे लिखितम् ।

पठन्ति च,

मुखं स्पृष्ट्वा तथा नाभि पश्चात्मक्षाळयेत्करम् । इति ।
सर्वेषामेनेन्द्रियाणां सजलाभ्यां तत्तदङ्गुलिभ्यां स्पर्धः इन्द्रियाण्यद्भिः संस्पृशेत इति गोभिलस्त्वात्।खानि चोपस्पृशेदद्भिरिति
मनुस्मरणाच्च । कनिष्ठाङ्गुष्ठाभ्यां सजलाभ्यां नाभि स्पृष्ट्वा तौ
मक्षालयेदिति छन्दोगाहिकम् । इन्द्रियादिस्पर्शानन्तरं शिरसः
पादयोश्चाम्युक्षणमाह—

देवलः,

अथाम्बु मथमात्तीर्थात दक्षिणात त्रिः पिवेत समम् । अदाब्दमनवस्नावमबहिर्जान्वबुद्बुदम् ॥ प्रथमाद् ब्राह्मात् । मन्नादिभिराचमनाईतीर्थषु प्रथमतो ब्राह्म-देवनिष्ठानातः । दक्षिणातः, करातः इति क्षेषः । समं समकालम् । अन्यवधानेनेसर्थः । अक्षान्दं पानकाले यथा क्षान्दो न भवति । अनवस्नानं पानकाले यथा न स्रवति तथा ।

दिस्तथाऽङ्गुष्ठमुळेन परिमृज्यात्पुनर्भुखम् ।
नाग्राङ्गुल्या न पृष्ठेवी परिमृज्यात्कथञ्चन ॥
ततः कृत्वाऽङ्गुलिस्पर्श हम्बाणश्रोत्रनाभिषु ।
मूर्द्धानं चरणौ चाद्धिः सम्मोक्ष्याय ग्रुचिभवेत ॥
नाग्राङ्गुल्येति। विहिताङ्गुष्ठमूलावरोधे मितिनिधित्वेन माप्तस्य
पर्युदासः। तेन विहिताङ्गुष्ठमूलावरोधे मितिनिधित्वेनाङ्गुलिमध्यादिना मार्जनं मध्येऽनुज्ञातं भवति इति मितीयते। मकारान्तरेणोन्द्रयस्पर्श्वनमुक्का पादमोक्षणानन्तरं मोक्षणाविश्वाष्ट्रानामपां स्वयपाणौ निनयनमाह—

पैठीनसिः, अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या नासिके संस्पृशेत अङ्गष्ठानामिकाभ्यां च नेत्रे कनीनिकाङ्गुष्ठाभ्यां श्रोत्रे मध्यमिकया
मुखमङ्गुष्ठेन नाभि सर्वाभिः शिरः, प्रदेशिनी वायुः अनामिका
सूर्यः कनीनिका मधना मध्यमिका प्रजापितः अर्जनः अङ्गुष्ठस्तस्मात्तेनैव सह सर्वाणि स्थितानि स्पृश्वति वायुः सूर्य इन्द्रः
प्रजापितरिग्निरियति देवता एनं पुनीयुरिति।

तथा,

नासिकां चश्चपी श्रोत्रे मुखं नाभि ततः शिरः।
स्पृष्टा प्राणान् यथासंख्यं पादौ प्रोक्ष्य ततः श्रुचिः॥
सन्ये च पाणौ शेषा अपो निनयेत इति।
प्राणानिन्द्रियाणि। यथासंख्यं यस्येन्द्रियस्य यावती संख्या

तामनतिक्रम्येत्यर्थः।

बौधायनोऽपि, स्नान्यद्भिः संस्पृत्रय पादौ नाभि विरः सन्यपाणिमन्ततः।

अन्ततः दोषे । अत्र मोक्षयेदिति दोष इति हेपादिः । वसिष्ठोऽपि, खान्यद्भिः संस्पृदोन्मूर्द्धन्यपो निनयेत्त्रव्ये-पाणौ चेति ।

हारीतोऽपि पकारान्तरमाह, पाङ्मुखः पागुदङ्मुखो वोपिवञ्यान्तक्ष्वीररत्नी कृत्वा विरपो हाई पिवेद् द्विः पमृज्योष्ठी सकुन्मूर्द्धानं चक्षुःश्रोत्रे नाभि हृदयं पादौ चाभ्युक्ष्योपस्पृश्य प्रयतो भवति ।

तैसिरीयश्रुतिश्च, हस्ताववनिष्य त्रिराचामेद् द्विः परिमृष्य सक्टदुपस्पृश्य सव्यं पाणि पादौ प्रोक्षिति विरश्चश्चुषी
नासिके श्रोत्रे हृदयमालभ्य यत् त्रिराचामित तेन ऋचः प्रीणाति
यद् द्विः परिमृजाते तेन यज्ंषि यत्सकृदुपस्पृचाति तेन सामानि
यत्सव्यं पाणि पादौ प्रोक्षिति यच्छिरश्चश्चुषी नासिके श्रोत्रे हृदयमालभते तेनाथवाङ्किरसो ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि कल्पान्
गाथा नारावांसीः प्रीणातीति ।

एतेषां च विरुद्धानां प्रकाराणां स्वशाखायामनुक्ती विक-स्पेनानुष्ठानिमयविरोधः।

बाष्ट्र शङ्खः,

श्रिः पाइनीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः । ब्रह्मां विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीसनुग्रश्रुम ॥ गङ्गा चे यमुना चैव प्रीयेते परिमार्जनात । नासत्यदस्री प्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये ॥ स्पृष्टे लोचनयुग्मे तु प्रीयेते वाविभास्करौ । कर्णयुग्मे तथा स्पृष्टे प्रीयेते अनिलानलौ ॥ स्कन्धयोः स्पर्धनादेव प्रीयन्ते सर्वपर्वताः ।

नामेः संस्पर्धनान्नागाः प्रीयन्ते चास्य नित्यदाः ॥

संस्पृष्टे हृदये चास्य प्रीयन्ते सर्वदेवताः ।

यूर्धः संस्पर्धनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत् ॥

इन्द्रियस्पर्धानन्तरं भविष्यत्पुराणे,

यद् भृमावदकं वीर समुत्खनाति मानवः ।

वाम्राकिप्रमुखान्नागांस्तेन प्रीणाति भारत ॥

शुद्राधिकारे गौतमः, आचमनार्थे पाणिपादप्रसालनमेवेत्येके।

आचमनार्थे आचमनक्षे प्रयोजने इति कल्पतरः । एवं च

सक्रत्स्पृष्टाभिरन्तत इत्यादिना विहितसेतिकर्तव्यताकाचमनस्थाने

पाणिपादप्रसालनमेवेकेषां मतम् । मन्वादिमते तु सर्वोऽप्याचमनकः

ल्पोऽस्ति ।

यथा खौधायनः, त्रिरगो हृदयङ्गमाः पिवेत्तिः परिमृजे-दू द्विरिस्रोके सकृदुभयं शुद्रस्य स्त्रियाश्चेति ।

उभयं पानं पार्जनं च । स्वीश्द्रयोस्तदुभयं सक्तादाति विधातं पूर्वार्द्धेनान्द्यते इति । अन्यचास्योपस्पर्धादिकं वर्णान्तरवदेव श्र-द्रस्य । आचमनप्रापकवचनेन तेषामपि प्राप्तत्वाद । "स्वी च श्द्रश्च स-क्रुत्स्पृष्टाभिरन्तत" इतिवचनव्याख्यायां सक्तदिति वैश्याद्यादिनिरिति वदतो मितासराकारस्यापि सम्मतोऽयमर्थः । आचमनार्थे आचमनोतेकर्त्तव्यतायां पाणिपादमक्षाळनमेवसेवकारान्मुखादि-स्पर्धानिद्यत्तः। एकतिवचनाद्वौतपमते मुखादिस्पर्धोऽस्तीति रत्नाकरः। श्रीद्वत्तादिनिवन्धेषु तु आचमनार्हजळाभावे इति गौतमवाक्ये योजितम् । तेषां मते पाणिपादमक्षाळनमेव श्रुद्राणां साङ्गाचमनानुकन्त्रम् तेषां मुनीनां मतमिति सिध्यति । आर्याश्रितानां तदन्नसंस्कन्तृणां श्रुद्राणां तदार्यवदेवाचमनकल्पः ।

यथा आपस्तम्बः, आर्याः प्रयत्ता वैद्यदेवेऽप्रसंस्कर्तारः स्युरित्युपक्रम्य आर्याधिष्ठिता वा मुद्धाः संस्कर्तारः स्युस्<mark>तवां स</mark> एवाचमनकल्प इति ।

आर्यास्नेनिकाः । तद्धिष्ठिताः श्रुद्धा इत्युत्तरत्र दर्धनात । वैक्नदेवे ग्रहमेधिनो भोजनार्थे पाके श्रुद्धाः संस्कर्तारः, प्रक्वतस्वाद- स्नस्येति गम्यते । तेषाम अस्रसंस्कर्तृश्रुद्धाणां स एव सत्तदार्याय एव यथा ब्राह्मणाश्रितस्य ब्राह्मणान्नसंस्कर्त्तुः श्रुद्धस्य ब्राह्मणव- दिसादि । एतेन यद्दत्नाकरेणोक्तम, "आचमनार्थे पाणिपादमसास्त्रन- मेवेति गौतमस्त्रमसन्श्रुद्धप्य । मन्वाद्यक्तो मुस्तादिस्पर्का आर्या- धिष्ठितश्रुद्धविषयः ।

तथाच बौधायनः, श्रुहाणामार्याधिष्ठितानामर्द्धमासि मासि वा वपनमार्यवदाचमनकलप्,, इति,

तिचन्त्वम्। आपस्तम्बवाक्येकवाक्यतया बौधायनेन आर्वाधि-ष्ठितानां तद्वसंस्कर्तृणां तदार्यवदाचमनकलपविधानात् । मन्वादि-ना तु आर्थकलपातिरिक्तस्येव आचमनकलपस्य शुद्रं प्रति विधा-नात् । सच्छूदाणां वैद्यवदाचमनकलपः ।

यदाह मनुः, मासिकं वपनं कार्य श्रुद्राणां न्यायवर्त्तिनाम् ।

वैश्यवच्छीचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं तु भोजनम् ॥

न्यायवर्त्तिनां द्विजशुश्रूषा पञ्चमहायद्गाद्यनुष्ठाविनां शीच-कल्पः स्तकादावाचमनं चेति मेधातिथिः।

अनुपनीतस्याचमने विदेशपमाह गौत्ममः, यथा प्राग्रुपनयना स्कामचारकामवादकामभक्षा इत्युपक्रम्य नास्याचमनकरपो विद्यते।

आचमनकरप आचमनेतिकत्तं व्यता । इतिकत्तं व्यतानिषेषमु-वेन मुरुषमाचमनमनुद्गातं भवतीति । द्विराचमने तु पाणिपादमसा- स्वनवर्त्र सर्वयङ्गजातमानकते । आचान्तः पुनराचामेदित्यनेन साङ्गस्वैनाचमनस्याद्यांचमातेः । पाणिपाद्यक्षास्त्रनफस्य कौचस्य रष्ट्फरूस्य सकृदनुष्ठानेनेन सिद्धत्वाद तन्मात्रं नावक्ते । यजु छन्दोगाहिके दिजातीनामिष पुनराचमने हृद्गामित्नादिस्थाने ओष्ठस्पर्वामात्रं बास्त्रार्थः । अन्ततः मत्युपस्पृत्र्य श्राचिभनतीति गोभिस्रगृह्यादिति । तिचन्त्यम् । न हीदं गोभिस्ननाक्यं दिराचमनेतिकक्षव्यतामरित्पादकं, कि तु इन्द्रियोपस्पर्वानानन्तरम्—

अंसी स्पृष्टा कराग्रेण तोयं स्पृष्टा समाहितः । संस्मृत पद्मनाभं च विषः सम्यग्विशुद्धाति ॥

इतिभृगुवाक्यैकवाक्यतया उदकस्पर्धनपरम् । तथाच तत्सूत्र-च्याख्यायां भट्टभाष्यम्,अन्तत उपस्पर्धनान्ते एवमेव पाणिनोदक-स्पर्धानं कृत्वा श्रुचिभवति अक्षादिस्पर्धसाहतमाचमनं कृत्वोदक-स्पर्धानं कृत्वा श्रुचिभवति ।

अथाचमनकर्तृधर्माः।

भविष्यपुराण,
विना यहोपनीतेन तथा मुक्तिशिक्षो द्विणः।
अपक्षालितपादस्तु आचानतोऽप्यथुचिभेनेत् ॥
बहिर्जानुरुपस्पृश्य एकहस्तार्पितैर्जलैः।
सोपानत्कस्तथा तिष्ठभेन युद्धिमनाप्नुयात् ॥
देवलः,
सोपानत्को जलस्योऽपि मुक्तकेशोऽपि वा पुनः।
उच्जीवी वापि नाचामेत वस्नेणानेष्ट्य वा शिरः॥
न शीचं वर्षधाराभिराचरेद्देदतस्ववित्।
अत्रोष्णीवं किरीटम्।
उच्जीवं शिरोनेष्टाकरीटयोः।

इत्यमरकोबातः । व्यश्चदेदोऽपि वेष्टनवानुष्णीवीति हेमादिस्सृतिच-न्द्रिकाकारो। उष्णीषवेष्टनस्याधिकानिन्दार्थे पृथगभिधानिससपरे।

गोभिलः,

जानुभ्यामुध्वेषाचम्य जळे तिष्ठञ दुष्यति । विष्णुः,

जान्वोरूर्ध्व जले तिष्ठनाचान्तः शुचितामियात् । अधस्ताच्छतकृत्वोऽपि समाचान्तो न शुध्यति ॥ जान्वोरधस्ताज्जले तिष्ठत आचमनानिषेधाज्जानुमात्रे जले ति-

ष्ठत आचमनपनुमतं भवतीति मतीयते ।

अत एव जातूकण्यः,

जानुमात्रे जले तिष्ठन्नासीनः पाङ्ग्रुखः स्थले । सर्वतः श्रुचिराचान्तस्तयोस्तु युगपित्स्थतः ॥

तयोर्जलस्थलयोर्युगपत्स्थतो विद्यमानः समाचान्तः सर्वत उभयत्रापि शुचिर्भवतीसर्थः।

पैठीनासिः, अन्तरुदकपाचान्तोऽन्तरेव शुद्धो भवति वहि-रुदकपाचान्तो वहिरेव शुद्धो भवति तस्मादन्तरेकं पादं बहिरेक पादं कृत्वाऽऽचापेत्सर्वत्र शुद्धो भवति ।

हारीतोपि,

जलस्यो वा स्यकस्थो वा द्वयां समवस्थितः । जलस्थो जलकृतेषु स्थलस्थः स्थलकपेसु ॥ उभयोस्त्भयस्थास्तु कर्मस्विधकृतो भवेत । हेमाद्यादिषु दच्चः, स्नात्वाऽऽचामेचदा विषः पादौ कृत्वा जले स्थले । उभयोरप्यसौ शुद्धस्ततः कार्यक्षमो भवेत ॥ हारीतः, आर्द्रवासा जले कुर्वात्तर्पणाचमनं जपम् । युष्कवासाः स्थले कुर्यात्तर्पणाचमनं जपम् ॥ आर्द्रवासाः स्थलस्थस्तु यद्याचामेन्नराधमः । वस्त्रनिश्चोतनं तस्य मेतास्तत्र पिवन्ति हि ॥ व्यासः,

वितरः पादय कण्डं वा मुक्तकच्छविषोऽपि वा । अकृत्वा पादयोः बौचमाचान्तोऽप्यश्चिभवेत् ॥ अशुचिभवेत् शुचिनं भवेदित्यर्थः । ब्रह्माण्डपुराणे,

कण्ठं विरो वा पारस रथ्याऽऽपणगतोऽपि वा । अकृत्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यश्चिभवेत ॥ आपणः क्रयविक्रयभूमिः ।

प्रचेताः, नानन्तर्वासाः न निर्वासा नाश्च कुर्वस्रचामेध्यं कुर्वन् नासनपाद आचामेद ।

अनन्तर्वासाः अघोवस्तशून्यः । अमेध्यं श्लेष्मादि ।

गोभिलः, नोपस्पृशेद्वजन, न तिष्ठन, न हसन, न विलो-कयन, नामणतो, नाङ्गलीभिः, नातीर्थेन, न सशब्दं, तथा न बाह्यांसो, नान्तरीयैकदेशस्य कल्पयित्वोत्तरीयतां, नोष्णाभिः, न सफेनाभिः, तथा नच सोपानत्कः कचित, न कासक्तिको, न गलेबद्धः, चरणौ न प्रसार्य चेति।

अस्यार्थः । न विलोकयन् नेतस्ततश्च वीक्षणं कुर्वनानामणतः मणतस्योच्छिष्टोदकमङ्गेषु यतः पति अतो न प्रणत इत्युक्तम्।अन्नेनोच्छिष्टोदकमंबन्धविरोधिनी ईषत्मह्नताऽनुमता। तेन न तिष्ठनान्चामेद प्रह्वो वेति नापस्तम्बवचनविरोधः । नाङ्गलीभिः अङ्गली- भिरुदकमूर्ध्वमुत्किप्य नेसर्थः।नातीर्थेन विहिततीर्थान्येन पित्र्यादिना

नेसर्थः । न सक्तव्दं न मुखकाव्दं कुर्विक्तसर्थः । आचामेदिसनुहत्ती न मुखकाव्दं कुर्विभितिकाङ्क्षिखितेकवाक्यत्वाद । बाह्यांसः
जानुभ्यां बाह्यो बहिर्भृती अंसी यस्य स बाह्यांसः । नान्तरियैकेति । अन्तरीयम् अधरीयवासस्तदेकदेशस्तदञ्चलं तस्योत्तरियतां
कल्पयित्वा नेत्यर्थः । नच सोपानत्कः कचित् उपानहो प्रसिद्धे
ताभ्यां सह वर्तत इति सोपानत्कः तथा नेसर्थः । कचिद्यि कस्यां
चिद्य्यवस्थायाम् । अस्यापवादकं गोभिलीयभट्टभाष्यधृतं पुराणवचनम्,

राज्ञां गुरूणां देवानां न दुष्येदन्तिके चरनः । आजानुपञ्चचरणस्तथाऽऽचमनकर्मणि ॥ इति ।

पत्तं पादत्राणम् । तथाच जानुपर्यन्ताच्छादकपादत्राणवानिसर्थः । कासक्तिकः के शिरिस आसिक्तिका आविष्टिका
छता येन स कासिक्तिकः । अथवा के शरीरे आसिक्तिवीससा आसङ्गः छतो येन स कासिक्तिकः बद्धपरिकर इति यावद । अन्ये
तु प्रयुक्तकञ्चुकं कासिक्तिकं मन्यन्ते। एतद्युक्तम् । न स्यात्कर्मणि
कञ्चुकीति वचनात्कर्मण्येव सकञ्चकस्य आचमनमित्वेषो नान्यत्रेति भट्टभाष्याद। न गलेबद्धः न गलावलिम्बतवासाः। चरणी
न प्रसार्य च चरणी प्रसार्य वितस्य चशब्दादासनस्थी च पादी
कृत्वा नेत्यर्थः ।

तथाचोक्तं,

नासनारूढवरण आचामेल जपेव क्वचित । इति ।

षौधायनोऽपि, न इसम जल्पमतिष्टमावलोकयम यहो न मणतो न मुक्तिशिखो न मादतकण्डो न बेष्टितिशिरा नायशोपनीती न मसारितपादो नाबद्धकच्छो न बहिर्मानु न स्वरमाणः शब्दम-कुर्विस्तरपो हृदयङ्गमाः पिषेव इति । मणतो नपस्कुर्वन । नाबद्धकच्छ इति । वामे पृष्ठे तथा नाभौ कच्छात्रययुदाहृतम् । इत्युक्तकच्छात्रयवन्धनगहितः । चिट्णुः,

न गच्छन्न श्यानश्च न स्थितः मह्न एववा । न स्पृश्च इसन् जल्पन श्वचाण्डालदर्शनम् ॥ न स्पृश्चन, परानिति शेषः। न परान्स्पृत्राचिति देवलसंवा-दाद् ।

मरीचिः,

न बहिजार्नु त्वर्या नासनस्थो नचोत्थितः । न पादुकास्थो नाचित्तः श्रुचिः श्रयतमानसः ॥ डपस्पृत्य द्विजो निसं श्रद्धः पृतो भवेत्वरः । भुक्ताऽऽसनस्थोऽप्याचामेत्रान्यकाले कदाचन ॥ वसिष्ठः, त्रजंस्तिष्ठन् द्वायानः प्रणवो ना नाचोमेत् । भृगुः,

विना यद्गोपनीतेन तथा ऽघीतेन वाससा ।

मुक्ता निालां वाऽऽचान्तस्य कृतस्यैव पुनः क्रिया ॥
सोष्णीपो बद्धपर्यक्षः मौहपादश्च यानगः ।
दुर्देशे पपदस्यश्च नाचामञ्छाद्धिमाप्नुयाद ॥
कृतस्य, आसमनस्येति नेषः । बद्धपर्यक्षः बस्नादिना वेष्टित-

ज्ञानभाग इति हेमाद्धिः । भौदपादस्रक्षणमाह— ज्ञाट्यायनः,

> आसनारुद्धपादश्च जानुनोर्नाऽय जङ्घयोः । कृतावसनिथको यस्तु मोदपादः स उच्यते ॥ इति । जानुनोर्जङ्कयोर्वा आरुद्धपाद इत्युनुषज्यते । योगपदाकृतिना

वस्तेणावेष्टितपृष्ठजानुद्रयमवस्थानमवसिक्यकेति हेमाद्रिः । अत्र तु-बान्दद्रयवाद्यायद्यायद्यः मौदपादस्य चतुर्विधत्वं मतीयते । अत्र चानेकोद्वाह्ये दारुविछे भूमिसमे इष्टकाश्च सङ्कीर्णीभूता इति बौधा-यनस्वरसात्तथाविधे आरूदपादोऽप्याचमनं कुर्यादिति वदन्ति ।

हेमाद्रौ कौशिकः,
अपवित्रकरः कश्चिद् ब्राह्मणोऽप उपस्पृशेत्।
अपूतं तस्य तत्सर्व भवसाचमनं तथा।।
इदं च कर्मार्थाचमनपरम् ।
पवित्रकर आचामेच्छुचिः, कर्मार्थपादरात्।
कुश्चमात्रकरो वापि दर्भमात्रकरोऽथवा।।
इतिस्मृत्यर्थसारधृतवचनस्वरसात्।
एवं च—
सपवित्रेण इस्तेन कुर्यादाचमनिक्रयाम्।
नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु भुक्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत्।।

इति मार्कण्डेयवाक्यमपि कर्मार्थाचमनपरम्। नोच्छिष्टम् आच-मनाविश्वष्टक्षेपिच्छिष्टोदकसंबन्धेनापि नोच्छिष्टं भवतीसर्थः । भु-क्तोच्छिष्टं भोजनाविश्वष्टक्षेपोच्छिष्टान्नसंबन्धेनोच्छिष्टम्। एवं सार्थवादं गोभिछवाक्यमप्येतत्परमेव ।

यथा गोभिलः,
जभयत्र स्थितैर्दभैः समाचामित यो द्विजः ।
सोमपानफलं तस्य भुक्ता यज्ञफलं लभेत् ॥
यक्तु,
बामहस्ते कुशान्कृत्वा समाचामित यो द्विजः ।
छपस्पृष्टं भवेत्तेन रुधिरेण मलेन वा ॥
इति हारीतवचनं, तद् वामहस्तमात्रधृतकुशपरम् । पावित्रे विशेष-

षाह मदनरव्यपदिनपारिजातयोः,— हारीतः, सन्यापसन्यौ कुर्नीत सपवित्रौ करौ द्विजः। ग्रन्थियस्य पवित्रस्य न तेनाचमनं चरेत् ॥ पूर्वार्द्धे पवित्रपदं कुरामात्रपरम् । सन्यः सोपग्रहः कार्यो दक्षिणः सपवित्रकः। इति छन्दोगपरिज्ञिष्टस्वरसात्। सयन्त्रकाचमनप्रतिपादकानि चाक्यानि दाक्षिणासनिबन्धे कुत्रचिद् दृश्यन्ते । यथा स्मृत्यर्थसारे, तदोङ्कारेणाचमनं यदा व्याहतिभिभवेत । साविष्या वापि कर्त्तव्यं यद्वा कार्यममन्त्रकम् ॥ प्रयोगपारिजाते भरद्वाजः, देव्याः पादैस्तिभिः पीत्वा अब्छिङ्गेनेवधा स्पृशेत् । पुनव्यहितिगायव्या धिरो मन्त्रेहिया स्पृशेत ॥ देवी गायत्री। अञ्छिङ्गेरापोहिष्ठामयोभुव इत्यादि नवभिर्मन्त्रेः। तत्र व्याघपादः, के बाबादि विभिः पीत्वा चतुर्थेन मुजेत्करम्। पञ्जमेन च पष्ठेन दिरोष्ठाबुनमृजेत्क्रमात् ॥ ती सप्तपेन च मुजेदेकवारं तु मन्त्रवित्। अष्ट्रपेन तु मन्त्रेण अभिमन्त्र्य जलं शुचि ॥ वामं सम्प्रोक्षयेत्पाणि मनुना नवमेन च। दक्षिणं द्वामेनाङ्घि वाममेकाद्दोन वै।। मुद्धीनं द्वादशेनाथ स्पृशेद्ध्वेष्ठिपृष्ठकम् । सङ्कर्षणाय नम इत्यनेनाङ्गुलिमूर्द्धभिः॥ अङ्गुष्ठतर्जन्यब्राम्यां संदिल्छाभ्यां जलैः सह ।

नासारन्त्रे वासुदेवपद्युम्नाभ्यां स्पृतेत शुभे ॥
अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु संदिल्छाभ्यां जलैः सह ।
अनिरुद्धाय नम इति संस्पृतेदिक्षि दक्षिणम् ॥
पुरुषोत्तममन्त्रेण ताभ्यां वामां स्पृतेद् हत्वम् ।
तथाऽङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां दिल्छाग्राभ्यां जलैः सह ॥
अधोक्षजनृतिहाभ्यां श्रोत्रे द्वे संस्पृतेत्क्रमात ।
नाभिमच्युतमन्त्रेण ताभ्यामेव स्पृतेद् बुधः ॥
श्रीजनार्दनमन्त्रेण ताभ्यामेव स्पृतेद् बुधः ॥
श्रीजनार्दनमन्त्रेण तलेन हृद्यं स्पृतेत् ।
उपन्द्रायेति मुर्दानं स्पृतेद सकलपाणिना ॥
सर्वाङ्गुल्यग्रभागेश्च समादिल्छेजिलैः सह ।
मुजौ तु हरिकृष्णाभ्यां संस्पृतेदक्षिणोत्तरौ ॥
आचामदेवमेवं यो भगवन्नामिभः क्रमात् ।
सद्यः पृतः स विहितेषूत्तरेष्विधकारवान् ॥ इति ।

नामानि तु, के बात १ नारायण २ माधत ३ गोविन्द ४ विच्णु ५ मधुसूदन ६ त्रिविक्रम ७ वामन ८ श्रीधर ९ हृषीकेबा १७ पद्मनाभ ११ दामोदर १२ सङ्क्ष्मण १३ वासुदेव १४ प्रद्मनाभ ११ दामोदर १२ सङ्क्ष्मण १३ वासुदेव १४ प्रद्मनाभ १५ आनिरुद्ध १६ पुरुषोत्तम १७ अधोक्षज १८ नृसिंह १९ अच्युत २० जनार्दन २१ उपेन्द्र २२ हार २३ क्रुडण २४ इति । एतेषां चतुर्विद्यातिनाम्नामाद्योस्त्रिभिः क्रमेण जीणि पानानि चतुर्वेन पश्चमेन च करौ मार्जयेत इति क्रमेण क्यांत्।

तत्रैवाश्वलापनः,

ततः पाङ्मुख आचम्य प्रागुदङ्मुख एव वा । प्रक्षालयेत्करौ मृद्धिरद्विष्ठरिद्धराचमेत ॥ फेनबुद्बुदपङ्काक्तरागगन्थादिवार्जितैः । जल्ठैः शुद्धैः पिबेद्वेदैश्चतुर्धाऽम्बु शनौद्धिजः ॥

हृद्रामिभिज्ञेविषः क्षत्रियः कण्डगापिभिः। तौ पिवचालुगाभिश्च विद्शुद्रौ चाङ्गना पुनः ॥ प्रमुजेव दिरथर्वेण पुराणेश्चेतिहासकैः। मुखमङ्गुष्ठमूछेन पृथक्काय उपस्पृतीत् ॥ पाणिना ऽघोऽग्निमन्त्रेण अवमृज्याथ संस्पृदोत्। विषरतु नेतराणां तु तन्मुखालम्भनं स्पृतम् ॥ सूर्याय दक्षिणे नेत्रे वामे सोमाय वायवे। नसोर्दिग्भ्यः श्रवणयोर्वाहोरिन्द्राय संस्पृतोत् ॥ पृथिव्यो पादयोजीन्वोरन्तरिक्षाय गुह्यके । दिवे नाभ्यां ब्रह्मणे च विष्णवे हृद्ये तथा ॥ विवायेति विारस्यन्ते हस्तं प्रक्षालयेत्ततः । अङ्गुष्ठतर्जन्यग्राभ्यां नेत्रयोराचमन् स्पृशेत ॥ अङ्गुष्ठमध्यमाभ्यां च नासाश्रवणयोस्ततः। अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां सकनिष्ठाभ्यां च बाहुके ॥ साङ्गुष्ठैराबिछैरेव स्थानेष्वन्येषु संस्पृशोत्। मिशिपेट ब्रह्मतीर्थेन जलमाचमनं चरन् ॥ पीत्वाऽन्येन भवेत्पाप्मा तीर्थेनेति मतिर्मम । आचमनविध्यनन्तरं देवलः, रेतोमुत्रवाकुन्मोक्षे भोजनेऽध्वपरिश्रमे । द्यौचमेवंविधं प्रोक्तपीषचान्यत्र वर्त्तते ॥ भोजने क्रते करिष्यमाणे च। अत्र अध्वपरिश्रमे वर्षासु ग्रा-मसङ्करादिदृषिताध्वसञ्चरणे इति वदन्ति । तत्र च यमोक्तवाचानन्तरम्राचान्तव्यम्। यथा यमः, सकईमे तु वर्षासु प्रविक्य प्रामसङ्करम् ।

जङ्घाभ्यां मृत्तिकास्तिसः पद्यां तु द्विगुणाः स्मृताः ॥ इति । एवंविधं प्रागुक्तम् । ईषच ईषदिप । अन्यत्र रेतस्यागादिभ्यो- ऽन्यत्र । एवञ्च रेतस्यागादौ क्रत्स्न एवाचमनविधिः, अन्यत्र किञ्चित्रिपत्तवद्यातिकञ्चिदङ्गयागेऽप्याचमनं सिध्यति । निषिदं तु वर्जनीयमेव । कल्पतरुस्तु यैराचमनाङ्गिवना आचानतोऽथ यु- चिभवेदित्युक्तं तदितराङ्गयागेनापि रेतोमूत्रेयाद्यक्तनिमित्तादन्य- त्राचमने किञ्चिदङ्गयागेनापि कृतं सम्पद्यते इत्युक्तमीषचान्यत्र वर्त्ततइयाह ।

अथाचमननित्तानि ।

तत्र मन्विद्गिरोबृहस्पत्यः,
सुप्ता सुत्ता च भुक्ता च निष्ठीव्योक्तिऽनृतानि च ।
पीत्वाऽपोऽध्येष्यपाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ।।
वायुपुराणे,
निष्ठीविते तथाऽभ्यङ्गे तथा पादावसेचने ।
उच्छिष्टस्य च सम्भाषादशुच्युपहतस्य च ।।
सन्देहेषु च सर्वेषु विखां मुक्ता तथेवच ।

सन्देहेषु आचमनतित्रामित्तविषयकेष्विति कल्पतरुः । शिखां मुक्ति । शिखामोचननिमित्तं त्वाचमनं पुनः शिखां बध्वेव का-र्यप । शिखाबन्धनस्य सर्वकर्माङ्गत्वात् ।

तथा,
विना यज्ञोपवीतेन निसमेवमुपस्पृत्तोत ।
उच्छिष्टस्यापि संस्पर्ते दर्जाने चान्सजन्मनाम् ॥
विना यज्ञोपवीतेनेति यज्ञोपवीतसागो निमित्तम्। एतद्पि यज्ञोपवीतधारणानन्तरं कार्यं, यज्ञोपवीतस्यापि सर्वकर्माङ्गत्वात् ।
ज्ञक्ष्यपुराणे,

श्चुते श्लेष्पपरित्यागे घीते वा भिक्षते सित । अववर्णस्य सम्भाषे सुप्ते वा दन्तधावने ॥ आचम्य प्रयतो भृत्वा ततः शुद्धो भवेत्ररः । धीते पीते । घेट् पाने इत्यस्य निष्ठायां रूपम् । अववर्णः चाण्डालादिः । संलापः परस्परसम्भाषणम् । सल्लापो भाषणं मिथ इसमरकोवात ।

संवर्तः,
चर्मारं रजकं वैणं धीवरं नटमेवच ।
एतान्स्पृष्ट्वा नरो मोहादाचामेत्मयतोऽपि सन् ॥
रजको वस्त्ररञ्जनकर्ता ।
कूर्मपुराणे,
चाण्डालम्लेच्छसम्भाषे स्त्रीशुद्रोच्छिष्टभाषणे ।
खिच्छष्टं पुरुषं स्पृष्ट्वा भोज्यं चापि तथाविधम् ॥
आचामेदश्रुपाते वा लोहितस्य तथैवच ।
तथा,
अग्नेर्गवामथालम्भे स्पृष्ट्वा प्रयतमेववा ।
स्त्रीणामथात्मनः स्पर्धे नीवीं वा परिधाय च ॥
उपस्पृशेक्जलं वाऽऽईतृणं वा भूमिमेववा ।

मूतं छत्वा पुरीषं वा मृत्वपुरीषलेपानन्नलेपानुन्छेषलेपान् रेतसश्च ये लेपास्तान् प्रक्षाल्य पादौ चाचम्य प्रयतो भवति । अन्नलेपोऽन्नपयोद्धर्तनादिलेपः । उन्छेष उन्छिष्टम् । पैठीनसिः, उन्छिष्टरेतोविण्मूत्रं संस्पृत्रयोनमृज्याचम्य प्रय-तो भवति त्रिः प्रक्षाल्य च तं देशम् ।

केवानां चात्पनः स्वर्धे वाससोऽक्षाक्रितस्य च ॥

आपस्तम्बः,

अत्राचमनमक्षालनयोरार्थक्रमेण पाठक्रमवाधः ।
हेमाद्रो आचमनमकरणे हारीतः,
रथ्यामाक्रम्य सुषुप्तुः कृतमूत्रपुरीषो भक्षित्वा ।
सुषुप्तुः निद्रां करिष्यन् ।
बृहस्पतिः,
अधोवायुसमुत्सर्गे आक्रन्दे क्रोधसम्भवे ।
मार्जारमूषकस्पर्वे प्रहासेऽनृतभाषणे ।।
निमित्तेष्वेषु धर्मार्थं कर्म कुर्वन्नुपस्पृवेत् ।
उपस्पर्वनमाचमनम् ।

आपस्तम्बः, स्वमे क्षवथौ सिङ्घाणिका ऽवर्वालम्भे लोहितस्य केवानामग्नेर्गवां ब्राह्मणस्य स्त्रियाश्चालम्भे महापथं गत्वा ऽमेध्यं चोपस्पृव्यामयतं च मानुषं नीवीं च परिधायाप उपस्पृद्वोदाई वा वाकुदोषधीर्भूमिं वा इति ।

स्वप्नो निद्रा। क्षवथुः छिका। सिङ्घाणिका नासिकातो निर्गतः श्लेष्मा। अश्रु नेत्रनिर्गतं जलम् । अनयोरालम्भे स्पर्नो । लोहितस्य रुधिरस्य। केशानां शिरोगतानां भूगतानां चेति हरद्वः । प्रच्युतानामिति स्मृत्यर्थसारे । अत्राग्निगोत्राह्मणानां स्पर्नी युव्यानामिति स्मृत्यर्थसारे । अत्राग्निगोत्राह्मणानां स्पर्नी युव्यानमं विहितं तद् विहितस्पर्नेतरतत्स्पर्भमात्रनिमित्तकं न तु तत्स्पर्भजन्यापायत्यनिमित्तकमिति कल्पतरुः । वस्तुतस्तु गोपृष्ठ-स्पर्भस्याचमनानुकल्पत्वेनािम् अन्यस्याचमनानुकल्पत्वेनािम् विहितस्य गोपृष्ठस्पर्भस्याचमनानिमित्तत्वम् । अनवस्थावयर्थान्य-तरमसङ्गात् । अन्यषां तु विहितानामिष तत्स्पर्भानां विहित्तस्यानाविनामित्राचमनिमित्तत्वे वाधकं न पश्यामः । विहित्तानाविनामित्राचमनिमित्तत्वे वाधकं न पश्यामः । विहित्तगावादिस्पर्भ एवाचमनिमित्तामिति तु मदनरत्वे। तदिप चिन्त्यम्। सङ्कोचे प्रमाणाभावात् । आचमनानुकल्पत्वेन विहितगोस्पर्भस्यान्यान्ति प्रमाणाभावात् । आचमनानुकल्पत्वेन विहितगोस्पर्भस्यान्यान

चमननिम्मत्वे विधानवैयर्ध्यप्रसङ्गाच । अथाक्त्रमितग्रहेष्ट्यधिकरणन्यायेन निहितस्येव निमित्तत्विमितं चेत् । तर्हि आचमननिमित्तत्वेनोक्तानां स्नानादिनां विहितानामेवाचमननिमित्तत्वं स्यात् ।
आग्निगोब्राह्मणस्पर्काः कर्मकालीना एवाचमनिनिमत्तानीतित्व
सम्यर्थसारे । अत्र येषामाचमननिमित्तत्वेनोक्तानां नाप्तायत्यनिमित्तत्वं तेषां निमित्तानां कर्मकाले उपनिपाते सति तन्निमित्तकाचमनाकरणेऽपि कृतं कर्माविगुणमेव । महापथो राजमार्गः। अमेध्यं वस्यमाणम्। नीवी अधोवस्वपरिधानग्रन्थः। परिधाय कृत्वेयर्थः।
नीवीं विस्तस्य परिधायोपस्पृशेत् आर्द्रगोमयं तृणं भूमि वा संस्पृशेत इति बौधायनस्वरसोऽप्येवम् । विस्तस्य मुक्ता। नीवी अधोवासग्रन्थः। तद्योगादधोवास्रो लक्ष्यते इति हेमाद्रगुज्ज्वलाकारौ ।
अप जपस्पृशेत आचामेत्। अनुकल्पमाह आर्द्रमिसादि। आर्द्रमिति
सर्वान्विय इति हेमाद्रौ ।

शकुद् गोमयम् आर्द्रगोमयमिति बौधायनवाक्यात् । अमेध्यान्याह स्ननुः, ऊर्ध्व नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मलाश्च्युताः ॥ खानि खिद्राणि । स्त्रीपुंसोपस्थभेदादुत्तरार्द्धे यानीति बहु-वचनम् । देहच्युता मला अमेध्या इसर्थः ।

मलानाह स एव,
वसाधुक्रमसङ्गज्जामृत्रविद्कर्णाविण्नखाः ।
श्लेष्मावरुद्धिकास्वेदा द्वादवीते तृणां मलाः ॥
वसा कायस्नेहः । असक् रक्तप । मज्जा विशोमध्यस्थितपिविद्वतस्नेहः । दूषिका नेत्रमलः । कर्णाविद् कर्णमलः । अत्र तृपदं
क्ट्या मनुष्यमात्रपरम्। न तु तृ गतावितिधात्वनुसारात्माणिमात्रपन

रप । इदेवं छवत्वात् नृपद्वैषध्यां । अत एव—
रामायणे,
द्दर्भ च वने तस्मिन्महतः सभायान् कृतान् ।
मृगाणां महिषाणां च करीषान् वहिकारणात् ॥
इति मुनीनां महिषादिपुरीषसङ्ग्रहः श्रूयते इति । एतेषां च
मछानां स्पर्भे सति पूर्वषद्के मृज्जळाभ्यामुत्तरषद्के केवलेन जछन प्रक्षालनोत्तरमाचमनम् । यथा उक्तद्वाद्भामलान्धिकृत्य—

बौधायनः,

आददीत मृदोऽपश्च षट्सु पूर्वेषु शुद्ध्ये । उत्तरेषु च षट्स्वद्भिः केवलाभिर्विशुध्यति ॥ यद्यपि,

विण्यूत्रोत्सर्गश्रद्धार्थं पद्वार्यादेयमर्थवत् । देहिकानां मलानां च शृद्धिषु द्वाद्वास्विष ॥

इति मनुवानयेन द्वाद्वास्विष मृज्जलाभ्यां शुद्धिरिखापाततः प्रतीयते, तथापि उदाहृतवोधायनवानयेकवानयतया कुत्रचिन्मृज्ज-क्रयोरुभयोः कुत्रचित्केवलजलस्यैवान्वये मनोस्तात्पर्यमुभेयम् ।

कचित्त उत्तरपद्के मृद्दारिणोः केवळवारिणा सह विकल्पः स च व्यवस्थित उपघाताचपेक्षयेति वद्दित । विण्मूत्रोत्सर्गशु-द्धार्थमिति । विण्मृत्रे उत्सङ्येते येन स विण्मृत्रोत्सर्गः पाटवादिः । उत्सर्गनिमित्तिका पाटवादीनां शुद्धिः पूर्वार्थेन छपनिमित्ति-का शुद्धिरुत्तरार्द्धेन प्रतिपाद्यते ।

देवलः,

जिन्छ हं मानवं स्पृष्टा भोज्यं वापि तथाविधम् । तथैव इस्तौ पादौ च प्रसाल्याचम्य शुध्यति ॥ तथाविधम् जिन्छ हुम् । तथा,

वदम्भः शौचिनिर्मुक्तं क्षिति प्राप्य विनश्यति । प्रक्षाल्याश्चिलिप्तं च तत्स्पृष्ट्वा ऽऽचम्य शुध्यति ॥ शौचजलादितभूभागं संस्पृश्याश्चिलिप्तमङ्गं प्रक्षाल्याचम्य शुक्यतीसर्थः ।

हारीतः, स्रीभ्रद्रोच्छिष्टाभिभाषणे मूत्रपुरीषोत्सर्गदर्शने दे-वतामभिगन्तुकाम आचामेत् । तथा जलामेसनुष्टत्तौ, नोत्तरेद-नुपस्पृश्य । उत्तरेत् सन्तरेत् ।

यमः,

उत्तीर्योदकपाचम्य अवतीर्थ उपस्पृशेत । एवं स्याच्छ्रेयसा युक्तो वरुणश्चेव पूजितः ॥

आचम्यावतीयोत्तीर्य चोपस्पृशेदित्यन्वयः । अवतीर्य पवि -इय । उत्तीर्य निर्मत्य । तृ अवनतरणयोरितिधात्वनुसारात तृधातो-रेकस्यैव च हारीतवाक्ये अवनार्थकत्वं यमवाक्ये ऽवतरणार्थकत्व-मिति कल्पतरुसम्मतोऽर्थः ।

आपस्तम्बः, रिक्तपाणिर्नयसउद्यम्याप उपस्पृशेच्छक्तिनि-षये न मुहूर्त्तमप्यप्रयतः स्यान्नग्रो वा नाष्मु सतः प्रयमणं निद्यते इत्तीर्य त्वाचामेत् ।

रिक्तपाणिः लोष्टादिश्र्न्यहस्तः वयसे पक्षिणे उद्यभ्य उत्सि-प्य, प्रक्रमात्पाणिमिति दोषः । अप उपस्पृदोत् आचामेत् । द्यक्ति-विषये वाकौ सत्याम् । नयो वेसत्र वाक्तिविषयइति संबध्यते । अप्सु सतः अप्सु वर्त्तमानस्य । प्रयमणं प्रायत्यकारणमाचमनादि । करणे ल्युद् इत्युज्ज्वलाकारः । तिचन्त्यम् ।

जानोक्ष्ध्वेजले तिष्ठन्नाचान्तः श्रचितामियात् । इति विष्णुवाक्येन जलस्थस्याप्याचमनविधानात् । यतो १४ जानुन्यूनजलास्थतस्य प्रयमणं भावल्युटा प्रायत्यं तन्न भवति अत उत्तीर्याचामेदिति हेमाद्यादिसंमतोर्थः । कल्पतरुरप्येवमेव । यच हेमाद्रौ प्रयसहित पिठत्वा रिक्तपाणिः जलपात्रशून्यपाणिः प्रयसे जलार्थम् उद्यम्य उद्यमं कृत्वेति व्याख्यातं,तत् कल्पतरुतद्भाष्या-दिनानादेशीयनिवन्धव्याख्याविरोधादुपेक्षितम् ।

विष्णुः, श्चत्वा सुप्त्वा भोजनाध्ययनेप्सः पीत्वा स्नात्वा नि-ष्ठीव्य वासो विषरिधाय रथ्यामाक्रम्य कृतमूत्रपुरीषः पञ्चनखा-स्थ्यस्नेहं स्पृष्टाऽऽचामेत् ।

चाण्डालम्लेन्छसम्भाषणे च दाङ्कः, कृत्वा मूत्रं पुरीषं च स्नात्वा भोक्तुमनास्तथा । भुक्ता श्रुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भो Sवगाह्य च ॥ रध्यामाक्रम्य चाचामेद्वासो विपरिधाय च। मार्कण्डेयपुराणे, देवार्चनादिकार्याणि तथा गुर्वभिवादनम् । कुर्वीत सम्यगाचम्य तद्वदेव भुजिक्रियाम् ॥ प्रजापतिः, उपक्रमे विशिष्ट्रय कर्मणः प्रयतोऽपि सन् । कृत्वा च पितृकर्माणि सकृदाचम्य शुद्ध्यति ॥ विक्षिष्टस्य विहितस्येखपरार्कः। पद्मपुराणे, चाण्डालादीन जपे होमे हष्टा ऽऽचामेहिजोत्तमः। इवादीन दृष्ट्वा तथैवापि कर्ण वा दक्षिणं स्पृशेव ॥ मनुः, वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राधानपाचरेत् । आचामेदेव भुक्ताऽसं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् ॥

विरिक्तः प्रकृताधिकविरेकवात् । भुक्काऽनं वान्तो विरिक्त आचामेदेव । नस्नानादि कुर्यात् । देवलः,

मानुषास्थि वसां विष्ठामार्त्तवं मूत्ररेतसी ।

मज्जानं ज्ञाणितं वापि परस्य यदि संस्पृत्रोत् ॥

स्नात्वाऽपमृज्य लेपादीनाचम्य शुचितामियात् ।
तान्येव स्वानि संस्पृत्रय पूतः स्यात्परिमार्जनात् ॥

परिमार्जनात्सालनात् । तथा,

ऊर्ध्वं नाभेः करौ मुक्ता यदङ्गमुपहन्यते ।

तत्र स्नानमधस्तान्तु प्रक्षाल्याचम्य शुद्ध्यति ॥

शातात्तपः,

रजकश्चमिक्रचैव व्याधजालोपजीविनौ ।
चेलिनेणेजकश्चेव नटः दौलूषकस्तथा ॥
मुखेभगस्तथा दवा च बनिता सर्ववर्णमा ।
चक्री ध्वजी बध्यघाती ग्रामकुक्कुटश्करौ ॥
एभिर्यदङ्गं संस्पृष्टं विशोवर्ज द्विजातिषु ।
तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः श्रीचतामियात् ॥
रजको बस्ररञ्जनकर्त्तां, चक्री तैलिकः, ध्वजी बौण्डिकः ।
देवलः,

उपस्पृत्रयाश्चिस्पृष्टं तृतीयं वापि मानवः । इस्ती पादौ च तोयेन प्रश्लाल्याचम्य शुध्यति ॥ तृतीयम् अशुचिस्पृष्टस्पृष्टम् ।

अथ द्विराचमननिमित्तानि । आपस्तम्बः, भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोऽपि द्विराचामेत द्विः परिमृजेत् सकृदुपस्पृशेत् । द्विः परिमृजेदिसादिविशेषो भोक्ष्यमाणस्यैव । द्विरिसनेन स्वयमुक्तस्य वैकल्पिकस्य त्रिरिसस्य निर्दात्तः । सकुद्धिसनेन स्वोक्तस्य वैकल्पिकस्य द्विरिसस्य निर्दात्तः ।

व्यासः,

मक्षाल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्विरूपस्पृदोत् । भुञ्जानो भोक्ष्यमाणः ।

याज्ञवल्क्यः,

स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते अच्का रथ्योपसर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥

पैठीनसिः, किल्लकासश्वासागमे च रथ्याचत्वरक्षम्भान-क्रान्तेष्वाचान्तः पुनराचामेत ।

किछ कं किटनः श्लेष्मा। क्वासोऽत्र विकृतो व्यायामादिकुः तः, प्राकृतस्य सदातनत्वात् । चत्वरं भृतादिबिङस्थानीमिति क-ल्पतरुः।

यमः,

सकर्दमे तु वर्षासु प्रविक्य ग्रामसङ्करम् । जङ्घाभ्यां मृत्तिकास्तिसः पद्मां तु द्विगुणा स्मृताः ॥ एतत्क्षालनं रथ्याक्रमणनिमित्तकाचमनात्माक् । ग्रामसङ्करं ग्रामावकरस्थानम् ।

"संपार्जनी बोधिनी स्यात्सङ्करोऽनकरस्तथा। क्षिप्ते" इति त्रिकाण्डीस्मरणात्। दाङ्कालिखितौ, मूत्रपुरीषष्ठीवनादिषु शुक्तवाक्याभिधानेषु च पुनरूपस्पृशेत्।

श्रुक्तं परुषामिति कल्पतरुः।

वसिष्ठः, सुप्त्वा भुक्ता क्षुत्वा रुद्दित्वा पीत्वा च आचान्तः

पुनराचामेद्वासो विपरिधाय चौछौ च संस्पृत्रव यत्रालोमकौ । बौधायनः,

भोजने इवने दाने उपहारे प्रतिग्रहे । इविभेशणकाले च तद द्विराचमनं स्मृतम् ।। माधवीये षद्त्रिं शन्मतम्, होमे भोजनकाले च सन्ध्ययोहभयोर्षि । आचान्तः पुनराचामेज्जपहोमार्चनेषु च ॥ सर्वेषां च निमित्तानां ज्ञातानामेव नैमित्तिकाचमनादिषयो-

जकत्वं यथासम्भवमशुद्धिपयोजकत्वं च।

द्रप्साविद्धां तनुं लक्ष्य दृष्ट्वा वाप्यशुचिभवेत् । इति देवलवचने एकत्र दृष्टत्वातः । व्यवहारोऽप्येवम् । द्रप्सा घनीभूत श्लेष्मा । लक्ष्य प्रकारान्तरेण ज्ञात्वा । लक्ष्येति ल्यवार्षः । अथाचमनानुकल्पाः।

तत्र पराश्वरः, क्षुते निष्ठीविते चैव दन्तश्चिष्ठे तथाऽनृते । पतितानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥ प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तर्था । विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सन्तीति मनुरत्रवीत् ॥ आदित्यो वरुणः सोमो विद्ववीयुस्तथैवच । वित्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवताः ॥

अत्र विपकर्णस्यवार्थवादात्कर्णे स्पर्धो विषस्यैवाचमनानु-कल्पः इति वदन्ति । युक्तं चैतत् । अर्थवादानुरोधेनापि सामान्य-प्रवृत्तस्य विधेर्विदोषपरत्वदर्भनात्। यथा अक्ताः शर्करा उपद्धा-तीत्यत्राक्तपदं तेजो वै घृतिमत्यर्थवादानुरोधाद् घृताक्तपरम् । इदं च मुख्याचमनासम्भवे।

तदुक्तं मार्कण्डेयपुराणे,
श्वतेऽवछीढे वान्ते च तथा निष्ठीवनादिषु ।
कुर्यादाचमनं स्पर्धे गोपृष्ठस्पार्कदर्धनम् ॥
श्वता निष्ठीच्य वासश्च परिधायाचमेद् बुधः ।
कुर्वीतालम्भनं वापि दक्षिणश्रवणस्य वे ॥
यथाविभवतो होतत्पुर्वाभावे ततः परम् ।
न विद्यमाने पूर्वोक्ते उत्तरमाप्तिरिष्यते ॥
आचमनमुक्ता बौधायनः,
आर्द्र तृणं गोमयं श्रूपं वा संस्पृशेदिति ।
श्वापस्तस्बोऽपि, आर्द्र वा शक्दोषधीर्भृपि वेति ।
शक्त गोमयम् ।

अथाचमनापवादः।

तत्र मनुः, नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विष्छुषोऽङ्गं न यन्ति याः। न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तर्धिष्ठितम्॥

मुख्याः मुखे भवाः विष्छुषो बिन्दवः। यन्ति गच्छन्ति। इमश्रूणि मुखलोमानि। आस्यं गतानि मुखं गतानि। दन्तान्तः दन्तमध्ये। अधिष्ठितं प्रविष्टम् अन्नादि। अत्रोभयत्रापि उच्छिष्टं कुर्वतइत्यस्यान्वयः। एतश्च मुखच्युता जलबिन्दवो मूम्यादिपतिताः
स्पृष्ठा नाश्चित्वहेतवः, अङ्गलग्नास्तु अश्चित्वहेतवः। ता अपि
लोमद्वयक्रेदसमर्था एव आचमननिमित्तानि।

यथा पैठीनसिः, भूमिगता विन्दवः परामृष्टाः पूता वि-प्लुषः शुद्धा द्विरोमक्रिनेष्वाचामेत् ।

बिन्दवोऽत्राचमनबिन्दवः, तथाऽऽचमनबिन्दव इति याज्ञव-ल्क्यवचनकवाक्यत्वात्। परामृष्टाः स्पृष्टाः, पूताः नामायत्यमापादय- नित । विष्छुषश्च मन्वेकवाक्यतया मुख्या भृमिगताः शुद्धा नामा-यत्यहेतवः । ताश्च अङ्गपतिता अपि रोमद्वयाद्वीभावमापाद-यितुं समर्था एवाचमननिमित्तपः। द्विरोमाक्किनेष्वित । रोमद्वयपर्यन्तं तैः क्रिनेष्वङ्गेषु सरिस्वत्यर्थः ।

आस्यंगतदमश्रुषु विदोषमाहापस्तम्बः, न दमश्रुभिरु-च्छिष्टो भवति अन्तरास्ये सद्भियवित्र हस्तेन स्पृदाति ।

इस्तेनेत्यङ्गान्तरस्याप्युपलक्षणिति स्मृतिचन्द्रिकाहेमाद्री । चसिष्ठः, न इमश्रुगतो लेपः । अधुचिरिति द्वेषः ।

दन्तिश्चिष्ठे विशेषमाह गौतमः, दन्तिश्चिष्ठेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्शनाद पाक् च्युतेरिसेके। च्युतेष्वास्नाववद्विद्यान्निगिरनेव तच्छाचिः।

अन्यत्र जिहाभिमर्शनात । दन्तलग्नानि याविज्ञिहयां दन्ते-भ्यो भेदेन नोपलभ्यन्ते ताबद्दन्तवन्नाशुचीनीसर्थः । तान्यप्युपल-भ्यमानरसानि चेदशुचीन्येव ।

यथाऽऽह राङ्घः, दन्तवदन्तलप्रेषु रसवर्जगन्यत्र जिह्वाभि-मर्वानादिति ।

रस्यतइति रसः आस्त्राद्यमान इति । भेदेनोपलभ्यमाना-न्यपि यदि जिह्वाभिमर्शनादिना न च्यवन्ते, तथापि शुचीन्येवेसे-के मन्यन्ते । तदुद्धरणार्थं भूयान् यत्नोऽपि न कार्यः।

यथाऽऽह देवलः,

भोजने दन्तलग्नानि निर्हियाचमनं चरेत् । दन्तलग्रमसंहार्ये लेपं मन्येत दन्तवत् ॥ न तत्र बहुशः कुर्याद्यत्नमुद्धरणे पुनः । भवेदशौचमत्यर्थं तृणवेधाद् त्रणे कृते ॥ निर्हृस्रोति । जिह्वाश्चिष्ठमास्त्राद्यमानरसं च निर्हृसेत्यर्थः । दन्तलग्नं जिहास्पृष्टदन्तलग्नम्। तदस्पृष्टस्य तु संहार्थस्यापि नाचमनिमित्तता। अन्यथा गौतमवाक्येऽन्यत्र जिहाभिमर्वानादिति
व्यथमेव स्यात्। च्युतेष्विति। तेषु च्युतेषु आस्नाववल्लालावत्तानिनिगिरस्रेव गिलस्रेव युध्यतीयर्थः। निगिरत् त्यजिति रत्नाकरः।
तस्यायमाद्याः। दन्तसक्तं त्यक्ता ततः युचिरिति याद्ववल्क्येकवाक्यतया निगिरस्रियस्य सजित्रसर्थः समुचितोऽन्यथा विकल्पापचिरिति। तच् चिन्त्यम्। निगिरणदाब्दस्य गिलनएव मसिद्धिः। अत
एव कल्पतरुणा निगिरस्रेव तच्छुचिरिति वसिष्ठवाक्ये निगिरत्
गिलस्रिति व्याख्यातम्। निगरणं पुनरनेन याद्ववल्क्योक्तेन सागेन
विकल्पहति व्याख्यातम्। निगरणं पुनरनेन याद्ववल्क्योक्तेन सागेन
विकल्पहति दीपकलिकायां शुलपाणिरीप । निगिरणं त्यागो वेति
विकल्पहति दीपकलिकायां शुलपाणिरीप । निगिरन् अन्तः
भवेद्यायित्रिति हेमादिस्मृतिचन्द्रिकाकाराभ्यामपि व्याख्यातम्। एवमेव चास्नाववदिति दृष्टान्तोऽपि साधु सङ्गच्छते। निह आस्नावस्य
सागे शुचिः किं तु गिलनएवेति।

बसिष्ठः,

दन्तवद्दन्तलयेषु यचाप्यन्तर्मुखे भवेत् । आचान्तस्यावशिष्टं स्यान्निगिरन्नेव तच्छिचिः ॥

यचापीति । दन्तलग्नादन्यदप्यस्यस्य गादि यत्ममादावाद्वाष्ट्र-माचमनोत्तरमुपलभ्यते तदपि निगिरस्रेव गिलस्नेव श्राचिः स्या-दिसर्थः । आचमनापवादोऽयम् । निगरणवैकल्पिकं त्यागमाह—

याज्ञवल्क्यः,

मुखजा विष्छुषो मेध्यास्तथाऽऽचमनाबन्दवः । इमश्रु चास्यगतं दन्तसक्तं त्यक्ता ततः श्रुचिः ॥ दन्तसक्तं प्रागुक्तम् । ततः त्यागात् । तेनाचमनव्याद्यक्तिः । अत एव हेमाद्रौ बौधायनः, स्तेषु तेषु नाचामेत्तेषां संस्नावणाच्छिचिः। इति।
संस्नावणं मुखाद्धहिनिरसनम्। एतेन दन्तसक्तं त्यक्ताऽऽचम्य
युचिरिति केषाश्चिद्याख्यानमनादेयम्। गौतमनसिष्ठनाक्ययोर्निगिरक्षेवेत्येवकारस्तु—

चर्षणे त्वाचमेकित्यं मुक्ता ताम्ब्र्डचर्वणम् ।
ओष्ठो विद्योपको स्पृष्टा वासो विपरिधाय च ॥
इतिविष्णुक्ताचयनिनेषधार्थं इति मितासरा ।
भिक्तवर्वितिकिप्तप्रत्यवसितिगिकितखादितप्सातम् ।
अभ्यवहृतास्रजम्धग्रस्तम्ब्रस्तावितं मुक्ते ॥
इत्यमरकोषाच्चर्वणगिक्षनयोः पर्यायतया निगरणे प्रसक्तपाचयनमेवकारेण व्यविद्धिद्यतइति तद्यभिप्रायः ।

देगाही तु "आस्तानो मुखमभनमुदकं, तद् यथा च्युतमप्यश्चि न भवित तद्दित्यर्थः। निगिरकोनेत्येनकाराच्चर्नणकियायाम् आचामे-चर्नणे नित्यमिति विष्णुनोक्तमाचमनं कर्चन्यमेने"त्युक्तम्।तद्दिभमा-यस्तु चर्नणनिगरणयोभेदस्य लोकन्यवहारसिद्धतया चर्नणन्याद-क्यथेमेनकारः। अन्यथा एनकारनेयध्ये प्रसज्येतेति। एनञ्च चर्नणं विना तद्दिलनं तत्त्यागश्च नाचमनानिमित्तामिति सिद्धम्। भूमिग-तानामाचमनिकन्द्रनां पूतत्वं भूमिगता विन्दनः परामृष्टाः पृता इति पैठीनसिनोक्तम्।

अन्यत्र विशेषमाह मनुः,
एट्यान्ति बिन्दवः पादौ यआचामयतः परान् ।
भूमिगैस्ते समा द्वेया न तैरप्रयतो भवेत ॥
परानाचामयत इति सम्बन्धः । भूमिगैः भूमिगताचमनाबिन्दुभिः। अत्र आचामयत इत्यभिधानादन्येषामाचमनाबिन्दुसंस्पर्शे
भवत्येवापायत्यपिति । अत्र पादावित्यङ्गान्तरस्याप्युपलक्षणार्थम् ।

तथाच यमः,
प्रयान्त्याचामतो याश्च बारीरे विष्छुषो नृणाम् ।
जिच्छुष्दोषो नास्यत्र भूमितुल्यास्तु ताः स्मृताः ॥ इति ।
विष्छुषः आचमनविन्दवः । नृणां बारीरे इत्यन्वयः इति
वदन्ति । वस्तुतस्तु कारीरपदं पादपरमेव, अत एव पादग्रहणाञ्च
जङ्घाद्यङ्गान्तरस्पर्वो दुष्ट एवेति मेघातिथिः।पादौ न जङ्घादिरिति
कुल्लूकभट्टोऽपि । हेमादिस्तु "भूमिगैः अनुपहतभूमिसंस्थोदकैरित्यर्थः । एते च भूम्यभिघातोत्थिता एव स्पृष्टाः शुद्धाः नान्तरालस्पृष्टाः ।

यदाह पैठीनसिः, भूमिगता विन्दवः परामृष्टाः पूता इती"-त्याह। मेघातिथिरप्येवम् ।

अन्यङ्गिरसौ, मधुपर्के च सोमे च अप्सु प्राणाहृतीषु च । नोच्छिष्टस्तु भवेद्विमो यथाऽत्रेर्वचनं तथा ॥

"अप्स्वित प्राणाहुतिसाहचर्यमाप्तापोद्यानविषयम्, आचमनोदकपानविषयं वा । अन्यत्रोदकपाने पीत्वाऽपोऽध्येष्यपाण्धेयाचमनविधोरिति" कल्पतरुः । हेमादिरिप अप्स्वित प्राणाहुतिसनिष्धानादमृतापिधानमसीत्यादिनोदकपाने कर्त्तव्ये भुक्तवानिष मन्त्रोच्चारणं प्रति नोच्छिष्ट इसर्थः ।

शातातपः, दन्तलग्ने फले मुले भक्ष्ये हनेहे तथैनच । ताम्बूले चेक्षदण्डे च नोच्छिष्टो भवति द्विजः ॥ दन्तलग्नं व्याख्यातम् । फले कटुतिक्तकषाये जातीफलादी सतामाचारादिति कल्पतरुः।फलमूले चाप्निपकभिने समाचारादि-ति रत्नाकरः। भक्ष्ये फलमुलातिरिक्ते कटुकषाये । तयाच रुघुद्वारीतः,
कपायकद्वताम्ब्ले भुक्तस्नेहानुस्नेपने ।

यधुपर्के च सोषे च नोच्छिष्टो पनुरव्ववित् ॥

यक्ष्मे स्नेहे इति स्युतिचन्द्रिकायां पाठः ।

श्वक्तस्नेहे अत्यन्तानिर्हार्थे ।

श्वक्ताऽऽचामेचयोक्तेन विधानेन समाहितः ।

श्वोषचेन्युखहस्तो च यद्विद्धर्वणेरापे ॥

इति देवलस्मरणादिति व्याख्यातं च ।

माधवीचे हेमाद्री च पद्विद्यर्वणेरापे ॥

इति देवलस्मरणादिति व्याख्यातं च ।

माधवीचे हेमाद्री च पद्विद्यन्यतम्,

ताम्ब्ले चेव सोषे च भुक्तस्नेहाविद्यष्टके ।

दन्तलग्नस्य संस्पर्वे नोच्छिष्टस्तु भवेष्ठरः ॥

स्नान्धिभस्तथा द्रव्येनोंच्छिष्टो भवति द्विजः ॥ इति ।

एतच सौरभाद्यथापभुक्ताविद्यष्टिवषयम् । ताम्बुलताहचर्या
दिति माधवः ।

विद्याकरवाजपेधिधृतवचनम्,
कर्ज्री तालकन्दश्च प्रणालं पद्मकेसरम् ।
नारिकेलं कसेकं च नोच्छिष्टं पनुरव्यति ॥
ताम्बूलं च कषायं च सर्व च जलसम्भवम् ।
मधुपर्क च सोमं च लवणाक्तं तथा कचित् ॥ इति ।
अत्र सर्वत्र मधुपर्कादावुच्छिष्टतानिषेधादुच्छिष्टतानिवर्त्तकभक्षणोत्तराचमनस्यार्थतो निषधिसद्धाविष भोक्ष्यमाणः प्रयतोऽपि
दिराचामेदिसादिना विहितं प्रथममाचमनं स्यादेव ।
इदं पुनरत्र प्रतिभाति ।

सुप्तवा धुरवा च भुक्ता च निष्ठीव्योक्ताऽनृतं वचः।

पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्रयतोऽपि सन् ॥

इति मनुना प्रयतस्यापि नैमित्तिकाचमनविधानादुि छिष्टः
त्वनिषेधेनाशुचित्वाभावे सिद्धे अशुचित्वानेवर्त्तकाचमनाभावे सिद्धेऽपि पानभोजनादिनिमित्तकपाचमनमावश्यकमेव । अत एव मः
धुपर्कपाद्यानानन्तरं "सर्वे वा पाद्यनीयाद्य प्राग्वा सञ्चरे निनयेदाः
चम्य प्राणान्संम् द्याती"सादिना गृह्यसूत्रेऽपि आचमनप्रभिद्धितम् ।
अनुष्टि ष्टुताभिधानं च तत्स्पद्याने सम्भाषणे च परेषामाचमनाभावः
स्य, तस्यापि शुद्रादिस्पर्जादोषाधिक्याभावस्य, तदुत्तरपाचमनं
विनेव कर्माधिकारस्य च वोधनाय । नैमित्तिकाचमनाकरणे पुरुषः
परं प्रयवैति, कर्म तु साङ्गमेव । मधुपर्कपाद्याने तु आचमनोत्तरः
मेव कर्म कर्त्तव्यम् । गृह्ये तथैव क्रमदर्जनात् । स्वापाद्यो मधुपः
काद्यन्यभोजने चार्याचत्वमेव ।

ततः बारीरस्रोतोभ्यो मलनिस्यन्दविस्ववात् । अन्नादीनां प्रवेबाच स्याद्युद्धिविशेषतः ॥ पतितायुच्यमेध्यानां स्पर्धनाचायुचिभवेत् । स्रप्ताद्वस्नविपर्यासात्स्रताद्ध्वपरिश्रमात् ॥

इति देवलवाक्यात् । अत एव बोषमावानादौ विधिवलाद-प्रायसाभावेऽपि नैमित्तिकमाचमनमाचरन्ति । अत एव अद्देरपि ताम्बुलभक्षणोत्तरमनाचमनमनाचारमध्ये गणितम् ।

आचामेचर्वणे नित्यं मुक्ता ताम्बूछचर्वणम् ।

इति विष्णुवाक्येन तु ताम्बूलचर्वणनिमित्तकमाचमनं निविध्यते । न तु भक्षणनिमित्तकम् । कश्चित्तु ताम्बूलेतरभोजनेष्वाचमनमावश्यकं ताम्बूले तन्नावश्यकमिति तद्थं इत्याह । यदि
च पूर्वलिखितकोशाचर्वणभक्षणयोः पर्यायता तदा विनिगमकाभावात्ताम्बूलभक्षणस्य पूर्वपरतश्च नाचमनमिति वस्तुस्थितिरित।

मधुपर्के च सोमे चेत्यादिवचनव्याख्यायामप्स् च्छिष्टतानिषेधात्पीत्वा-ऽप इति नैमित्तिकमाचमनं भयतोऽपीति अवणाचेति श्रीदत्ति छ-खनान्मधुपकोदिपाद्यानानन्तरं नैमित्तिकमाचमनम् तत्संमतमपि। अ-विधिपूर्वकाचमनोदकपाने तु उच्छिष्टता वाचनिकी।

यथाह गोभिलः, हृदयस्प्रशस्तेवाप उपस्प्रशेदुच्छिष्टो है-बाताऽन्यथा भवतीति।

अतः अस्माद्विधेः अन्यथाऽऽचान्त डान्छिष्ट एव भवतीति तद्धाष्यम् । एवञ्च मधुपर्क इसादिवाक्ये अप्स्वत्यस्य जलसामान्यपरत्वेनवोपपत्तौ कल्पतरुकारादिभिर्यदपोशानादिविशेषपरत्या
व्याख्यातं तद् विचारणीयमिति।यत्तु हेमाद्यादौ भुक्तवतोऽपि अम्तापिधानमसीति मन्त्रपाठमाप्त्यर्थमनुन्छिष्टत्वविधानमित्युक्तं, तदपि न साधीयः । मन्त्रपाठविधिवलादेवोच्छिष्टस्यापि मन्त्रपाठमासेरनुन्छिष्टत्वविधाने वैयथ्यात् इति । आचमनोदकपानं तु नाचमननिमित्तम्। आचमनविधिवैयथ्यनिवस्थ्ययोरन्यतरमसङ्गात् ।

अथ द्रव्यहस्तस्योच्छिष्टादेराचमनकालः।
तत्र गौतमः, द्रव्यहस्त उच्छिष्टो निधायाचामेदिति।
मृत्रपुरीषकर्षभोजनादि चोच्छिष्टानिमित्तम्। अत्र द्रव्यपदम्
अन्नपानादिभक्ष्यद्रव्यपरम्।

यथा वसिष्ठः,

प्रचरत्रभ्यवहाँयेषु उच्छिष्टं यदि संस्पृतेत ।

भूमो निक्षिप्य तत् द्रव्यमाचम्य प्रचरेत्पुनः ॥ इति ।

प्रचरत् गच्छन् अभ्यवहाँयेषु हस्तादौ सत्स्वसर्थः । भूमो

निक्षिप्य तत् द्रव्यमित्यप्रे दर्शनात् । उच्छिष्ट्रशब्दोऽत्राचमनार्हा
शुचिवचनः । स्नानार्हाश्चिवचनत्वे त्वाचमनमात्रविधिवरोधात् ।

बृहस्पतिरिप,

भचरममपानेषु यदोच्छिष्टुमुपस्पृषेत् ।

मूमो निधाय तत् द्रव्यमाचान्तः मचरेत्पुनः ॥ इति ।

अत्र विशेषमाहतुः चाङ्कालिखिली, द्रव्यहस्त उञ्जिष्टी

निधायाचम्याभ्युक्षेत् द्रव्यम् ।

एतद्प्यभ्यवहार्यद्रव्यविषयम्। एवञ्च द्रव्यहस्तस्याचमनाच्छुः द्धिः द्रव्यस्य तु निधानाभ्युक्षणाभ्यामिति फल्लितम् । यदा तु द्र व्यस्येव साक्षादुच्छिष्टस्पर्वास्तदा तत् परित्याज्यमेव ।

"यदाह वसिष्ठः, जन्छिष्टमगुरोरभोज्यं स्वसुच्छिष्टमुच्छि । ष्टोपहतं चेति" स्मृतिचन्द्रिका ।

यनु-

विच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथश्चन । अनिधायेव तद् द्रव्यपाचान्तः श्वचितामियातः ॥ इति मनुवचनं, तद् अभ्यवहायीष्ठव्यञ्जनव्यतिरिक्तद्रव्यहस्तः विषयमिति विक्वरूपभर्तृयज्ञाविति कल्पतरुः ।

मार्कण्डेयः,

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तो निधाय वा । आचम्य द्रव्यमभ्युक्ष्य पुनरादातुमहीत ॥

अत्र वाज्ञब्द उक्तरीया अभ्यवहार्यानभ्यवहार्यद्रव्यभेदेन ध्य-वस्थितविकलपपरः ।

बौधायनः, ''तैजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याचम्या-दास्यन्नाद्धः प्रोक्षेत । स चेदन्येनोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याचम्यादा-स्यन्नाद्धः प्रोक्षेत । अथ चेदाद्धरुच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याचम्यादा-स्यन्नाद्धः प्रोक्षेत । एतदेव विपरीतममन्ने, वानस्पत्ये च विकल्पः"। तैजसं सुवर्णपात्रादि । उदस्य निधाय । प्रोक्षेतेसन्न तदिसनुषद्भः। स पात्रग्रहीता । अन्येन उच्छिष्टेन स्पृष्टः सन्तुच्छिष्टी स्यादाअथ चेदिति।अद्भिः उच्छिष्टोदकैः। एतदेवेति। आदानापेक्षं चात्र विपरी-तत्वम्, तेन तदुदस्य परित्यज्याचामेन पुनस्तद्वह्वीयादिसर्थ इति कल्पतरुः । विपरीतमनुदस्येति याबदिति तु स्पृतिचिन्द्रका । अ-मत्रं पात्रम् । मकुते तु तैजसस्य पृथगुपादानाचेजसातिरिक्तं तद्वोध्यम् । वानस्पसे वार्क्षे पात्रे । विकल्पो वैपरीत्यस्य ।

कूर्मपुराखे,
तेजसं वे समादाय यद्यान्छिष्टो भवेत द्विजः ।
भूमौ निक्षिप्य तत द्रव्यमाचम्याभ्युक्षयेन्तु तत् ॥
यद्यत द्रव्यं समादाय भवेदुन्छेषणान्वितः ।
अनिषायेव तत् द्रव्यमाचान्तः श्चितामियात् ॥
वस्नादिषु विकल्पः स्यात्तत्स्पृष्टौ चैवमेवाहे। इति ।

विकल्पः निधानमनिधानं वा । तत्स्पृष्टी तैजसादिइस्तस्यो-च्छिष्टस्पृष्टाविति बौधायनैकवाक्यतया व्याख्येयम्। यद्यतः द्रव्याम त्यत्र यद्यमतमिति स्मृतिचन्द्रिकायां पाठः। एतःपाठानुसारेणैव स्मृतिचन्द्रिकाकारेण एतदेव विपरीतममत्रहाते बौधायनवचनं व्याख्यातम्।

षृहस्पतिः, अरण्येऽतुद्के रात्रौ चौरव्याघाकुले पथि । कृत्वा मृत्रपुरीषं च द्रव्यहस्तो न दुष्यति ॥ घौचं तु कुर्यात्मथमं पादौ मक्षालयेत्ततः । खपस्पृत्र्य तदभ्युक्ष्य गृहीतं शृचितामियात् ॥

द्रव्यहस्त इत्यत्र इस्तपद्म अङ्गान्तरस्याप्युपलक्षणार्थम्। द्रव्यपदं चात्रासङ्कुचितमन्नादेरिष संग्राहकिमाति रत्नाकराद्यः। अत्र ग्र-दितं श्राचितामियादित्यनेन शोचात्पूर्वं भूमो द्रव्यानिधानमाक्षिप्यते। तथाचापस्तम्यः, कृत्वा मुत्रं पुरीषं च द्रव्यहस्तः कथञ्चन ।

भूमावन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा क्रीचं यथाविधि ॥

तत्तंयोगात्तु पकान्त्रमुपस्पृश्य ततः श्रुचिः । इति ।

तत्तंयोगादिति । अश्रुचिपुरुषसंयोगाद्यथा तदश्चि तथा
श्रुचिपुरुषसंयोगाच्छुच्यपीयर्थः । अत्र पकान्नामित्यनन्तरं श्रुचीत्यः

नुषद्भः । तत्तंयोगात्तु पकान्नामित्यत्रोत्सङ्गोपात्तपकान्न इति स्मृतिः

चिन्द्रकायां पाटः । तत्र च पक्तान्नं प्रथमं भूमौ निधाय श्रीचं

कृत्वा तदन्नमङ्के निधायाचम्य शुध्यतीयर्थः ।

वायुपुराणे,
पादौ महाल्य निहित्य आचम्याभ्युह्मणं ततः ।
पुष्पादीनां तृणादीनां मोह्मणं हिवपां तथा ॥
निहित्य भूमौ द्रव्यं निधायेत्यर्थः ।
मार्कण्डेयस्तु बौचमप्यनिघायेव कार्यमिखाह,
पक्वाक्षेन गृहीतेन मुत्रोचारं करोति यः ।
आनिधायेव तत् द्रव्यमङ्के कृत्वा समाश्रितम् ॥
बौचं कृत्वा यथान्यायमुपस्पृत्य यथाविधि ।
अन्नमभ्युह्मयेचेवम् उद्धृतार्कस्य द्वीयेत् ॥
सक्ताऽग्रमात्रं वा तस्मान्छेषं शुद्धिमवाप्नुयात् । इति ।
अथ द्न्तधावनम् ।

तत्र याज्ञवल्कयः,

श्वारीरिक्तां निर्वर्षं क्रतशौचिविधिद्विनः ।

प्रातःसन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्विकाम् ॥

दक्तः,

उपःकाळे तु सम्माप्ते क्रत्वा शौचं यथार्थवत् ।

ततः स्नानं मकुर्वति दन्तधावनपूर्वकम् ॥

उषःकालश्च लोहितदिगुपलक्षितकालात्मागीषदिक्मकाश-षान् कालः। यथार्थनत् यथानिहितशौचापादकमृज्जलादिसंख्यान-दिसर्थः । अत्र सन्ध्यायां स्नाने च दन्तधाननस्य नाङ्गत्वम् ।

मुखे पर्युषिते निसं भवसपयतो नरः। तस्मात्सर्वपयत्नेन भक्षयेदन्तधावनम्॥

इति दृद्धवातातपत्रचनेन स्वतन्त्रस्यैत शुद्धिहेतुत्याऽभिधानात्। अत एत दन्तान्प्रक्षाल्य स्नायादिति छन्दोगपरिविष्ठेऽपि कालार्थः संयोगः । दर्वापूर्णमासाभ्यामिष्टा सोमेन यजेतेतिवत् । अप्रयतः अश्रुचिः । दन्तधावनं दन्तमलापकर्षकं काष्ठम् । भक्षयेदिति दन्त-सम्बन्धाद् गौणमभिधानं पूर्वीत्तराचमनद्भपभक्षणधर्मप्राप्त्यर्थम् ।

छन्दोगपरिशिष्टम्,

उत्थाय नेत्रे प्रक्षालय श्रुचिर्भृत्वा समाहितः ।
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तधावनम् ॥
आयुर्वेठं यशो वर्चः प्रजापश्चनस्न्ति च ।
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो धिह वनस्पते ॥
श्रुचिर्भृत्वा आचम्येसर्थः । मन्त्रेण अनुपदनक्ष्यमाणेन आयुर्वेठिमिसादिना । भक्षयेदन्तेषु घर्षयेत । तदुक्तं तत्रैव,

नारदाद्युक्तवार्सेयमष्टाङ्गुलपपाटितम् । नारदाद्युक्तवार्सेयमष्टाङ्गुलपपाटितम् । सत्वचं दन्तकाष्टं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत् ॥ पारस्करेण तु मन्त्रान्तरमुक्तम् ।

यथा, औदुम्बरेण दन्तान्धावेत "अन्नाद्याय व्यूहर्ध्वं सोमी राजा ऽयमागमत स मे मुखं प्रमार्स्यते यशासा च भगेन चेति"। यद्यपि इदं समन्त्रकं दन्तधावनं समावर्तने पारस्करेणोक्तं सथापि दन्तप्रक्षालनादीनि निसमपि वासङ्ख्रोपानहश्चापूर्वाणि निम्मन्त्र इति तत्मकरणस्थताक्यान्तरे नित्यमिति श्रवणात्मास हिकेऽपि दन्तधावने स एव पन्त्र इति प्रतीयते । दन्तधावनादीनि निसमपि क्रियमाणानि पूर्वोक्तपन्त्रयुक्तानि भवन्तीति हरिहर-भाष्यम् । एवं कासायनीयानाम् अन्नाद्यायेत्यादिपन्तः ।

गोभिलीयानाम् आयुर्वलिमसादिमन्त्रः । अन्येषां तु स्वीय-स्रत्रे उक्तश्चेत्पोक्तत्वाविशेषादैच्छिकः । ब्राह्मणसर्वस्वे इलायुषस-म्मतोऽप्ययमर्थः ।

अन्ये तु ''आयुर्वेल्लामिसादिना वनस्पतिक्ष्पकरणमकाद्याना-दश्वाचायेसादिना च प्रमार्जनक्ष्पिक्रयाप्रकाद्यानादुभयोरेककार्य-कारित्वाभावात्प्रथमेन काष्ट्रमभिमन्त्र्य द्वितीयेन मुखद्योधिन सर्वेरेव कार्यिमिति समुचयेनान्वयः।

कल्पतरौ तु ब्रह्मचारिकाण्डशेषे पारस्करवचनं छिरिवत-मिति नैयतिककालकाण्डे दन्तधावनप्रकरणे न तिल्लिक्तिम् ।

कार्राखण्डेऽपि, अन्नाद्याय व्यूहध्नमिसादि आयुर्वस्र-मिसादि च क्रमेण मन्त्रद्वयं पठित्वा—

मन्त्रावेती समुचार्य यः कुर्याइन्तथावनम् । वनस्पतिगतः सोमस्तस्य निसं प्रसीद्ति ॥ इत्युक्तम्" इसाहुः । तच्चिन्सम् । बहर्षं वा स्वगृद्योक्तं यस्य यावत्मकीर्त्तितम् । तस्य तावति द्यास्त्रार्थे कृते सर्वः कृतो भवेत् ॥

इति छन्दोगपरिशिष्ट्यचनेऽनाकाङ्कितस्य पारवाखिकस्य ग्रहीतुमनुचितत्वात् । कावीखण्डवाक्यं तु छन्दोगपारस्करीयादी-तरपरत्वेनाप्युपपन्नं, काम्यपरं वा तत् इति ।

प्रणवं दीर्घमुचार्य भक्षयेदन्तथावनम् । इति संन्यासिपद्धातिलिखितवाक्यात्तेषां प्रणव एव मन्त्र इति बद्दित । श्रुद्राणान्तु "अनुपतोऽस्य नमस्कारो पन्त्र इति श्रुद्रपकर-णस्थगौतमबाक्येन सर्वपन्त्रस्थाने नमः शब्दविधानादत्रापि नम इसेव पन्त्रः।

केचित्तु,

अमन्त्रस्य तु श्रुद्रस्य विमी मन्त्रेण युद्यते ।

इति वराहपुराणीयपरिभाषयाऽधमकाञ्चनार्थं ब्राह्मणेन म-न्त्रः पठनीयः तदसम्भवेऽपि किञ्चिदङ्गहान्या निसं कार्यमेवेति बदन्ति ।

नारदाचुक्तवार्सेयपिति । नारदिशिक्षादिग्रन्थाभिहितदृक्षस-म्भवम् ।

तथाच नारदी दिशक्षा,
आम्रपोलासिबल्वानामपामार्गिशरीषयोः।
बाग्यतः पातहत्थाय भक्षयेदन्तधावनम्।।
खदिरश्च कदम्बश्च करवीरकरआयोः।
सर्वे कण्टिकनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः॥ इति।
पौलासः आम्रातकरक्षः।

हारीतः, काले पलाशकोविदारश्लेष्मातकवित्वकशाकत्य-भानिग्रीण्डीशिखण्डिनेणुवर्ज, प्रश्नमाषकवदरीकरअश्रमीशिशपा इसे-के, द्रिथ्यहरीतनयक्वकण्शालामलकानीसपरे, विल्वखदिराम्न-पौलासशिरीषापामार्गाणामन्यतममनाद्दी नातिस्थुकं नातिस्थूल-मापोथिताग्रमनोष्ठग्रन्थ्युदङ्मुखो वाग्यत आसीनो दन्तधावनं भश्चयेत इति।

काले उपःकाले । कोविदारः श्वेतपुष्पः काश्चनारसहराः । श्लेष्मातको बहुवारः । विल्वकः चील इति पश्चिमदेशे प्रसिद्धः । बाकद्यक्षः सागवान इति लोके प्रसिद्धः । निर्गुण्डी सिन्दुवारः विष्णु प्रयुश्तिखा। शिखण्डिसंज्ञकः कण्टिकगुल्म इसपरे। वेणुवर्जिमिति। वेणुर्वद्यः। तिलिषेधश्च त्विगतरपरः। तिलिप्तणी वेणुपृष्ठं चित्यादिना वक्ष्यमाणनरिसंहपुराणेन प्रशास्तत्वाभिधानात्। दिधित्यः किष्त्यः। शालुः शङ्कु दक्षः। एके अपरे इत्युभयत्राणि वर्जियत्वेति शेष इति कल्पतरुप्रभृतयः। अनार्द्रमीषदार्द्रम्। ईषदर्थे नञ् । नातिशुष्किमिसम्रेडिभिधानात्। प्रक्षालनस्य विहित्तत्वेन आर्द्रताया आवञ्यकत्वाच।
एतेन सद्यश्चित्रमणि निषद्धम्। नातिस्यूलिमिति। कनीन्यम्रसमस्थोल्यिमिति विष्णुनाऽभिधानात्तदाधिकस्थौल्यरिहतम् । आपोथिताम्रमिति। आ ईषत् चूर्णिताम् । अपोथिताम्रमिति पाठेऽपि
ईषदर्थकनञाऽयमेतार्थः। अनोष्टम्रान्थ ओष्टस्पर्शिम्रान्थहीनम्।

विष्णुः, न पालाशं दन्तथावनं स्याद्, न श्लेष्मातकारिष्टुविभीतकथवथन्वनजं, न कोविदारशमीपीलुपिपलेङ्गदगुग्गलुजं, न
धर्वुरिनर्गुण्डीशिग्रुचिल्लकतिन्दुकजं, न पारिभद्राम्लिकामोचकशाल्पलीशणजं, न पधुरं, नाम्लं, नोष्विशुष्कं, न सम्रुषिरं, न प्रतिगान्धि,
न पिच्छिलं, न दक्षिणापराशामुखोऽचादुदङ्मुखः पाङ्मुखो वा
वटासनार्ककरञ्जखिदरकरवीरसर्जारिमेदापामार्गमालतीककुभावि
ल्यानामन्यतमं कषायं तिक्तं कटुकं वा।

कनीन्यग्रसमस्थोल्यं सकूर्चे द्वादशाङ्गलम् । प्रातर्भुक्ता च यतवाक् भक्षयेदन्तधावनम् ॥

अरिष्टः रीठी इति मध्यदेशे मसिद्धः । धन्वनः धामिन इति प्रसिद्धः । पीछः गुडफलः, पीलुरित्येन पश्चिमदेशे प्रसिद्धः । इज्जदः इज्जवानः कण्टिकदक्षिवशेषः । शिग्रुः शोभाञ्चन इति प्रसिद्धः । तिन्दुनः तेन्दुआ इति प्रसिद्धः । पारिभद्रः फरहद्द इति प्रसिद्धः । अम्लिका तिन्तिही । मोचका कदली । उर्ध्वशुष्कं द्व-स्वप्व शुष्कम् । सस्विषं छिद्रयुक्तम् । अपरा प्रतीची । असनः आसन इति मध्यदेशे मितिदः। सर्जः शालः। अरिमेदः विद्खिदिरः। मान् लती जाती । ककुभोऽर्जुनः । कषायं तिक्तकं कटुकं वा । अवि-हितममितिषद्धं चान्यदिप कषायितिक्तकटुकान्यतमद्भाह्यम् । कनी-नी किनिष्ठाङ्खिलेः । सकूर्चं चूर्णिताग्रम्। मातः मातःकाले। भुक्ता च भोजनोत्तरं च।एतेन मातःकाले भोजनोत्तरं दन्तलग्निरिरणार्थे-

भोजने दन्तलग्नानि निर्हत्याचमनं चरेत्।

इति देवलस्वरसिद्धमि दन्तथावनं कार्यम् । भोजनोत्तरं दन्तथावने च न वक्ष्यमाणकालादिनिवेधनियमाः । दन्तलग्निन-ईरणस्यावश्यकत्वात इति वदन्ति । भुक्तिति यतिपरमिति हलायुधः ।

स्मृतिचन्द्रिकायां तु मार्कग्डेयः,

उदङ्मुखः पाङ्मुखो वा कषायं तिक्तकं कटु । दन्तधावनं भक्षयेदिति दोषः । उदङ्मुखः पागुदङ्मुख इ-स्पर्थः । उदङ्मुखत्वे दोषश्रवणात् ।

तदाह कात्यायनः,
पूर्वामुखो धृति विन्द्याच्छरीरारोग्यमेव च ।
दक्षिणेन तथा चौर्य पश्चिमेन पराजयम् ॥
उत्तरेण गवां नावां स्त्रीणां परिजनस्य च ।
पूर्वीत्तरे तु दिग्मागे सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ इति ।
महाभारते,
प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च मुखं च सुसमाहितः ।
दक्षिणं वाहुमुद्धृत्य कृत्वा जान्वन्तरा ततः ॥
तिक्तं कषायं कटुकं सुगन्धि कण्टकान्वितम् ।
श्वीरिणो दक्षगुल्माद्वा भक्षयेद्दन्तधावनम् ॥
त्याज्यं सपत्रमज्ञातम्ध्वंशुष्कं च पाटितम् ।
त्विग्वहीनं ग्रन्थिमुखं तथा पालाञ्चावांच्यम् ॥

ऋजं वितस्तिमात्रं च कीटाग्निभिरद्षितम् । माङ्मुखश्चोपविष्टस्तु भक्षयेद्वाग्यतो नरः ॥ मक्षाल्य च श्चौ देशे दन्तधावनमुत्स्टजेत् । पतितेऽभिमुखे सम्यक् भोज्यमामोत्यभीप्सितम् ॥

दक्षिणं बाहुमुद्धृत्यत्यनेनोपवीतघारणेतिकर्त्तच्यतेकदेशोत्कीर्त्तनेनोपवीती भूत्वेत्यर्थः स्वचितः। गुल्माः अस्कन्धा मल्लिकादयः।
शांश्चापं शिश्चपादकोद्धवम् । अत्र श्चित्वापादके दन्तधावने
दन्तकाष्ठविशेषविधिना अर्थाक्षिरस्तेऽपि काष्ठान्तरे, यद् विशेषण
काष्ठान्तरविधानं, तत् मौद्वचर्रविधिना बाधितेषु माषादिषु अयिष्वया
वै माषा इतिपुननिषेधवनमुख्यालाभे मतिनिधित्वेनापि तदुपादाननिरासार्थम् । यत्तु विहितमतिषिद्धं तस्य निषेधसम्बन्धेन केवलविहितापेक्षया किञ्चिन्य्यूनत्वात्केवलाविहितालाभे जपादानम् ।
एतस्याप्यसम्भवे अविहितामतिषिद्धमुपादेयम् । केवलनिषिद्धं तु
सर्वथा नोपादेयम् । किं तु दन्तकाष्ठालाभिविहितेरपां द्वादशागण्डूषेरेव मुख्युद्धिरुत्पादनीयित । तथा,

वर्जयेद्दन्तकाष्ट्रानि वर्जनीयानि नित्यदाः।
भक्षयेच्छास्त्रदृष्ट्रानि पर्वस्विपच वर्जयेत् ॥
पर्वाण्याह विष्णुपुराणे,
चतुर्दृश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा।
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रिवसंक्रान्तिरेवच ॥
नरसिंद्द्पुराणे,
मुखे पर्युषिते निसं भवसमयतो नरः।
तस्माच्छुष्कमथाई वा भक्षयेद्दन्तधावनम् ॥
खाद्दिरश्च कदम्बश्च करञ्जश्च वटस्तथा।
तिन्तिडी वेणुपृष्ठं च आम्रनिम्बौ तथैवच ॥

अपापार्गश्च विल्वश्च अर्कश्चोदुम्बरस्तथा ।
एते प्रवास्ताः कथिता दन्तधावनक्ष्णि ॥
दन्तकाष्ठस्य वक्ष्यामि सपासेन प्रवास्तताम् ।
सर्वे कण्टिकनः पुण्याः क्षीरिणश्च यद्यास्विनः ॥
अष्टाङ्गुलेन मानेन तत्प्रमाणिमहोच्यते ।
पादेवामात्रमथवा तेन दन्तान विद्योधयेव ॥
प्रातिपद्यिषष्ठीषु नवम्यां चैव सत्तमाः ।
दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम् ॥
अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धे तथा दिने ।
अपां द्वादवागण्ड्षेमुखशुद्धिविधीयते ॥

शुष्कं नातिशुष्कं स्वस्थानशुष्कभिन्नश्च। आर्द्रम् ईषदार्द्दिपिति मागुक्तम्। वेणुपृष्ठं वंशस्य त्वग्भागः। अलाभे दन्तकाष्ठानामित्या-दि। इदं च दन्ताभावस्याप्युपलक्षणम्। शोध्याभावेन दन्तकाष्ठा-नामनुपादानेऽपि मुखशोधनस्यावश्यकत्वेन तत्साधनाकाङ्कायामे-कत्र दृष्ट्न्यायेनैतदुपादानस्यैवौचित्यात्।

यमः,

आसनं शयनं यानं पादुके दन्तधावनम् ।
वर्जयेद् भृतिकामस्तु पाछाशं नित्यमात्मवान् ॥
यानं शकटादि ।
स्मृतिचन्द्रिकायां गर्गः,
सर्जे धेर्यं वटे दीप्तिः करञ्जे विजयो रणे ।
यक्षे चैवार्थसम्पत्तिर्वदयां मधुरः स्वरः ॥
खादिरे चैव सौगन्ध्यं विलवे तु विपुछं धनम् ।
उदुम्बरे वाक्यांसिद्धिर्वन्धूके च दृढा श्रुतिः ॥
सैन्ध्रे च कीर्तिसौभाग्यं पाछाशे सिद्धिरुत्तमा ।

कदम्बे च तथा छक्ष्मिश्चाम्रे चारोग्यमेव च ॥
अपामार्गे घृतिर्मेधा प्रजाशक्तिर्वपुःश्चिचः ।
आयुः शीळं यशो छक्षिः सौभाग्यं चोपजायते ॥
अर्केण इन्ति रोगांस्तु बीजपूरेण तु व्यथाम् ।
ककुभेन तथाऽऽयुष्पान भवेत्पिळतवर्जितः ॥
दािष्ठमे सिन्दुवारे कुञ्जके कुटके तथा ।
जाती च करमेदश्च दुःस्वमं चैव नाशयेत् ॥
चश्चानाः,
न काष्ठं पाटयेन्नाङ्गिलिभिर्दन्तान्मक्षाळयेत् ।
काष्ठं दन्तकाष्ठम् ।
तदुक्तं कूर्मपुराखोः,
नोत्पाटयेदन्तकाष्ठं नाङ्गल्या धावयेत्कचित् ।
प्रक्षाल्य भङ्क्ता तज्जद्धाच्छुचौ देशे समाहितः ॥
धावयेत्, दन्तानिति शेषः।अत्राङ्गिलपदमनामिकाङ्गप्रभिन्नाः
ङ्गिलपरम् । यथा स्मृतिचिन्द्रकायां माधवीये च—

याज्ञवल्क्यः, इष्टकालोष्ट्रपाषाणैरितराङ्गालिभिस्तथा । मुक्ता चानामिकाङ्गुष्टौ वर्जयेद्दन्तधावनम् ॥ इति । अनामिकाङ्गुष्टौ मुक्ता इतराङ्गलिभिरिति योजना । पैठीनस्मिः, तृणपर्णोदकेनाङ्गल्या वा दन्तान्धावयेत् मदे-शिनीवर्ज्जीमिति ।

अत्र तर्जनीपदं निषिदाङ्गरयन्तरोपछक्षणम् । इदं च तृणा-दिविधानं निषिद्धतिथिविषयम् । यदाहतुर्व्यासद्गातातपौ, प्रतिपद्दर्भषष्ठीषु नवम्यां दन्तधावनम् । पर्णैरन्यत्न काष्ठिस्तु जिह्नोछेखः सदैव तु ॥
इदं च दन्तधावनामाप्तिकाळस्याप्युपलक्षणम् । तत्रापि दनतन्नोचसाधनस्याकाङ्क्षितत्वात् । अत एव अलाभे दन्तकाष्ठानापित्यादिन्नसिंहपुराणवाक्ये चतुर्थचरणे पत्रैर्वा मुख्योधनिमिति
कचित्पाठोऽपि ।

विष्णुः,
प्रसाल्य भङ्का तज्जह्याच्छुचौ देशे प्रयत्नतः।
अमावास्यां च नाइनीयादन्तकाष्ठं कथञ्चन।।
मार्कण्डेयपुराणे,
प्रसाल्य भस्रयेत्पूर्वं प्रसाल्येवतु तत्त्वजेत्।
क्रमीपुराखो,

पध्याङ्गिलसमस्योल्यं द्वादबाङ्गिलसम्मितम् । सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तदग्रेण तुधावयेत् ॥

धावयेत बोधयेत । दन्तानिति बेषः । अत्र मध्याङ्गिलसमस्यीस्यस्य विष्णूक्तेन कनीन्यग्रसमस्यौत्येन विकल्पः । आयामे तु अष्टाङ्गुलमपाटितिमिति छन्दोगपरिविष्टिऽभिहितम् । भारतकूर्मपुराणादौ
च ऋजं वितिस्तिमात्रं चेत्यनेन द्वादबाङ्गलसिमतिमत्यनेन च
द्वादबाङ्गलमुक्तम् । नरिसंहपुराणे च मादेशमात्रमथवेत्यनेन मादेशमात्रमप्यभिहितम् । तदेतेषां पक्षाणां स्वगृह्यानुक्तौ व्यवस्थामाह—

स्मृतिचन्द्रिकायां गर्गः,

दशाङ्गुळं तु विमाणां सित्रियाणां नवाङ्गुळम् । अष्टाङ्गुळन्तु वैभ्यानां शुद्राणां सप्तसिम्मतम् ॥ चतुरङ्गुळमानं तु नारीणां नात्र संशयः । अन्तरमभवानां च षडङ्गुळमुदाहृतम् । इत्यर्द्धभ्कोकः स्मृतिपञ्जूषायामधिकः । स्मृतिचिन्द्रिकायां विष्णुः,
कण्टिकश्चीरवं द्वाद्याङ्गलसम्मितम् ।
किर्नाष्ठकात्रवत स्थलं पर्वाद्धकृतकूर्वकम् ॥
दन्तधावनमुद्दिष्टं जिह्वोल्लेखिनका तथा ।
सुस्क्षमं हीनदन्तस्य समदन्तस्य मध्यमम् ॥
स्थलं विषमदन्तस्य विविधं दन्तधावनम् ।
द्वाद्याङ्गुलकं विमे काष्ट्रमाहुर्मनीषिणः ॥
सन्नविद्श्द्रजातीनां नवषद्चतुरङ्गुलम् ।
पर्वाद्धम् अङ्गुष्ठपर्वाद्धम्। जिद्वोल्लेखिनकाऽपि दन्तकाष्ठजान्
तीयकाष्ट्रभवा। उपस्थितत्वात् तथाक्षव्दस्वरसाच्च। दन्तधावनार्थत्णे
विशेषमाह—

नारदीयपुराणस्थदापधवाक्यम्,
कुशकाशिमिषीकीत्थं तृणं काष्ठं त्वचं विना ।
दन्तकाष्ठं नरः कृत्वा तस्य यद्विहितं त्वचम् ॥
अधस्य भागिनी तस्य यदि मिष्ट्या वदेद्वचः ।
पठिन्त च,
गुवाकं तालहिन्ताली तथा ताडी च केतकी ।
खर्जूरनारिकेली च सप्तेते तृणराजकाः ॥
तृणराजशिराषक्रैनं कुर्यादन्तधावनम् ।
वृद्धशातातपः,
गन्धालङ्कारवस्त्राणि पुष्पमाल्यानुलेपनम् ।
उपवासेन दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम् ॥
उपवासेन देतनित दानसागरभायश्चित्तविवेकौ । कालविवेकै
उपवासे चेति पठित्वा चकाराक्रकादिष्वपीति व्याख्यातम् ।
व्यक्तमाह विष्णुः,

श्राद्धे जन्मदिने चैव विवाहेऽजीर्णसम्भवे। त्रते चैवोपवासे च वर्जयेदन्तधावनम् ॥ हरिवंदो,

अञ्जनं रोचनं वापि गन्धानसुमनसस्तथा। व्रतके चोपवासे च निसमेव विवर्जयेत ॥ दन्तकाष्ठं विषरःस्नानसुद्वर्त्तनमथापि वा। विवर्णितं सृदा सर्वं शौचार्थं तु विधीयते ॥

विरःस्नानं विरोनेक्यार्थस्नानमः । उद्वर्तनिवरोनेक्यार्थस्नाने
सृदा निषिद्धे इस्रथः । विधीयते इत्यस्य सृदिति क्षेषः।गन्धादीनां
चोत्कटतया भोगार्थं धारणं निषिद्धमः । रागजनकानां सामान्यतो
निषेधे तेषामेव गन्धालङ्कारवस्रत्वादिना विक्षेषेण निषेधौचिसातः ।
सामान्यनिषेधकं वचनम्—

मिताक्षरायां, पादाभ्यङ्गं क्षिरोऽभ्यङ्गं ताम्बूलमनुलेपनम् । सर्वत्रतेषु वर्ष्यानि यच्चान्यद्वलरागकृत् ॥

एवं च सित गन्धालङ्कारेसादिशातातपवाक्ये गन्धादिपदस्य रागजनकातिरिक्तगन्धादिपरत्वे दन्तधावनपदस्य पत्रतृणादिपरत्वे अञ्जनपदस्य औषधाञ्जनित्याञ्जनपरत्वे सित न दुष्यन्तित्यर्थो-ऽपि सङ्गच्छते। हरिवंशवाक्यं तु रागजनकादिविषयिमिति न वि-रोधः। तेन स्वाभाविकवस्त्रादिधारणकर्माङ्गालङ्कारधारणादृष्टार्थ-कदेवनिर्माल्यगन्धादिधारणानि न निषिद्धानि। अत्र न प्रतिपदादि-निषेधो, येन वैधं हित्वा रागप्राप्तमात्रपरः स्यात । किन्तु वैधद-न्तधावनप्रकरणात्पर्युदासः। तेन पर्वादौ स्वेच्छया दन्तकाष्ठभक्षणे दोषाभाव इति केचित । वस्तुतस्तु —

दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम् ।

इति नृसिंहपुराणीयवाक्ये दोषश्रवणान्निषेध एवायम्। भ-<mark>क्षणविधिस्तु पर्वाद्यतिरिक्तविद्येषपरः । अत एव नृसिंहपुराणे एव</mark> अलाभे दन्तकाष्ठानामित्यादिना दन्तकाष्ठस्थाने द्वादवा गडूपा विहिताः । यत्र तु न दोषश्रवणं तत्रास्त्वेकवाक्यानुरोधात्पर्यु<mark>दास</mark> <mark>इति ध्येयम्।त्रतादौ तु पकरणाद्दन्तकाष्ठभक्षणाभावोऽङ्गं दीक्षितस्य</mark> <mark>दानहोमाद्यभाववत् । अत्र गण्डूषानां दन्तधावनकार्यकारित्वेऽप्य-</mark> समवेतार्थत्वादाविधानाच न तत्र मन्त्रान्वयः। ब्रीहिकार्यकारिषु यः वेषु त्रीहीणां मेथेत्यादिमन्त्राभावत्रत् । सोमप्रातिनिधित्वेन प्राप्तेषु पूरीकेषु सोपपन्त्रा भवन्येव। तेषु सोपावयवसद्भावात्। प्रतिपदादौ तु दन्तकाष्ट्रनिषेधात्प्रतिनिधिन्यायेनापि तत्सदृदास्य चाप्राप्तौ <mark>मन्त्रलोप एव । एतेन यत्केनचिदुक्तं</mark> प्रतिपदादौ गण्डू<mark>वेऽपि</mark> वनस्पतइसत्र गण्डूषपदोहेन मन्त्रः पठनीय इति, तद निरस्तम्।तत्र वनस्पसमाप्सा ताद्विनियुक्तमन्त्रस्याप्यमाप्तेः । मकृतावृहाभावाच । अन्यथा यवमयोगेऽपि त्रीहिमकाशकमन्त्रस्य त्रीहिपदस्थाने यव-पदोहेन पाप्तिपसङ्गः। अलाभे दन्तकाष्टानां पातिषिद्धतिथौ दन्त-काष्टाभावाविहितेषु गण्डूपेष्वापि न दन्तकाष्ट्रभक्षणेतिकर्त्तव्यतामः विष्टमन्त्रान्वयः। गण्डूषस्य लौकिकप्रमाणेनैव निर्ज्ञातेतिकर्त्तव्यता-कत्वेनेतिकर्तव्यताकाङ्काविरहात् । अन्यथा प्राजापत्यव्रताकाकिः विहितगोदाने आचमनाशाक्तिविहितकर्णस्पर्शादौ च मुख्येतिक-र्त्तव्यतापसङ्गः । अत एव निर्जातेतिकर्त्तव्यताकायां दीक्षणीया-स्यानापन्नायां त्रेधातव्यायामिष्टौ न दीक्षणीयाधमातिदेवाः।

यत्तु, यो मोहात्स्नानवेळायां भक्षयेदन्तधावनम् । निराभास्तस्य गच्छन्ति देवाः पितृगणैः सह ॥ इति व्यासेनोक्तं, तत् भध्याह्यस्नानविषयम् ।

दन्तधावनं भक्षयेदविरक्तं सोदकम् एकान्तमुत्स्डच्य स्तातो वाग्यतः श्रीचरहतशुक्तवासा अभिनहोत्रादिदेवताथीन् कुर्याद् ।

अविरक्तं सरसम्। सोदकं मक्षालितम्। अभिहोत्राद्दिवतार्थात् अभिहोत्रादीनि देवतार्थाश्च देवपूजादीत् । इति दन्तधावनम् । अथ प्रातःस्नानादि ।

तत्र दन्तथावनोत्तरं मातःस्त्रानात्माक्केशमसाधनं केचिदि-च्छन्ति । पठन्ति च—

केशप्रसाधनं चैत्र कुर्तात स्नानपूर्वतः । दक्षिणाभिमुखो नैत्र नैत्रोध्यों नान्यदर्शने ॥ बृहज्ञारदीये तु, ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय पुरुषार्थाविरोधिनीम् । वृत्ति सञ्चिन्तयेद्विपः कृतकेशप्रसाधनः ॥ इत्युक्ता— दिवा सन्ध्यासु कर्णस्थब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । इत्यादिना शौचमुक्तम् । ततश्चोत्थानानन्तरमेव केशप्रसाधन

नं सिध्यति । कल्पतरुकारादयस्तु मातर्होमान्तं कर्म उक्का-आचान्तश्च ततः कुर्यात्पुमान्केशप्रसाधनम् ।

इति विष्णुपुराणादिवाक्यानि केशसाधनविधायकानि ि खिखितवन्तः । विष्णुपुराणे टीकायां श्रीधरस्वामिनाऽपि "सन्ध्यो-पासनहोमादीनां सूर्योदयास्तमयमसङ्गन प्रागेवोक्तत्वात्तदुपरितनं कर्मकाण्डमाह आचान्तश्चेसादिना" इत्युक्तम् । एवं च सित यद्यप्येते-षां कालानां केशमसाधने विकल्पः सिध्यति तथापि मातहीमा-नन्तरमेव मामाणिकनिबन्धानुसारेण कुर्वन्तीत्यतोऽस्माभिरपि त-त्रैव लेख्यम् ।

छन्दोगपरिशिष्ठे कात्यायनः, यथाऽहनि तथा प्रातन्तियं स्नायादनातुरः । दन्तान् प्रक्षाल्य नद्यादौ गेहे चेत्तदमन्त्रवत् ॥

अनातुरः स्नानसंबद्धनीयरोगशून्यः । यथेतिकत्तेव्यतया मृदालम्भादिरूपया मध्याहे स्नानं कुर्यात्त्रथेव नित्यं प्रत्यहं दन्ता-न् प्रक्षाल्य नदनदीदेवखातगर्त्तपस्रवणादिषु प्रातरपि स्नानं कुः यादित्यर्थः । अनातुर इत्यभिधानाच्च आतुरः स्नाननिषि<mark>त्तापाय</mark>-त्यरहितः सम्मार्जनादिना शौचमापाच संध्यां कुर्याद । स्नानान-मित्तापापसे तु वक्ष्यमाणाः स्नानानुकरुपाः । गेहेचेदिति । अत्राम-न्त्रवंदिति मन्त्रसंक्षेपोऽभिमत इति माधवस्मृतिचन्द्रिकाकारौ। तिचिन्सम् । प्रातर्ने तनुयात्स्नानिमसनेन वश्यमाणच्छन्दोगपरिविन ष्ट्रवाक्यान्तरेण नद्यादिकियमाणप्रातःस्नानेऽपि मन्त्रबाहुल्यादि-क्पविस्तरप्रतिषेधप्राप्ती गेहे चेदिसादेर्नेयध्यापत्तेः । कल्पतरुप-भृतयस्तु तत् पातःस्नानं यदि गेहे केनचिन्निमित्तेन करोति तदा स्नानाङ्गमन्त्ररहितं कार्यामित्याहुः । तत्रापि उपाश्च काम्या इष्ट्रय इसत काम्यास्विष्टिषु उपांशुत्वस्य प्रधानमात्रान्वयवतः प्रधा<mark>नएव</mark> मन्त्रानिवृत्तिः, न त्वङ्गेषु । तच्छब्देन प्रधानमात्रपरामर्शावे । यदा यहाभ्यन्तर ऽवदयकर्त्तव्यतया प्रातःस्नानं करोति तदा देहप्रक्षा-लनक्षं स्नानममन्त्रकमेव कार्यमिति ब्राह्मणसर्वस्वेSभिद्धतो इलायुधस्याप्यङ्गे मन्त्रान्वयोऽभिषत इत्युन्नीयते । एतेन गेहे चेत्त-द्वन्त्रवदिसत्र तच्छब्द्रेन प्रधानमात्रपरामर्शादमन्त्रकं

श्वारीरक्षालनमेव कार्यं नत्वङ्गिमित मतं निरस्तम् । यतः स्नानिविधि-नैव साङ्गस्नानमाप्तौ तच्छब्देन प्रधानमात्रमनूद्य तत्रैव मन्त्रनिद्य-चिरनेन बोधिता नत्वङ्गनिवृत्तिः।इदं च प्रातःस्नानएव । प्रातःस्ना-नमुपक्रम्याभिधानात् । मध्याह्यस्नानं तु ग्रहे अनुपपत्र्या क्रियमा-णं समन्त्रकमेव ।

मैथिलास्तु—

मलावकर्षणं तीरे मन्त्रवत्तु जले स्मृतम् ।

इति दक्षवचनेन समन्त्रकस्नानस्य जलएव नियमनान्मध्या-हस्नानमिष गेहेऽमन्त्रकमेवेसाहुः। अत्र ग्रहपदं नद्यादिभिन्नस्थल-परम्। नद्यादावित्युक्का गेहे चेदिसाद्यभिधानेन तथा प्रतीतेः। अत एव नद्यादौ ग्रहसम्भवेऽपि तत्र समन्त्रकमेव स्नानम्। गे-हहत्युद्धृतोदकस्नानोपलक्षणम्। नद्याद्यभावे विधानादिति श्री दत्तोपि।

उद्धृतोदकस्नानेऽपि तर्पणमङ्गम्। अमायत्यानिमित्तकस्नाना-द्यातिरिक्तस्नानमात्रएव तर्पणाङ्गकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वातः । उद्-धृतोदकस्नानाङ्गतर्पणमुद्घृतोदकनैव कार्यमित्यत्र नियामकाभा-बादुद्धृतोदकस्नानेन मधानस्नानदेशस्य तर्पणायोग्यत्वे तदङ्गतर्पणं नद्यादाविष कार्यम् । मधानस्नानदेशस्य तर्पणयोग्यत्वे तु मधान-सादेश्याय तदङ्गतर्पणमुद्धृतोदकेनापि तत्रैव कार्यम् ।

तथा,

अल्पत्वाद्धोमकालस्य बहुत्वात्स्नानकर्मणः। प्रातन् तनुयात्स्नानं होमलोपो विगर्हितः॥

न तनुयान विस्तारयेत्। अत्र होमपदं स्नानोत्तरकालीनाव-रयककर्मपरम्। युक्तेस्तुल्पत्वात् । एवं चोदितहोमिनाऽपि पुरोद-यात्मातः पादुष्कुसोदितेऽनुदिते वा पातराहुतिं जुहुयादितिगोभि- छोक्तस्यामिपादुष्करणकाळस्य छोपसम्भावनायाम्, एवं निर्ग् मिनाऽपि—

पूर्वी सन्ध्यां सनक्षत्रामुपक्रम्य यथाविधि । गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदादिसक्षीनम् ॥ इति-तृसिंहपुराणोक्तस्य मातःसंध्योपक्रमकालस्य लोपस-म्भावनायां मातःस्नानित्रस्तरो न कार्यः । न तनुपादिस्रनेन सङ्क्षेप आक्षिप्तः । स च संक्षेपो योगियाक्षवल्क्येनाभिहितः ।

यथा. योऽसौ विस्तरदाः योक्तः स्नानस्य विधिरुत्तमः । <mark>असामध्यीत्र कुर्याचेत्तदाऽयं</mark> विधिरुच्यते ॥ स्नानपन्तर्जपं चैव यार्जनाचयने तथा। तीर्थस्याबाहनं चैव तीर्थस्य परिकल्पना ॥ अधमर्षणसुक्तेन विराष्ट्रेन निस्नाः। स्नानाचरणमेतन्तु समादिष्टं महात्मभिः ॥ अन्यांश्च बारुणान्मन्त्रान्कामतः सम्प्रयोजयेव । यथाकाळं यथादेवां ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः ॥ इति । अत्र पूर्वप्रतिपञ्चक्रमवत्तीर्थपरिकरपनादिपदार्थानुवादेन प-न्त्रमात्रविधानादत्र विपरीतक्रमाभिधानेऽपि स एव क्रमो षोद्धन्यः। यदि तु कालदेशवशान्छक्रोति तदा परानापे वाह-णान्मन्त्राम्प्रयोजयेदिसर्थः इति कल्पतरुः । न च मध्याह्मस्ना-नमकरणे एव योगियाइवल्क्येन एतत्संक्षेपाभिधानात्कथमस्य प्रातः-६नाने निवेश इति वाच्यम् । यथाऽहनीखादिना मध्याहस्नान-धर्माणामेव पातःस्नानेऽतिदेशातः । समुद्रकरभाष्यादौ तु स्वस्व-पृष्ठाविहितस्नानेष्वेवावाहनमृद्धहणादीनायनकमन्त्रसाध्यानामकद्वि-विपन्त्रेरनुष्टानं सङ्क्षेप इत्युक्ता योगियाज्ञवलक्योक्तं सङ्क्षेपमुक्ता-

पणपुराणीयादि चेति रत्नाकरः। स च विधिरस्यामिर्यध्याहस्ना-नप्रकरणे वस्यते। ब्राह्मणसर्वस्वे तु अन्योऽपि सङ्क्षेप उक्तः।

यथा तत्रैव च्यासः,

अन्तर्जले ऋतंसत्यं जपेश्चिरघमर्षणम् । इति । एतस्य स्नानमकरणे पाठादेतावतेव स्नानाङ्गं सिद्ध्यतीत्यु-ष्ट्रीयते । मुरूपं तु मज्जनमर्थसिद्धमेव । अन्योऽपि संक्षेपस्तत्रैव दक्षोक्तः ।

चथा,

संध्यास्नानमृगन्तेन मध्याहे च ततः पुनः । इति । संध्यामुपासितुं स्नानं संध्यास्नानं, प्रातःस्नानियर्थः ऋगन्तेन द्रुपदाद्यद्यपर्षणादिकाव्दैवत्यपन्त्रमात्रेणेति तत्र व्याख्यः तम् । अन्योऽपि संक्षेपस्तत्रेव ।

यथा पैठीनसिः, हिरण्यवर्णा इति स्रक्तेन स्नात्वा शौचं कृत्वा ऽपां मध्ये त्रीत् प्राणायामान् कुर्यात् ।

वाौचं कुत्वा आचम्येत्यर्थः । कल्पतरुपमृतिषृतस्नानपकर-णस्थबृहस्पतिवाक्याद्परोऽपि संक्षेपः प्रतीयते।

यथा,

द्वपदादिव यो मन्त्रो वेदे वाजसनेयके । अन्तर्जले त्रिरावर्स सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ अस्य स्नानपकरणेऽभिधानात् बृहस्पतिना चाङ्गान्तरान-भिधानादेतावतेव स्नानाङ्गं सिद्ध्यतीति प्रतीयते इति ।

दक्षः,

अत्यन्तपिष्ठनः कायो नविच्छिद्रसमिन्वतः । स्रवत्येव दिवा रात्रौ प्रातःस्नानं विशोधनम् ।: हिन्द्यन्ति च सुषुप्तस्य इन्द्रियाणि स्रवन्ति च । <mark>अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमानि च ॥</mark> तथा,

अस्नात्वा नाचरेत्कर्म जपहोमादि किञ्चन । लालाखेदसमाकीर्णः वायनादुत्थितः पुषान् ॥ मातःस्नानं प्रवासन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तद् । सर्वेमहिति शुद्धात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम् ॥

समतां यान्तीति । उत्तमाङ्गानि चक्षुरादीनि क्रेदसम्पर्का-दघमाङ्गतुल्यानि भवन्तीसर्थः । अस्नात्वा नाचरेदिसत्र हेतुः छालास्त्रेदसमाकीर्ण इति । अत्र यत इति दोषः । दृष्टादृष्टकरमिति । दृष्टं मलापनयनद्वारा शुद्धिः, अदृष्टं निसत्वेन पापक्षय इति कल्प-तरुः । अन्यत्र तु मातःस्नानस्य अपरे अपि दृष्टादृष्टे फले श्रूयेते ।

यथाह दत्तः,

मातरुत्थाय यो विमः मातः स्नायी भवेत्सदा ।
सप्तजन्मकृतं पापं त्रिभिर्ववेंच्यपोहित ॥
उपस्युषिस यत्स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवौ ।
माजापसेन तत्तुल्यं महापातकनाद्यनम् ॥
तिस्रष्विपच सन्ध्यासु स्नात्रच्यं च तपिस्विभिः ।
गुणा द्वा स्नानपरस्य साधो रूपं च तेजश्च बळं च द्वाचिम्।
आयुष्यमारोग्यमळोळुपत्वं दुःस्वप्रधातश्च तपश्च मेधा ॥
उपस्युषसीसादि । अत्र पूर्वपूर्वकाळवाधे उत्तरोत्तरकाळिविधानम् । यद्यपि प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रामित्यादिना प्रातः सन्ध्यो-

धानम् । यद्यपि प्रातःसन्ध्यां सनक्षत्रामित्यादिना प्रातःसन्ध्यो-पक्रमस्य सूर्योदयात्प्रागेव कर्त्तव्यताविधानेन अस्नात्वा नाच-रैत्कर्मेसादिना दक्षेण अस्नातस्य सन्ध्यादिकर्पानधिकारप्रतिपादने-नोदिते स्नानविधानमनुपपन्नं तथापि सूर्योदयात्पूर्व स्नानादिकर-णासामध्ये सामध्येऽपि वा केनचिद्विद्येन प्रतिबन्धे उदिते तत्कार्यमि- त्येवंपरामदमिति । पाधवस्मृतिचन्द्रिकाकाराभ्यां तु-सन्धी संध्यामुपासीत नास्तगे नोदिते रवी ।

इति योगियाज्ञवल्कयेन सूर्योदयोत्तरं सन्ध्यानिषेधेन स्नानी-रकर्षासम्भवात उदिते उदयाभिमुखे इति व्याख्यातम् ।तिचन्त्यम् । सन्ध्यामुपास्तइत्युपक्रम्य अतिक्रान्तायां महाच्याहृतीः साविवीं स्वस्त्ययनादि जिपत्वेत्यादिसाङ्ख्यायनगृह्येन कालातिक्रमेऽपि सा-यंसंध्यामभिधाय एवं पातः पाङ्मुखस्तिष्ठजित्यादिना एवं शब्देन पातःसन्ध्यायां सायंसन्ध्याधर्मातिदेशेनोदयानन्तरमपि प्रातःसन <mark>न्ध्याप्राप्तेः। सूर्योद्याभिमुखकालस्य सन्ध्यायामिसनेनेन प्राप्तत्वा-</mark> दुदिते रत्राविसस्य वैयर्ध्यापत्तेश्च । योगियाद्ववल्क्यवचनं तु एक-वाक्यतानुरोधेन नजोः पर्युदासपरतया मुख्यकालमात्रपरमिति न विरोधः।

द्चः,

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते । तेषां मध्ये तु यान्नित्यं तत्पुनर्भिद्यते द्विषा ॥ मलापकर्षणं पार्थे मन्त्रवत्तु जले स्मृतम् । सन्ध्यास्नानमुभाभ्यां तु स्नानदेशाः प्रकीत्तिताः ॥ द्विधा मलापकर्षणं मन्त्रवचेसर्थः । मलापकर्षणस्वरूपमाह-হান্ত্ৰ:,

मल्रापकर्षणं नाम स्नानमभ्यङ्गपूर्वकम् । मलापकर्षणार्था तु प्रदक्तिस्त स्य नान्यथा ॥ इति । पाइर्वे जलपाइर्वे । जले न कर्त्तव्यमिति यात्रत् । अत एव

षाठर्वे न जलमध्यइति रत्नाकरः।

अत एव विष्णुः, नाष्षु मेहेत नोद्वर्षणं कुर्याद । उद्वर्षणं गात्रमलक्षालनम् । सन्ध्यास्नानं पातःस्नानम् । उभा- भ्यां जले स्थले चेति कल्पतरः । केचित्त अत्रायन्तमिलनः काय इसादिना प्रातःस्नानस्य मलशोधकत्वावश्यकत्वाभिधानेनोभाभ्या-मित्युक्तम् । तेन प्रातः प्रथमं मलापकर्षणाय स्थले स्नात्वा पश्चा-जले स्नात्व्यम्। अन्यथोभाभ्यामिति समुच्चयासङ्गतिशित वदन्ति। तच्चिन्सम् । लिखितशङ्खवाक्यादिपर्यालोचनयाऽभ्यङ्गादिपूर्वक-स्नानस्यैव मलापकर्षणस्नानत्वेन प्रातःस्नानस्य मलापकर्षकस्ना-नत्वाभावाद् । तस्यापि मलापकर्षकत्वे मलापकर्षणं पाश्वे इस्रने-नैव स्थलकर्त्तव्यताया मन्त्रवत्त्वेन च जलकर्त्तव्यतायाः प्राप्तत्वा-द सन्ध्यास्नानमुभाभ्यामिति व्यथमेव स्याद् । तस्माद् प्रातः-स्नानस्य स्थलकर्त्तव्यताया अपाप्त्यर्थमिदं वचनम् । गेहे चेत्तद-मन्त्रवदिति कासायनसंवादोऽप्यत्र । स्नानमाचरेदित्युपक्रम्य—

विष्णुः,न राहुदर्शनवर्ज्ज रात्रौ,न सन्ध्यायां, प्रातःस्नाय्य-रुणांकरणग्रस्तां माचीमवल्लोक्य स्नायाद ।

सन्ध्यायां सायंसन्ध्यायामिति कल्पतरः । यहाणिवप्रकाशे तु न सन्ध्ययोरिति पठित्वा सन्ध्याद्वये स्नानिनेषेधादरूणाकिरण-प्रस्तत्वं सन्ध्यापूर्वश्रक्तभास्वरपूर्विदेशुपलक्षिते काले उपसंहतम् । तन्न । तत्कालस्यापि रात्रित्वेन तेनैव विष्णुवाक्येन निषेधात् । तस्माश्चिषेधोऽयं रागप्राप्तस्नानिषयः । अत एव—

उपस्युषित यत्स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवौ । इति दक्षवावयेन— स्नातो यः पूर्वसन्ध्यायां सदा मामिमगच्छति । इसादिवावयेन च सन्ध्यायामिष स्नानमिमिहितम् । एवश्च— सूर्योदयं विना नैव स्नानदानादिकाः क्रियाः । इति मार्कण्डेयपुराणवचनं तदितरस्नानपरमिति श्रीदिशाद-

यः। बस्तुतस्तु—

अग्नेबिहरणं चैव कत्वभावश्च छक्ष्यते।
इति द्वितीयार्द्धेऽिनिविहरणश्चवणात्तस्य च सूर्योदयात्पूर्वमेव
विधानात्सूर्योदयगब्देनोषःकालो लक्ष्यते । अत एव कल्पतरुणाऽपि परिभाषायामिदं वचनं तथैव व्याख्यातम्। अबोदिते
रवाविसनेन सूर्येदयानन्तरमपि प्रातःस्नानाभिधानाद् ।

प्रातःकालो मुहूर्त्तां स्त्रीनिति श्राद्धप्रकरणपाठितेनापि मत्स्य-पुराणवचनेन परिभाषितः प्रातःकालः प्रातःस्नानस्य गौणः काल इति वदन्ति ।

विष्णुः,

स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पित्र्ये च कर्मणि । पवित्राणां तथा जप्ये दाने च विधिचोदिते ॥ अलक्ष्मीः कालकरणी च दुःख्वप्रं दुर्विचिन्ततम् । अम्मात्रेणाभिषिक्तस्य नक्ष्यन्त इति धारणा ॥ याम्यं हि यातनादुःखं निसस्नायी न प्रयति । निसस्नानेन पूयन्ते तेऽपि पापकृतो जनाः ॥

कालकरणी दुःसहस्य रक्षसी दुहिता। दुविचिन्तितम् अश्वभ-चिन्तितम् । अम्मात्रेण उद्धृतेनानुद्धृतेन वेसर्थ इति कल्पतरुः । मन्त्रादिकं विनापीति श्रीदत्तपारिजातौ। धारणा निश्चयः। याम्यं यमलोकोद्धवम् ।

अथ काम्पप्रातःस्नानम्।

विष्णुः, य इच्छेदिपुलान् भोगान् चन्द्रसूर्यग्रहोपमान् । प्रातःस्नायी भवेश्वत्यं मासौ द्वौ माघफाल्गुनौ ॥ धमः, प्रातःस्नायी च सततं मासौ द्वौ माघफाल्गुनौ । देवान पितृन समभ्यच्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।
देवपितृसमभ्यर्चनं तर्पणादिना । अत्रोभयत्रापि द्वौ पासाविति अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । तेन मध्ये पातःस्नानविच्छदो न
कर्त्तव्यः ।

विष्णुः, मासः कार्त्तिकोऽग्निदैवत्योऽग्निश्च सर्वदेवानां मुखं तस्मात्कार्तिकं मासं बहिःस्नायी गायत्रीजपनिरतः सक्रदेव इविष्याद्यी वत्सरकृतात्पापात्पूतो भवति ।

कार्त्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रियः । हविष्यभुक् जपन् शान्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ बहिनद्यादौ । नित्यस्नायी प्रातःस्नायी । अस्नातस्तु पुमान्नाहीं जप्याग्निहवनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थे तु नित्यस्नानं प्रकीर्त्तितम् ॥

इति शङ्खस्मरणात्। कचित्मातःस्नायीसेन पाठः। जपन् आव
श्यकक्रसान्तरन्निते कालइति कल्पतरः। इविष्यं इविष्येषु यवा

मुख्या इसादिना विष्णुक्तम् । मातःस्नानमरूणकरग्रस्तामिसाः
दिना विष्णुनैनोक्तानित्यस्नानात्कार्त्तिकं सकलं मासामिसादिना
विष्णुक्तं मातःस्नानं मकरणभेदाज्जितेन्द्रियत्वहविष्यभुक्ताद्यनेकगुणविधानाच कर्मान्तरमेन । तथा, मासः कार्त्तिक इत्यादिना विष्णूक्तं वहिःस्नानं, कार्त्तिकं सकलं मासामित्यादिना वि
ष्णुक्तात्मातःस्नानाद्विन्नमेन । अन्यथा माप्ते कर्मण्यनेकविधाने वाक्यभेदमसङ्गः। एतं च बहिःस्नाने द्विजातिरेन्नाधिकारी।
तत्र गायत्रीजपस्याङ्गत्वाभिधानात् । तचानिषद्धकाले यदा

कदाचित्कर्त्तव्यं कालविशेषानभिधानात् । द्वितीयं तु मार्तनद्यादौ

गेहे वा कर्त्तव्यम् । तत्र देशविशेषानभिधानात् । अत्र स्त्रीश्रदादीनामप्यधिकारः। गायत्रीजपादेः सङ्कोचकस्याभावात् । कल्पत-

रुस्वरसोऽप्येविमिति । अत्र स्नानविधायकेषु मातः शब्द उदयपूर्व-कालवचनः । मातः स्नाय्यरुणकरग्रस्तां माचीमवलोक्य स्नायादि-ति विष्णुवचनेन सर्वत्र मातः स्नाने तस्यैव कालस्य मापितत्वाद। यज्ञ

मातःकालो मुहूर्त्तास्त्रीनिति मत्स्यपुराणोक्तं, तद् व्रतविषयमिति कल्पतरः । हलायुधादिनिबन्धेषु तु एतच्च काम्यमातःस्नानं नित्योपासनादिकं च स्वस्वकालविहितं कृत्वा स्वकल्पोक्तविधिविस्तरेणेव मध्याहस्तानवत्कार्यमित्युक्तम्।तेषामय-माद्ययः । अरुणकरग्रस्तामित्यादिना विष्णूक्तः कालो नित्यस्ना-नमात्रविषयः । अन्यत्र तृदिते रवावित्यादिनोक्तः प्रातःकालो मुहूर्त्तास्त्रीनित्यादिस्त्रपः। न च तस्य प्रकरणाच्छाद्धमात्रविषयत्वम् । मत्स्यपुराणएव प्रातरादीन् कालान् विभज्य—

सायाह्ना स्थाच्छादं तत्र न कारयेत् । इत्युक्ता,

राक्षसी नाम सा वेळा गहिंता सर्वकर्मसु ।

इसनेन तत्र सर्वकर्मनिषेधेनान्यत्र सर्वकर्माभ्यनुज्ञानात । कि-श्च । होमसन्ध्यावन्दनादिलोपापच्या तदा सर्वाङ्गसम्पन्नं काम्यं स्नानं कर्त्तुपपि न शक्यते। मध्याह्मस्नानवत्तत्करणं तु मध्याह्मस्नानएव निख्लिलस्नानधर्मकथनेन तस्य स्नानमात्रमकृतित्वादिति । येषां तु काम्यानामपि रथसप्तमीस्नानादीनां—

सूर्यग्रहणतुल्या हि शुक्का माघस्य सप्तमी । अरुणोदयवेळायां तस्यां स्नानं महाफलम् ॥

इति भविष्यपुराणादिवाक्येररुणोदयकालोऽभिहितः, तेषाम-पि सन्ध्याहोमादिकाललोपरूपयुक्तितौल्यात्सङ्क्षिप्तपयोगेणवानुष्ठा-निमिति।पातःस्नानानन्तरं च तदङ्गतर्प्यणं तदन्यवधानेनैव कार्यम्।

तस्पात्सर्वप्रयत्नेन पातःस्नानं समाचरेत्।

इत्युपक्रम्य—
स्नात्वा सन्तर्पयेदेवानृषीन्पितृगणांस्तथा ।
आचम्य मन्त्रवित्रसं पुनराचम्य वाग्यतः ॥
सम्मार्ज्य मन्त्रेरात्मानं कुत्रैः सोदकविन्दुभिः ।
इत्यादिना—
पाङ्गुखः सततं विपः सन्ध्योपासनमाचरेत ।
इत्यन्तेन कर्मपराणे तथाऽभिधानात । इपक्रोत्मावादा

इत्यन्तेन कूर्भपुराणे तथाऽभिधानातः । स्पष्टमेतत्पाराज्ञारमा-षवीये चतुर्विज्ञतिमते । यथा,

स्नानाद्नन्तरं तावत्तर्पयेत्पितृदेवताः । जत्तीर्ये पीडयेद्वस्तं सन्ध्याकर्म ततः परम् ॥ इति ।

एवं च यत कचित्सन्ध्योत्तरतिणाभिधानं तत् अहः कर्त्तव्यस्वतन्त्रतर्पणाभिपायकम् । अत एव वाचस्पितिमिश्रेणापि सायं वैधस्नानपाप्तौ सन्ध्यासंभवेऽमि सन्ध्यातः पूर्व स्नानाव्यवहितमेव
तर्पणं कार्यमित्युक्तम् । मैथिछास्तु यथाऽहिन तथा प्रातारिति वचनेन पाध्याह्विकक्रमातिदेशात्सन्ध्योत्तरमेव प्रातःस्नानाङ्गतर्पणम् ।
शिष्टाचारोऽप्येवमेव।कूर्मपुराणादिवचनं चोपरागादिनिमित्तकस्नानस्य सायमनुष्ठाने क्रमवोधकमिति वदन्ति ।

तर्पणस्य स्नानाङ्गता तु— निसं नैमिन्तिकं काम्यं त्रिनिधं स्नानमुच्यते । तर्पणं तु भनेत्तस्य अङ्गत्वेन प्रकीत्तितम् ॥

इति ब्रह्मपुराणे सिद्धा। तच सित सम्भवे स्वधाखोक्तिविधि-नैव कार्यम। काळसङ्कोचादौ तु सङ्क्षेपण कार्यम्। सङ्क्षेपश्च नृप्ति-इपुराणादावुक्तः।

यथा नृसिंहपुराणे, वितृनृषिगणान्देवानद्भिः संतर्षयेत्रतः। देवान्देवगणं। श्वापि मुनीन्मुनिगणानिष ॥
पितृन्पितृगणां श्वापि निसं सन्तर्पयेत्ततः । इति ।
एतत्प्रयोगस्तु देवांस्तर्पयामि देवगणांस्तर्पयामित्यादि ।
अतिसङ्क्षेपमाह—

হান্ত্ৰ:,

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगच्चृप्यित्विति ब्रुवन् । जळाञ्जलित्रयं दद्यादेतत्सङ्क्षेपतर्पणम् ॥ इति । इदं सङ्क्षेपतर्पणं देविविधिनेव कार्यीमिति वदन्ति । केचित्त ॐभृदेवांस्तर्पयामि भुवेदेवांस्तर्पयामि स्वदेवांस्तर्प॰ वामि भूभ्रेवः स्वदेवांस्तर्पयामीति देवानाम्, एवं भृर्ऋषींस्तर्पयामीसा॰ दि ऋषीणाम्, एवं भुः पितृंस्तर्पयामीसादिना पितृणां सङ्क्षेप॰ तर्पणमाचरन्ति ।

अन्ये तु,

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगदेतचराचरम् ।

पया दत्तेन तोयेन तृष्यत्वेतंचतुर्विधम् ॥

इति मन्त्रेणाञ्जल्जियदानेन सङ्क्षेपतर्पणमाचरन्ति ।

ततो वक्ष्यमाणरीसा वस्त्रपरिधानतिलकादिकरणम् ।

अथ प्रातःसन्ध्यादि ।

चृसिंहपुराणे, पूर्वी सन्ध्यां सनक्षत्रामुपक्रम्य यथाविधि । गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदादित्यदर्शनम् ॥ इदं च साग्निकेतरपरम् । उदितहोमिनोऽपि सूर्योदयाःपूर्वमः

<mark>क्विनन्नादुष्करणस्याभिधानातः।</mark>

यथा गोभिलः, पुरोद्यात्मातः मादुष्कृसोदितेऽनुदिते षा मातराहुति जुहुयादिति । अनुदितहोमीतरपरिमति तुश्रीदत्तः। उत्थानशौचद्नत्यावन-स्नानाचमनायुक्का—

द्चः,

सन्ध्याकाले तु सम्माप्ते पध्याहे च ततः पुनः। उपास्ते यस्तु नो सन्ध्यां ब्राह्मणो हि विशेषतः ॥ स जीवनेव सुद्रः स्यान्मृतः क्वा चैव जायते । सन्ध्याहीनोऽधुचिनित्यमनईस्पर्वकर्मसु ॥ यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्मनेत् । सन्ध्याकर्पावसाने तु स्वयं होमो विधीयते ।। स्वयं होमफलं यत्तु तदन्येन न जायते। ऋतिक पुत्रो गुरुर्भाता भागिनेयोऽथ विद्पतिः ॥ एभिरेव हुतं यत्स्यात्तद्धतं स्वयमेवहि । देवकार्यस्य सर्वस्य पूर्वाह्नस्तु विधीयते ॥ देवकार्यन्तु पूर्वाह्ने मनुष्याणां तु मध्यमे। पितृणामपराह्ने च कार्याण्येतानि यत्नतः ॥ पूर्वो हिकं तु यत्कर्भ यदि तत्सायमाचरेत् । न तत्फलमवामोति वन्ध्यास्त्रीमैथुनं यथा।। दिवसस्याद्यभागे तु सर्वमेतत्समापयेत्। इति।

सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते इसत्र सन्ध्यास्नानमृगन्तेनेति झा-ह्मणसर्वस्वे पाठः । स तु च्याख्यातः । सन्ध्यास्नानं निज्ञान्ते त्विति रत्नाकरादौ पाठः । अनई इति । चिरकालं सन्ध्यास्यागी द्विजातिकर्मानधिकारीत्यर्थः ।

नानुतिष्ठति यः पुत्री नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स श्रुद्रवद् वहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः ॥ इति मनुदर्शनात् । केचित्तु अकृतसन्ध्योपासनः सन्ध्योत्त-रिविहितकर्मणामनिधकारित्यर्थ इत्याद्धः । अनुकरुपमाह ऋत्विक्-पुत्र इत्यादि । विद्पतिर्जामाता । देवकार्यं देवपूजनम् । तच्च मैत्रं प्रसा-धनिमिति वचनच्याख्यायां च्याख्यातम् । यदि तत्सायमिति । अत्र विविष्य सायङ्कालिनिषेधात् मध्याद्वादिकालोऽपि गौणत्वेनाभि-मतः । आद्यभागे अष्ट्रधा विभक्तस्य दिवसस्याद्यभागान्ते काले ।

नृसिंहपुराणे, तत्रश्चावसथं प्राप्य होमं कुर्याद्विचक्षणः ।

देवकार्यं ततः कृत्वा गुरुमङ्गलवीक्षणम् ॥ देवकार्यस्य सर्वस्य पूर्वाह्नस्तु विधीयते । देवकार्याणि पूर्वाह्ने मनुष्याणां तु मध्यमे ॥

पितृणामपराह्ने तु कार्याण्येतानि यत्नतः । दिवसस्याद्यभागे तु सर्वमेतत्समाचरेत् ॥

गुरुः पित्रादिः।

मङ्गलान्याह नारदः,

लोकेऽस्मिन् मङ्गलान्यष्टी ब्राह्मणो गौर्हुताज्ञनः । हिरण्यं सर्पिरादिस आपो राजा तथाऽष्ट्रमः ॥ एतानि सततं पश्येन्नमस्येदर्चयेच यः ।

प्रदक्षिणं च कुरुते आयुस्तस्य न हीयते ॥

एतेषां ब्राह्मणादीनामष्टानां मङ्गलानां दिवसस्याद्यभागे वीक्षणमात्रं दर्शननमस्कारार्चनमदक्षिणीकरणानि समुदितानि आयुष्कामस्य तृतीयभागएव कर्त्तव्यत्वेन विहितानीति कल्पतरुः।

आपस्तम्बः, अथ स्नातकव्रतानि पूर्तेण ग्रामानिष्क्रमण-प्रवेदानानि बीलयेदुत्तरेण वा सन्ध्ययोविहिर्ग्रामादासनं वाग्यतश्च विप्रतिषेधे श्रुतिलक्षणं बलीयः बीलयेद । यथा तच्छीलता निष्प- द्यते तथा कुर्याव ।

विमितिषेषे श्रौतेन होमादिना विरोधे श्रुतिलक्षणं श्रौतमे-वानुष्ठेयत्वेन बळीयः न स्मार्त्तम् । एवं च स्नानाद्यर्थमपि विह-र्निगमनभवेदाने ग्रामपूर्वोत्तरान्यतरमार्गेणेति सिद्धम् ।

याज्ञवल्काः,

हुत्वाऽग्नीन्सूर्यदेवत्यान् जपेत मन्त्रान् समाहितः । इति । सूर्यदेवत्यान् मन्त्रानित्यन्वयः ।

वराहपुराणे,

उदयानिः सतं सूर्य यस्तु भक्तया नरो द्विजः । दध्यक्षताञ्जलिभिस्तु तिस्रभिः पूजयेच्छ्चिः ॥ तस्य भावप्रपन्नस्य अधुभं यत्सपिनितम् । तत्क्षणादेव निर्द्रग्धं भस्पीभवति काष्ठ्रवत् ॥ भावप्रपन्नस्य भक्तया द्वारणं प्रपन्नस्य । मनुः,

मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् । पूर्वोह्मएव कुर्वति देवतानां च पूजनम् ॥ व्याख्यातमिदं मूत्रपुरीषोत्सर्गमकरणे । विष्णुपुराणे,

आचान्तश्च ततः कुर्यात्पुमान्केशमसाधनम् । आदर्शाञ्जनमङ्गल्यदूर्याद्यालम्भनानि च ॥

केशमसाधनं केशपरिष्कारः । आदर्शो दर्पणः । अञ्चनं सौवीराञ्चनं सुरमा इति मध्यदेशे मसिद्धम्। आदिशब्देन दध्यादीन् नामुपादानम् ।

छन्दोगपरिचिष्टे, श्रोत्रियं सुभगां गां च अग्निपन्निचितं तथा। मातरुथाय यः पश्येदापद्भ्यः स मगुच्यते ॥ आरिन वित कतारिनचयः। तथा, पापिष्ठं दुर्भगां मद्यं नग्नमुत्कृत्तनासिकम् । प्रातहत्थाय यः प्रवयेत्तत्कलेरुपलक्षणम् ॥ स्मृतिचन्द्रिकायां पुराणं, रोचनं चन्दनं हेम मृदङ्गं दर्पणं मणिम्। गुरुपरिंत च सूर्य च मातः पश्येत्सदा बुधः ॥ ब्रह्मपुराणे, स्वपारमानं घृते पश्येचदी छेचिरजीवितम् । अक्वत्थसेवा तिल्पात्रदानं गोस्पर्वानं ब्राह्मणतपणं च। एतानि सद्यः वामयन्ति पापं गङ्गाजलं भारतकीर्त्तनं च ॥ आत्मानं वारीरम् ।

मनुः,

दैवतान्यभिगच्छेच धार्मिकांश्च द्विजात्तमान् । इंदवरं चैव रक्षार्थ गुरूनेवचं पर्वस्र ॥ अभिवादयेतु तान् रुद्धान् दद्याचैवासनं स्वकम् । कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥ अभिगच्छेत आभिमुख्येन पूजार्थं गच्छेत । गुरूनेवेसेवकारी-ऽभिगच्छेदित्यनन्तरं बोध्यः।

छागलेयो यमश्र दितीये, यतीनां दर्शनं चैव स्पर्शनं भाषणं तथा। कुर्वाणः पृयते निसं तस्मात्पवयेत्तु निसवाः॥ अग्निचित कपिछा सत्री राजा भिक्षुमहोदधिः। दृष्ट्रपात्राः पुनन्त्येते तस्पात्पवयेन् नित्यवाः ॥

पश्येदित्यनेन स्पर्शभाषणे अप्युपादीयेते । पश्येचेति पाठे तु चकारेणेव तत्समुचयः । अग्निचित कृताग्निचयनः । किपछा किपछवर्णा गौः।सत्री कृतसत्रयागः । अन्नादिसन्नशील इति के-चित् । भिक्षुर्यतिः ।

वाराहपुराणे,
वामनं ब्राह्मणं दृष्ट्वा वराहं च जलोत्थितम् ।
नमस्येचैव यो भक्तया स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥
यज्वा मिष्टान्नदः सत्री वातायुर्धार्मकः श्राचः ।
ज्ञाननिष्ठांस्तपःसिद्धान् दृष्ट्वा पापात्प्रमुच्यते ॥
श्रुचिस्तीर्थादिपूतः । ज्ञाननिष्ठोऽध्यात्मिनिरतः। अत्र श्रुचिरि-

सनन्तरमेतानिति द्याषः ।

वामनपुराणे,

विष्णुः,
गोमूत्रं गोमयं सार्पः क्षीरं दिध च रोचना ।
षडङ्गमेतत्परमं मङ्गळं परमं गवाम् ॥
श्वङ्गोदकं गवां पुण्यं सर्वाघिनिषूदनम् ।
मनुः,
ऊर्ध्व माणा उत्क्रामन्ति यूनः स्थविरआयति ।
अम्युत्थानाभित्रादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥
आयति आगच्छति ।

कृत्वा शिरःस्नानमथाहिकं च संपूज्य तोयेन पितृन्सदेवान् । होमं च कृत्वाऽऽलभनं शुभानां ततो बहिनिर्गमनं प्रशस्तम् ॥ दृवीं तथा सर्पिरथोदकुम्भं धेनुं सवत्सां छषभं सुवर्णम् । महीमयं स्वस्तिकमक्षतानि लाजा मधु ब्राह्मणकन्यकाश्च ॥ क्वेतानि पुष्पाणि तथा श्वमीं च हुताशनं चन्दनमकिविम्बम्। अश्वत्थर्यसं च समालभेत ततश्च कुर्यानिजजातिपर्मान् । देवानिदृष्टं कुलधर्ममण्यं स्वगोत्रधर्मं न हि सन्सजेच ॥ आहिकमहःस्नानम् । एतचाभ्युद्यादौ । अरुग्दिवा चरेत स्नानं मध्याहे वा विशेषतः ।

इति वसिष्ठवाक्याव। यदि त्वाहिकं सर्वमहः कृत्यमुच्यते तदा संपूज्येखादि व्यर्थ स्यादिति श्रीदत्तः। आहिकं सन्ध्योपासनमिति तु युक्तम्। संपूज्य तोयेन पितृनित्येनेन मातः स्नाने पितृतपणं कर्त्तव्यमित्युक्तमिति कल्पतरुः। दुर्वा तथेत्यत्र दुर्वाद्यम् इति
कवित्पाटः। स्वस्तिको गृहभेदः। अर्कावम्बालम्भनं च चक्षुषा,
तेन निरीक्षणं पर्यवस्यति। अत्र विद्यस्नानादि सर्व यथाकालमाप्रमन्द् च ततस्तु कुर्यान्निजजातिधर्मानिसादि तृतीयभागे विधीयते।
निजजातिधर्मश्च स्वस्वजातिविहितोऽर्थार्जनादिक्षः। तत्रापि यस्मिन्देशे यस्यां च जातौ यस्मिन् कुले योऽर्जनोपायो विहितोऽथवाऽनिन्दितः स एव तत्र तत्र तेन कर्त्तव्य इत्यर्थः। तत्र होमदेवपूजानन्तरं गुरुमङ्गलविक्षणं क्षणेन प्रथमाद्वयामे विहितम्। द्वितीयतृतीयभागयोर्वेदाभ्याससामित्कुशाद्याहरणे अर्थार्जनादि च
कमशोऽभिहितम्।

वामनपुराणे चार्थार्जनात्पूर्वं मङ्गलालम्भनादिकमुक्तम्। वचनानतरेषु तु अन्येषामुक्तानां कर्मणां कालो न प्रतीयते। ततश्च तृतीयभागकर्त्तव्यार्थार्जनात्पूर्वं प्रथमभागादावेतेषां यथासम्भवं कर्त्तव्यता प्रतीयते। कल्पतरो तु देवपूजागुरुमङ्गलवीक्षणसूर्यार्घदानततस्तुतिकेशपसाधनादर्शदर्शनाञ्जनदूर्वादिसन्मङ्गलालम्भनात्मदर्शनाकि प्रथमभागप्रकरणे लिखितानि। अन्यानि तृतीयभागकर्त्तव्यप्रकरणे लिखितानि। श्रीदत्तादिनिबन्धेषु तु सर्वाण्येतानि प्रथमभागकर्त्तव्यप्रकरणे लिखितानि इति।

भरद्वाजः,

कण्ड्य पृष्ठतो गां तु कृत्वा चाक्वत्थवन्दनम् । उपगम्य गुरून् सर्वान् विपांश्चेवाभिवाद्येत् ॥ चाङ्कः,

प्रयतः करयमुत्थाय स्नातो हुतहुताज्ञानः । कुर्त्रीत प्रणतो भक्त्या गुक्रणामभित्रादनम् ॥ विष्णुः,

कृतसन्ध्योपासनश्च गुर्वभिवादनं कुर्यात् । याज्ञवल्क्यः,

अग्निकार्यं ततः कुर्यात्सन्ध्ययोरुभयोरिष । ततोऽभिवादयेद् दृद्धानसावहमिति ब्रुवन् ॥

यद्यपि सन्ध्योपासनानन्तरमिषादनं ब्रह्मचारिमकरणे एव श्रूयते तथाप्युत्तरेषां चैतद्विरोधीति गौतपवचनात् ग्रहस्थादी-नामिप तत्माप्तिः । तस्य वचनस्य चायमर्थः । एतत् ब्रह्मचारिणो यद्विहितंतत्र यद् ग्रहस्थाद्याश्रमाविरोधितद् उत्तरेषां ग्रहस्थादीना-मिष । स्वस्वाश्रमविरुद्धं तु न भवति । यथा ब्रह्मचर्यं ग्रहस्थस्य, ग्रुरुकुळवासो वैखानसस्य, अभिनकार्यं मत्रजितस्येति ।

गृहस्थर्भे शान्तिपर्वण्यपि, सायं पातश्च विपाणामुहिष्टमभिवादनम् । इति । अत्राभिवादनपकारश्च संस्कारपकाशे विस्तरेण दर्शितः ॥ इति श्रीमत्सकलसामन्तचकचूडामणिमरीचिमअरीनीराजित-

चर्णकमल-

श्रीमन्महाराजाधिराजमतापरुद्रतनूज-श्रीमन्महाराजाधिराजमधुकरसाहसूनु-श्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवल्यवसुन्धराहृद्<mark>यपुण्डरीक</mark>-

# विकासदिनकरश्रीवीरसिंहदेवोद्योजितश्रीहंसपण्डितात्मजश्रीपरश्रुराममिश्रसृतुसकलविद्यापारावारपारीणधुरीणजगदारिद्यमहागजपारीणविद्वज्जनजीवातुश्रीमन्मित्रमिश्रकृते श्रीवीरमित्रोदयाभिधनिवन्धे आहिकप्रकामे प्रथमभागीयकृत्यम् ।



विशेष्ट्र । विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष । विशेष

याचान्यवंश्वापुक्राधिक । अस्मार्थः । श्वापति । स्थापति ।

अन्यवन्त्राः । स्थारावेद सम्भावन्त्रा । स्थारावेद सम्भावन्त्रा । स्थारावेद सम्भावन्त्र

THE SECTION STREET, BETTER THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

# अथ बितीयभागकृत्यम्।

तन्न दक्षः,
द्वितीये च तथा भागे वेदाभ्यासो विधीयते ।
वेदस्वीकरणं पूर्व विचारोऽभ्यसनं जपः ॥
तदानं चेव शिष्यभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ।
समित्पुष्पकुशादीनां स कालः समुदाहृतः ॥
स्वीकरणमध्ययनम्। एतच्च ब्रह्मचारिविषयं, गृहस्थस्याप्यनधीसेवेदादिभागविषयम् ।

तदुक्तमापस्तम्बेन, यया विद्यया न विरोचेत पुनराचार्यमु-पेस नियमेन साधयेत इति । न विरोचेत नोज्ज्यस्वानो भवेत । समित्पुष्पकुदादीनामिसस्य उपादानस्येति देषः । यस्थस्यापि यदि युरुयहावस्थानादिना वेदाद्यभ्यासे क्रियमाणे निसाम्निहोत्रा-दिस्रोपः प्रसज्येत तदा तेन तन्न कर्तन्यम् ।

यदाहापस्तम्बः, निवेशे निर्दत्ते संवत्सरे संवत्सरे द्वौद्वौ पासौ समाहितः आचार्यकुळं वसेद भूयः श्रुतिमच्छित्रित इनेतकेतः, एतेन ह्यां योगेन भूयः पूर्वस्मात काळाच्छुतमकुर्विति । तच्छास्त्रैविय-तिषिद्धम् । निवेशे निर्दत्ते नेगिमकानि श्रूयन्ते अग्निहोत्रमितथयः यच्चान्यदेवमुक्तिमिति । अस्यार्थः । निवेशो निवाहः । समाहितो- ऽनन्यमनाः । भूयोऽधिकतरम् । क्वेतकेतुराचार्यः, मन्यतइति शेषः । अत्र हेतुत्वेन क्वेतकेतोरेव स्वशिष्यान्मिति वचनम् एतेनेत्याच्यकुः वितित्यन्तम् । एतेन अनन्तरोक्तेन संवत्सरं द्वौद्वौ मासाविद्यादि-कृषेण मतिसंवत्सरं मासद्वयपर्यन्तोपाध्यायसंबन्धेनेति यावतः । पूर्वस्माद्वित्राहमाग्भाविनः काळात् भूयोऽधिकतरं श्रुतमध्ययनमकुन्विं कृतवानस्मीत्यर्थः । आपस्तम्बः तत्र स्वासम्मति व्यञ्जयति,

तच्छास्त्रेविमतिषिद्धामित्यादिना । सास्त्रेः अग्निहोत्रादीनां याव-जीवमावश्यकत्वमातिपादकैः विमतिषिद्धं विरुद्धम् । तदेवाह निवेश इति । नैगमिकानि श्रीतानि । तान्युदाहरति अग्निहोत्रमित्यादि । एवम् एवंविधम् ।

याज्ञवल्क्यः, वेदार्थानिधगच्छेच बाह्माणि विविधानि च । मनुः,

बुद्धिटिद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । निसं भास्ताण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ यथायथाहि पुरुषः भास्तं समधिगच्छति । तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥

बुद्धिरुद्धिकराणि तक्किमीमांसादीनि । धन्यानि धनाय हितान्यर्थशास्त्राणीति यावत् । हितानि आयुर्वेदादीनि । निगमाः पदार्थनिर्णयहेतवो निघण्डुप्रभृतयः । रोचते उज्ज्वसं भवति ।

शङ्खालिखितौ, न वेदमनधीत्यान्यां विद्यामधीयीतान्यत्र वेदाङ्गश्चातिभ्यः ।

यमः,

शास्त्रार्थमार्गबाश्चित्य ये गता ये च संस्थिताः ।
ये बुध्यन्ते महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम् ॥
दानेन तपसा यहौरूपवासवतेस्तथा ।
न तां गतिमवाप्नोति विद्यया यामवाष्त्रयात् ॥
गताः शास्त्रार्थमार्गेण प्रदृत्ताः । संस्थिताः परलोकं गताः ।
अथ तृतीयभागकृत्यम् ।

तत्र द्चः, तृतीवे च तथा मागे पोष्यवर्गार्थसाधनम् । पाता पिता गुरुर्भायी पजा दीनः समाश्रितः N अभ्यागतोऽतिथिश्चायिः पोष्यवर्ग उदाहृतः । भरणं पोष्यवर्गस्य प्रवास्तं स्वर्गसाधनम् ॥ नरकं पीडने चास्य तस्पाद्यवेन तं भरेत्। <mark>अन्योऽपि धनयुक्तस्य पोष्य</mark>वर्ग उदाहृतः ॥ **ज्ञातिर्वन्धुजनः** क्षीणस्तथा Sनायः समाश्रितः । सार्वभौतिकमन्नाद्यं कर्तव्यं गृहमेधिना ॥ <mark>ज्ञानवद्भ्यः प्रदातव्यमन्यथा नर्क</mark> ब्रजेत् । जीवसेकः स लोकेषु बहुभियींऽनुजीव्यते ॥ जीवन्तोऽपि मृताश्चान्ये यआत्मभरयो नराः । <mark>बद्दर्थ जीव्यते क</mark>ैश्चित्कुटुम्बार्थ तथा परैः ॥ आत्मार्थेऽन्येरशक्तोऽन्यः स्वोद्रेणापि पीडितः । दीनानाथविशिष्टेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीविनः । द्वारंद्वारमटन्तीह भिक्षकाः पात्रपाणयः ॥ कथयन्तो मनुष्याणामदातुः फलमीहशम् । यददासि विशिष्टेभ्यो यचावनासि दिनेदिने ॥ तत्ते वित्तमहं मन्ये दोषं कस्यापि रक्षांस ।

अर्थसाधनं धनार्जनं, कुर्यादिति शेषः । पोष्यवर्गमाह माता-पितेसादि । अभ्यागतः सम्बन्धी ग्रामान्तरादागतः । एकरात्रिको ग्रामान्तरादागतोऽसम्बन्धी अतिथिः ।

गौतमः, योगक्षेमार्थमीक्त्ररमधिगच्छित्रान्यमन्यत्र देवगुरु-धार्मिकेभ्यः।

अलब्बलाभो योगः । लब्धरक्षणं क्षेमः । अन्यमनीक्वरम् । अभिगच्छेदिसनुरुत्तौ ईक्वरं चैव रक्षार्थमिति मनुरपि । वाज्ञवल्क्योऽपि, ईव्वरं चाप्युपासीत योगक्षेमार्थसिद्धये । अथ चतुर्थभागकृत्यम् ।

तत्र द्त्यः,
चतुर्थे तु तथा भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत् ।
तिल्पुष्पकुषादीनि स्नानं चाकृत्रिमे जले ॥
आदिशब्देनगोमयदूर्शियुपादानम् । स्नानं, कुर्यादिति शेषः ।
अकृत्रिमे नद्यादौ ।

ज्ञातातपः,

दत्तः,

श्रुचौ देशे तु संग्राह्या शर्कराश्मादिवर्जिता । रक्ता गौरी तथा श्रेता मृत्तिका त्रिविधा स्मृता ॥ श्रुचौ देशे, स्थितेति शेषः ।

आदिशब्देन केशकीटाद्युपादानम्। रक्तत्वादिनियमात् तत्-संभवे कृष्णादिमृत्तिकास्नानं नाङ्गीमिति प्रतीयते । तदसंभवे तु कृष्णादिकाऽपि ग्राह्या ।

यस्मिन देशे तु यत्तीयं या च यत्रैव मृत्तिका ।
सेव तत्र पशस्ता स्यादिति उक्तत्त्रात् ।
तथा,
वल्मीकाख्त्कराल्लेपाज्जलाच प्रिट्सयोः ।
कृतशौचावशिष्टा च न ग्राह्याः सप्त मृत्तिकाः ॥
आख्त्करो मृष्कोत्सिप्तमृत्तिका । लेपात्, कुल्यादीनामिति
श्रेषः । जलात् जलमध्यात् । प्रिट्सयोः, संबन्धिनीति शेषः ।

मृतिकाः सप्त न ग्राह्या वल्मीके मृषिकोत्करे । अन्तर्ज्ञाले व्यवसाने च दक्षमूले सुरालये ॥ परस्नानानिशृ च श्रेयस्कामैः सदा बुधैः । द्यातातपः, न मृदं नोदकं नापि न निज्ञायां तु गोमयम् । न गोमृत्रं पदोषे तु मृद्धीयाद्वुद्धिमान्तरः ॥ निज्ञायामिति मृदुदकगोमयैः प्रसेकमभिसंबध्यते। अयं च नि-षेधोऽदृष्ट्यार्थकर्मणीति कल्पतरुपमृतयः ।

जाबालिः,

ततश्च मृत्तिकां शुद्धामदुर्गन्धामनूषराम् । श्विदेशादतिश्चक्षणां कायशुद्ध्यर्थमाहरेत् ॥ श्रमेष्याश्चनशुन्यानां निष्जानां तथा गवाम् । अन्यङ्गानां च सद्यस्कं श्विचगोमयमाहरेत् ॥ कूमेपुराणे,

पृत्तिका च समुदिष्टा आर्द्रामलकमात्रिका । गोमयस्य प्रमाणं तत्तेनाङ्गं लेपयेत्ततः ॥ अङ्गिराः,

विना दर्भेण यद स्नानं यच दानं विनोदकम् । असंख्यातं च यज्जप्तं तत्सर्वे निष्प्रयोजनम् ॥ बौधायनः,

ततो मध्याह्मसमये पुनः स्नानं समाचरेत् । सूर्यस्य चाप्युपस्थानं जपहोमादिकं ततः ॥ योगियाज्ञवलक्यः,

डमे सन्ध्येतु स्नातव्यं ब्राह्मणैश्च एहाश्रितैः । तिस्रव्यापिच सन्ध्यासु स्नातव्यं च तपस्विना ॥ डमे सन्ध्ये पातमध्याहारूये । यहाश्रितैः यहस्थैः । इदं च दनस्थ-स्याप्युपलक्षणम् । तथाच हमाद्यादी दक्षः,
प्रातमध्याह्योः स्नानं वानप्रस्थग्रहस्ययोः ।
यतेश्विषवणं प्रोक्तं सकुच ब्रह्मचारिणः ॥
विद्वामित्रोऽपि,
प्रातमध्याह्नयोः स्नानं वनस्थग्रहमेधिनोः ।
दिनेदिने यतीनां तु स्नानं त्रिषवणं स्मृतम् ॥ इति ।
तपिस्वना यतिना । हेमाद्यादिसम्मतोऽयमर्थः । कल्पतरौ तु
धचनद्वयमिदमलिखित्वा तपस्वी वानप्रस्थादिशित व्याख्यातम् ।
श्रीदत्तप्रभृतयोऽप्येवम् ।

व्यासः, स्नानं मध्यंदिने कुर्यात्सुजीर्णेडके निरामयः। एवं च, स्वप्रमध्ययनं स्नानमुचारं भोजनं गतिम्। उभयोः सन्ध्ययोनिसं मध्याहे च विवर्जयेत्।। इति देवळीयो निषेषो रागपाप्तस्नानविषयकः। मनुः

न स्नानमाचरेद् भुक्ता नातुरों न महानिधि । न नासोभिनेचाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये ।।

न स्नानमाचरेद् भुक्तिति क्रतभोजनस्य यहच्छास्नाननिषेधः। वि-यस्य स्नानस्य भोजनानन्तरं प्राप्यभावातः। चाण्डालादिस्पर्धाननि-पित्तस्य तु नाश्चिः क्षणमपि तिष्ठेदिति विरोधेन प्रतिषेद्धमद्यक्ष्य-त्वादिति मेधातिथिः। एवं भोजने स्यपि उपरागादिनीमित्तिकं स्नानं कार्यमेव।

निमित्तिकानि कर्माणि निपतान्ति यदा यदा । तदातदैव कार्याणि न कालस्तु विधीयते ॥ इति दश्तवचनात्। आतुरः स्नानसंवर्द्धनीयरोगवान् । पहानि-बा रात्रेमध्यमं प्रहरद्वयम् ।

महानिज्ञा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरद्वयम् । तस्यां स्नानं न कुर्वात निसनैमित्तिकादते ॥

इति देवलवचनात्। न वासोभिरित्यस्य सवासा जलपाविशेदिः त्यादौ विहितसचैलस्नाने तु बहुवस्तत्वेऽपि न क्षतिरिति बोध्यम्। अ-जस्म अनवरतम्। अत्र श्रद्धाजाङ्यादिना प्राप्तं स्नानं निषिध्यते, न-तु नानातीर्थपाप्तिनिमित्तकम् । अविद्वाते गाधागाधतया नद्रा-दिरहिततया च कृत्रिमे निन्दितकर्जृकतया प्रतिष्ठितत्वाप्रतिष्ठि-तत्वाभ्यां च ।

जाबालः,

न पारक्ये सदा स्नायात्र भुक्ता न महानिधि । नार्द्रमेकं च वसनं परिद्ध्यात्कदाचन ॥

पारक्ये परकृतवाष्यादौ । एतचाकृत्रिमसम्भवे । तदसम्भवे तु सत्रापि स्नायात ।

यदाह विष्णुः, परिनपानेषु न स्नानमाचरेदाचरेद्वा पश्च पिण्डानुद्धुसापदि, नाजीणीं, न चातुरो, न नग्नो, न राहुद्द्यानवर्ज रात्रो, न सन्ध्यायाम् ।

आपदि अकृतिमजले स्नानासम्भवे । संध्यायां सायं-सन्ध्यायाभिति कल्पतरुः । किचित्तु सन्ध्ययोरिति पाटः । स तु प्राग्व्याक्यातः । नार्द्रमितिकदाचनोतिस्वरसात्पुरुषार्थोऽयं निषे-धः । एवञ्च एकवस्रत्वनिषेधस्य पुरुषार्थत्वात्स्नानविधावेकवस्रत्वे-ऽपि कर्माविगुणमेव । पुरुषः परं प्रस्वतिति केचित् । तम् । समुद्रकरधृतगौतमवाक्यविरोधात् ।

चथा,

ष्कवस्रेण यत्स्नानं सूच्या विद्धेन चैवाह ।
स्नानं च न भवेच्छुद्धिः श्रिया च परिहीयते ॥
बृह्वारदीयेऽपि,
देवाचीचमनस्नानन्नतश्राद्धित्रपादिषु ।
न भवेन्युक्तकेशश्च नैकवस्रधरस्तथा ॥
भृगुरपि,
नैकवासा नच द्वीपे नान्तराले कदाचन ।
श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म न कुर्यादश्चाचः कचित् ॥

अत एव सवस्रो ऽहरहराष्ट्यसाव्युदकोऽन्यद्वस्त्रमाच्यादयेदि-तिसांख्यायनयृग्धस्त्रत्रव्याख्यायां सवस्त्र इति द्वितीयवस्त्रमाष्यर्थम्, एकवस्त्रत्वस्य नग्नत्वप्रतिषेधेनैव प्राप्तत्वादिति ब्रह्मदत्त्तभाष्यमिति कल्पतरुः।

नाईमिसादिजाबालनचनच्याख्यायां सर्वदा वस्तद्वयधारण-नियमात्स्नानकालेऽपि तत्परिसागे प्रमाणं नास्तीसपि स एव । सां-ख्यायनवचनेऽच्युदक इत्यस्याविगतोदक इत्यर्थः। नाङ्गेभ्यस्तोयमु-द्धरेदितिबक्ष्यमाणविष्ण्वेकवाक्यत्वात् । एतद्वचवस्था चाग्रे वक्ष्यते। अत एव.

होमदेवार्चनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा। नैकवस्त्रः मवर्त्तेत द्विजवाचनिके जपे॥

इतिविष्णुपुराणवचनव्याख्यायामाद्यपदसंग्रहीतां स्नानिकि-णामभिमेत्य एकवस्नतानिषेघात्स्नाने द्विवस्नतानियम एवेति श्री-दत्तोऽपि।

अत एव च एकवस्ताः प्राचीनावीतिन इसनेन प्रेतस्ताने पा-रस्करेण विशिष्येकवस्त्रत्वं विहितम् । एवं च— स्नानं तर्पणपर्यन्तं कुर्यदिकेन वाससा । इति वचनं पदि समुद्धं तदा पारस्करैकवान्यतया नेयम् । अत्रैकपदमेकजातीयपरिमलपरे । एवम्—

नग्नः कौपानवासाश्च द्विवासाः स्नाति यो नरः । दृथा स्नानफळं तस्य निराद्याः पितृदेवताः ॥ इति विद्याकरधृतवचनमप्येतस्त्वानपरतया नेयम् । पुनर्जाबाळः,

त्रयोदश्यां तृतीयायां दशम्यां तु विशेषतः । शुद्रविद्धात्रयाः स्नानं नाचरेयुः कथञ्जन ॥ इति । यथासंख्यमत्र रागप्राप्तस्नाननिषेधोऽयम् । वैधनिषेधे विक-

स्पपर्युदासयोरन्यतरप्रसङ्गात इति श्रीदत्तः । एवम् स्नानं कुर्वन्ति या नार्यश्चन्द्रे शतिभवां गते । सप्तजनम भवेयुस्ता दुर्भगा विधवा ध्रुवम् ॥ इति प्रचेतीवचनम्, द्वीं स्नानं न कुर्वीत मातापित्रोः सुजीवतोः । पुत्रः कुर्विक्रराचष्टे तयोरुवातिजीविते ॥ इति-योगियाज्ञवल्क्यवचनं च, एवं— गयायानं कुहूस्नानं तिलैस्तर्पणमेत च । न जीवत्पितृकः कुर्यात् । इसादिवचनं च रागपाप्तस्नानपरम् । हेमाद्रिघृते— भोगाय कियते यत्तु स्नानं याद्दाच्छिकं नरे:। तिमाषिदं दशम्यादौ नित्यनैमिचिके न तु ॥ इति आपस्तम्बवचने, निसं न हापयेत्स्नानं काम्यं नैमित्तिकं च यत । द्राम्यादिषु कर्त्तव्यं न च याद्यक्थिकं कचित् ॥ इति जाबालिबचने चायमर्थः स्पष्ट एत । गर्गादिबाक्यसंबा-

# द्शम्यादिनिषेधस्य रागप्राप्तस्नानिषयत्वम् । १६३

दोऽप्यत्र ।

यथा गर्गः,

पुत्रजन्मिन संक्रान्ती श्राद्धे जन्मिदने तथा। नित्यस्नाने च कर्त्तन्ये तिथिदोषो न विद्यते॥ गरुडपुराणम्,

चन्द्रसूर्यग्रहे चैव संक्रान्त्यादिदिने तथा। नित्यस्नाने च कर्तव्ये तिथिदोषो न विद्यते॥ आपस्तम्बः,

विना तु सततस्नानं न स्नायाद्द्यपीषु च ।
सततस्नानं नित्यस्नानम्।द्द्यपीषु द्द्यम्यादिषु।इदं च कास्यनेमित्तिकोपछक्षणम्। नित्यं न हापयेदित्याद्यनूपिछिखितजादाछित्राक्यैकवाक्यत्वाद् इति।

कल्पतरुस्तु,

"अम्भोऽनगाइनं स्नानं निहितं सार्वनाणकम् । इति बौधायनवचनेन यत्सामान्येन प्रसक्तं तदनेन त्रयोद-श्यादिषु यथाक्रमं शूद्रध्दीनां प्रतिषिद्ध्यते" इत्याह ।

दशम्यां च तृतीयायां त्रयोदश्यां विशेषतः । न वर्णेवीरुणं स्नानं कत्तंव्यं क्षत्रियादिभिः ॥

इति व्यासवचनमप्यत्र संवद्ति । एवं च सकलवचनैकवा-क्यतया रागप्राप्तं वारुणं स्नानं द्वाम्यादिषु क्षत्रियादीनां नि-षिद्धिमिति सिध्यति। कल्पतरुश्रीदत्तयोरप्येवं सति अविसंवाद इति।

बौधायनः, न नग्नः स्नायात्र नक्तं स्नायात् ।

आपस्तम्बः, सिशरोऽनमज्जनमप्यु वर्जयेत, अस्तमिते च स्नानम् ।

उदकं प्रविक्य सिवारस्कं रागतो मज्जनं न कुर्यादित्यर्थ इति

कल्पतरुः । श्रीदत्तस्तु "सिवारो ऽवमज्जनं विशरोनैक्यार्थं स्नानं तत् अप्यु शविष्यं न कर्त्तव्यमिसर्थः ।

तथाच द्कः, भलापकर्षणं पार्श्वइती"लाह । हेमाद्रिस्तु "अत्र सविरोमज्जनस्नानप्रतिषेधः स्थावरोदकविषयः । तथाष निन्दपुराणं,

मयो नदीजले स्नायात्मविष्यान्तर्ज्जले द्विजः । तडागादिषु तोयेषु मसक्षं स्नानमाचरेत्" ॥

इति व्याख्यातवात्। केचित्तु अधिरोऽवमज्जनमिति पिठत्वा गाव्यमसालनमात्रं जलं प्रविष्य न कर्त्तव्यमिसर्थ इसाहुः। अस्त-मिते स्नानं, वर्जयेदित्यनुषद्गः। एतद्षि रागमाप्तस्नानमात्रविष-यम्। अस्तमिते एव स्नाननिषेधान्मन्वादौ "न महानिश्चीति"निषेधी दोषातिश्चयार्थों दृष्टार्थों वेति श्रीदत्तरत्नाकरमभृतयः। अथवा निश्चि मज्जनस्नानमनेन निषिध्यते। तथाच पराद्यारः,

आचान्तमनुगर्त्त वा निश्चि स्नानं न विद्यते ।
स्नानमाचमनं मोक्तं दिवोद्धृतजल्लेन तु ॥
आचान्तम् आचमनम् । अनुगर्त्तं जलाशये । निश्चीति स्नान्नाचमनोभयान्विय ।

देवलोऽपि,

दिवोद्धृतैर्जछैः स्नानं निशि कुर्यानिमित्ततः । निमित्ततः चाण्डालादिस्पर्शनिमित्ततः । चन्द्रग्रहादिनिमित्तनः

कं तु स्नानं निश्चि जलं प्रविद्यापि न विरुद्धम् । अतएव, स्वधुन्यम्भःसमानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ।

क्रुपस्थान्यपि सोमार्कग्रहणे नात्र संवायः ॥

इति छन्दोगपरिधिष्टवाक्ये भूतछस्थजछप्रशंसा । कृषे तु प्राविश्य स्नानं सर्वथैव निषिद्धामिति तत्स्थजछप्रशंसा तस्मि-

# गङ्गातोऽन्यन्रग्रहणातिरिक्तेकालेरात्रौस्नाननिषेध १६५

भेव काले तदुद्धरणियतदर्थम् । अतो दिवोद्धृतैर्जलैर्शिनिशि स्नानं चन्द्रग्रहादन्यत्र निषिद्धिपति श्रीदत्तादयः । गङ्गायां तु रात्राविष तस्र निषिद्धम् ।

यथा ब्रह्माण्डपुराणं,
दिवा रात्री च सन्ध्यायां गङ्गायां च विशेषतः ।
स्नात्वाऽश्वमेधनं पुण्यं गृहेषूखृततज्ज्ञेः ॥ इति ।
आदिपर्वणि गङ्गां प्रक्रम्य गन्धनं प्रसर्ज्जनवाक्यं च,
समुद्रे हिमवत्पार्श्वे नद्यागस्यां च दुर्भते ।
रात्रावहीन सन्ध्यायां क्रस्य गुप्तः परिग्रहः ॥ इति ।
व्यास्तः,

रात्रो स्नानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः । नैमित्तिकं तु कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु ॥ यसु मार्कण्डेयः,

महानिका द्वे घटिके रात्री मध्यमयामयोः। नैमित्तिकं तदा कुर्यात्काम्यं न तु मनागपि॥

द्वितीययामस्यान्सा तृतीययामस्याचिति द्वे घाटके । तत्र का-म्यपदं स्नानातिरिक्तकाम्यपरम् । महानिशा तु विश्वेयेसादिशाग्छि खितदेवछवाक्येन मध्यमयामद्वयस्येव महानिशात्वमुक्ता तत्र स्ना-मनिवेधात् ।

पैठीनसिरपि,
अपेयं हि सदा तोयं रास्नौ मध्यमयामयोः।
इनानं चैवं न कर्त्तव्यं तथैवाचमनिक्रया॥
विद्यामिन्नोऽपि,
महानिशा तु विक्रेया रान्नौ मध्यमयामयोः।
तस्यां स्नानं न कुर्वति काम्यमाचमनं तथा॥

काम्यं स्नानियन्वयः । आचमनिक्रयायां विशेषमाह्स्माद्रौ षद्श्रिंद्धान्मतं,
मुत्रोचारे महारात्रौ कुर्यादाचमनं न यः ।
पाराद्धार्तायते विभः प्रायश्चित्तार्द्धमहिति ॥ इति ।
पाराद्धारः,
दिवाकरकरैः पूतं दिवा स्नानं प्रशस्यते ।
अपशस्तं निश्चिस्नानं राहोरन्यत्र दर्भनाद् ॥
यथा स्नानं च दानं च सूर्यस्य प्रहणेऽपिवा ।
सोमस्यापि तथा रात्रौ स्नानं दानं विधीयते ॥
राहुदर्भनं संक्रान्सादेरप्युपलक्षणम् ।
तथाच देवलः,
राहुदर्भनसंक्रान्तिविवाहात्ययद्दिषु ।
स्नानदानादिकं कुर्याभिक्षि काम्यत्रतेषु च ॥
अत्ययो परणम्।दद्धिर्जननम् । काम्यत्रतेषु निश्चात्वपुरस्कान्

रेण विहितेषु ।

योगियाज्ञवल्कयः,

प्रहणोद्वाहसंक्रान्तियावार्तिमसवेषु च ।
स्नानं नेमित्तिकं क्षेयं रात्राविष तिद्वयते ॥
अत्तिरणम् ।
पराद्यारः,
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा संक्रमणे रवेः ।
राहोश्च दर्भने स्नानं प्रभस्तं नान्यथा निश्चि ॥
यज्ञे अवभृथे ।
वामनपुराणे,
स्नायाज्जिरःस्नानतया न निश्चं नाकारणं चैव सदा निशास्ता

श्रहोपरागं स्वजनातिपातं मुक्ता च जन्मर्भगतं द्वाद्वापुत्र ।।
नियमियन्तं सिवारोऽवमज्जनमप्यु वर्ज्जयेदिति पाण्किखितापस्तम्बवचनसमानार्थम्। नाकारणं चैव सदेश्यनेन निमित्तं विनाऽजस्नस्नानं निषिध्यते । निद्यास्वित्युत्तराधीन्विय । ग्रहोपरागादिकं
विना निद्यासु न स्नायादिसर्थः । अतिपातो मरणम् ।

शङ्खालिखिती, अनश्रजनयः स्नायाक्षाप्यु'महेत नोद्धर्षणं कुर्याक पादेन पाणिना वा जलमिस्हन्याद्यस्मादापो वै सर्वा देवताः न स्रवन्तीं हथाऽतिकामेदनवसिच्यामेध्योदकं परिहरेक्गाल्पोदके स्नायाक्ष समुद्रमवगाहेतेति

अनदनत् ताम्बृलादिभक्षणमकुवन् । मेहनं मूत्रोत्सर्गः । उद्घर्ष-णम् । अङ्गलग्नमलापकर्षणम् अप्सु न कुर्यादित्यर्थः । स्नवन्तीं नदी-म् । दृथा निष्प्रयोजनम् । अतिक्रामेत् लङ्घयेत् । अनवीसच्य तर्पणम-कृत्वेति कल्पत्रः । अस्नात्वेत्यन्ये । तथाच तर्पणकालातिक्रमणी-पप्रयोजनाभावे सति अनवसिच्य नदीं नातिक्रामेदित्यर्थः । अ-मध्यम् अर्थुाच परिहरेत् न किश्चित्तत्र कुर्यात् । नाल्पोद्के स्ना-पादिति प्रभृतसुमनोहरोदकसम्भवे ।

प्रभूते विद्यमाने तु उदके सुमनोहरे।
नाल्पोदके द्विजः स्नायान्नदीं चोत्सड्य कृत्रिमे॥
इतियोगियाज्ञवल्यपनिषेधात । अल्पोदक स्थां वश्यते। नदीग्रहणमत्राकृतिमोपलक्षणम् । अग्रे कृतिमइति दर्भानात्। नावगाहेत अन्तः प्रविद्य न स्नायात्।

महाभारते, जलं पतरमाणश्च कीर्चयेत्मपितामहान् । नदीमासाद्य कुर्वीत पितृणां पिण्डतपीणम् ॥ जलं नद्यनदीसाधारणम् । पिण्डतपीणमिति समाहारद्वन्द्वः । पिण्डदानं नदीमात्रविषयं, तर्ष्णं तु नद्यनदीसाधारणम् । पूर्वार्दः स्वरसाद ।

षोगियाज्ञवल्क्यः,
पादेन पाणिना वापि यद्वा वस्तेण चौदकम् ।
न हन्याक्षेव वादेच न च प्रक्षोभयेद् बुधः ॥
न कुर्यात्कस्य चित्पीडां कर्मणा मनसा गिरा ।
आचरेक्याभिषेकं तु कर्माण्यन्यानि वाऽऽचरन् ॥
बस्रोणेत्यत्र दास्रोणेति कचित्पाटः ।
देवलः,

न नदीषु नदीं झूयात्पर्वतेषु च पर्वतम् । नान्यत्मदांसेत्तवस्थस्तीर्थेष्वायतनेषु च ॥

नदीषु नदीति न ब्र्यास्कि तु गङ्गेसाचेन ब्र्यात् । एवं पर्वतेष्विप विन्ध्य इसाचेन ब्र्याञ्च पर्वतेति। तत्रस्थः नदीपर्वतस्यः। अन्यन्नचन्तरं पर्वतान्तरं च। आयतनं देवस्य, तीर्थादिसाइचर्यात् इसेके। अन्ये तु एकस्मिन्नचादौ स्थितो नचन्तरादि न प्रशंसेदिति समुदायार्थः। तीर्थे तीर्थान्तरप्रशंसानिषेधेनैकमूळकत्वकल्पनाद्याः घवात् इत्यादुः।

बौधायनः,

आपो देवग्रहं गोष्ठं ब्राह्मणाः सन्ति यत्र च ।
अपक्षाल्य पादौ तत्र नान्तः प्रवेष्ट्रच्यं बुधेः ॥
हारीतः, न चत्वरोपद्वारयोः स्नायात ।
चत्वरमिह यक्षादिवलिस्थानम् । उपद्वारे द्वारसमीपे ।
तथा, न स्नानवर्णकयोरग्रं प्रयच्छेदन्यत्र देवग्रुरुब्राह्मणेभ्यः।
स्नासनेनेति स्नानं स्नानोपकरणकुशादि वर्णकं वर्णकरत्वात उद्वर्भनादि सुगन्धि द्रव्यमिति कल्पतरः । वर्णकम् अनुलेपनिति

# परकृतजलाशयेषु पिण्डागुडारपूर्वकं स्नानम् । १६९

#### श्रीदत्तः।

खचुहारीतः, नातुरो, न भुक्ता, नाजीणें, न बहुवाससा, न नयो, नाश्चन, नालंकृतो, नाजसं, नाहाते जले, नाकुले, नाथुची, प्रभृतजळ्ळाभे नाल्पजळे, न चत्वरे, नोपद्वारे, न सन्ध्यायां, न निशायां स्नायात ।

पैठीनसिः,

अथ स्नानाविधिः परक्रतान् सेत्न कूपांश्च वर्जयेत अंदाभाक् तत्र सेतुकृत त्रीन् पिण्डानुद्धृत्य स्नायात् ।

मनुः,

परकीयनिपानेषु स्नायांक्षेत्र कदाचन । निपानकर्त्तुः स्नात्वा हि दुष्कृतांदोन छिप्यते ॥

अत्र निपानकर्त्तुरितिवाक्यशेषश्रवणात्परकीयं परकृतम्। अत एव कल्पतहरपि "परकीयं परकृतमात्रम्।तच मतिष्ठितममतिष्ठितं च। अविशेषेण परकृतानिति पैठीनिसिबौधायनवचनानुसारात्। स्व-कारिते तु न दोष" इत्याह। निपानं जलाधारः।

बौधायनः, तपस्यमपामनगाइनं देवतास्तर्पयित्वा तु पितृ-तर्पणमनुतिथिमप उत्सिञ्चेदुर्ज वहन्तीरिति । अथाप्युदाहरिनत,

स्वन्तीष्विनिरुद्धासु त्रयो वर्णा द्विजातयः ।

पातरुत्थाय कुर्वीरन् देविधिपितृतर्पणम् ॥

निरुद्धासु न कुर्वीरनंद्राभाक् तत्र सेतुकृत् ।

तस्मात्परकृतान् सेतून्कूपांश्च परिवर्जयेत् ॥

खद्धृत्य चापि त्रीन्पिण्डान् कुर्यादापत्सु नो सदा ।

निरुद्धासु तु त्रीन् पिण्डान् कूपाच त्रीन् घटांस्तथा ॥

तपसे हितं तपस्यमवगाहनम् । तपश्चात्र निसनेमित्तिककर्मान्
नुष्ठानमभिष्रतं, स्नातस्य तत्राधिकारात्। अनुतीर्थं तीर्थं छक्षीकुस,

दैविषञ्यादितीर्थनेसर्थः । ऊर्ज्जं वहन्तीरिति तर्पणान्तिमपदार्थोपा-दानमेतावानेकप्रयोग इति ज्ञापनार्थम् । अनिरुद्धासु अनिरुद्धम-वाहासु । पिण्डव्रयोद्धारस्य विषयमाह निरुद्धास्विति । कूपे विशे-षमाह कूपाचेति ।

याज्ञवल्क्यः,
पञ्च पिण्डाननुद्धःय न स्नायात्परवारिणि ।
स्नायात्रदीदेवस्वातह्दमस्रवणेषु च ॥
परवारिपदम् अत्र परकृतजलाद्यायस्थवारिपरं, न तु परस्वत्वास्पदीभृतवारिपरम् । तदुपयोगे चौर्यापत्तेः ।

अमितिष्ठितपानीयेष्वपेयं सिल्लं भवेतः। इत्यनेन,

यन सर्वार्थमुत्सष्टं यच्चाभोड्यानेपानजम् । तद्रुज्यं सिळ्ळं तात सदैव पितृकर्माण ॥

इसनेन च तस्य वर्ज्यत्वाभिधानाच। एतेन प्रतिष्ठिते चाप्रतिष्ठिते च परक्रतपुष्करिण्यादौ पञ्चिपण्डानुद्धत्य स्नात्व्यमिति याज्ञवल्क्यटीकायां श्रूलपाण्युक्तं हेयम । एवमेव हरिहरश्रीद त्तरत्वाकरपारिजातप्रभृतयः। एवं च प्रतिष्ठितेषु परकृतेषु निपानेषु पञ्चिपिण्डाद्युद्धारः, स्वकृतेषु न, अप्रतिष्ठितेषु परकृतेषु निपानेषु पञ्चिपण्डाद्युद्धारः, स्वकृतेषु न, अप्रतिष्ठितं तु स्वकीयं परकीयं च वर्ज्यमेवेति
सिद्ध्म। एतेन यत मिताक्षरायां "परवारिषु सर्वस्वत्वोद्देशेनात्यक्तेषु
पञ्च पिण्डानुद्धत्य स्नायात एवं च आत्मीयेषु उत्स्रष्टेष्टवभ्यनुद्धातेषु
च पिण्डोद्धारमन्तरेणापि स्नानमभ्यनुद्धातम्" इत्युक्तं, यद्षि च
हेमाद्रौ "सर्वधित्वेनोत्स्रष्टे तु परकीयत्वाभावादनुद्धरणेन दोष" इति
उक्तं, तत् प्रत्युक्तम् । यत्तु वाचस्पतिमिश्रादिभिक्तं स्वयमुत्स्रष्टमुद्दकं स्वयं नोपादेयम् । अन्यथा दत्तापहारापत्तेः । द्रषोत्सर्गादौ
स्वयमुत्स्रष्ट्दवस्य स्वयमुपादानापत्तेश्च । न च—

सर्वभूतेभ्य उत्सृष्टं मयैतज्जलमूर्जितम् । रमन्तु सर्वभूतानि स्नानपानावगाहनैः॥

इत्युत्सर्गमन्त्रस्थासंकुचितसर्वपदस्वरसात्स्वस्थाप्युदेश्यताप्रतीया स्वोपादानस्यानुमतत्वादत्रौपादानिक मुत्स्रब्दुः स्वत्वं स्यादेव, द्वषोत्सर्गादौ तु ताद्दशशब्दस्वरसामावान्नौपादानिकं तस्य
स्वत्वमिति वाच्यम्। यस्य हि शास्त्रीयिविनियोगे कर्जुः स्वत्वं मितवन्धकं तस्य ताद्दश्विनियोगाय कर्जुस्तदुदेश्यक उत्सर्गो युक्तः ।
स्वविनियोगे तु न स्वस्वत्वं तत्मितवन्धकं कि त्वनुगुणमेवेति न विनियोगाय स्वस्यापि त्यागोदेश्यता । तथाच न्यायतः सर्वपदमुत्स्रब्दृभिन्नपरमेवेति। तन्न । यन्न सर्वार्थमृत्स्रष्ट्रमित्यादिना अमितिष्ठितपानीयोष्वत्यादिना च तिष्ठिष्वतवाक्येनेव विना सर्वोदेश्यकोत्सर्वा तदुदकस्य कर्मान्हत्वमातिपादनेन शास्त्रीयविनियोगाय स्वस्याप्युदेश्यतौचित्येन सर्वपदसङ्कोचे न्यायाभावात । कि च दानकाण्डकल्पतस्यृतात "तत उत्सर्गकुर्यादेवाः पितरो मनुष्याः शीयन्तां
यश्चोत्स्यजतहत्याह शौनक" इति बह्चच्रुश्वपरिश्चिष्टादप्युत्सर्गकर्जुरुदेश्यता मतीयतइति ।

नद्यादिषु पञ्चि । ज्वानिष्ठोद्धारं विनेव स्नानिस्यावायेनाह स्नाया-दित्यादि । देवखातं देवनिर्मितं खातं पुष्करादि । उदकपवाहा-भिघातकृतः सजलो महानिस्त्रपदेशो हृद इति यिताक्षरा । क्रिचेचु हृदेत्यत्र गर्नेति पाठः । तत्र गर्तलक्षणमाह—

छन्दोगपरिशिष्टम्— धनुःसहस्राण्यष्टो च गतिर्यासां न विद्यते । न ता नदीशब्दवहा गतीस्ते परिकीर्त्तिताः ॥ धनुर्हस्तचतुष्ट्यम् । तदुक्तं— विष्णुधर्मोक्तरे, द्वादशाङ्गुलिकः शङ्कुस्तद्वयं तु शयः स्पृतः ।
तश्चतुष्कं धनुः मोक्तं क्रोशो धनुःसहित्वकः ॥
श्वायो इस्त इति। एतेन तद्धिकदेशगतिशालिनी नदीति अध्यासदीलक्षणं स्वितम्। पर्वताद्यश्चमदेशात्मच्युतमुदकं मस्त्रणम्।
हदेषु च सरस्मु चेति पाठस्तु मिताक्षरादिविरुद्धः ।

चाङ्कलिवितौ,

नेष्टकाचिते पितृंस्तर्पयेव वापीतडागोदपानेषु सप्त पश्च तीन् धा पिण्डातुद्धृत्य देवपितृंस्तर्पयेव ।

उदपानं कूपः।

पुंस्येवान्धुः महिः कूप उदपानं तु पुंसि वा । इत्यमरकोशात । अत्रैवं व्यवस्था। पैठीनसिबौधायनवचना-नुसारात स्नानकर्नुर्मृत्पिण्डत्रयोद्धरणं सेती, बौधायनत्वनानुसा-रात्कूपेऽम्बुघटत्रयोदरणं न तु मृत्पिण्डवयोद्धरणम्, अज्ञक्यत्वा-त । सेतुकूपोभयमधिकृत्य प्रदत्तं तु पैठीनसिवाक्यं सेतुमात्रप-रिषसेके । अपरे तु समचारकूपे पिण्डनयोद्धारणस्यापि सम्भवा-त्पैठीनसिवाक्यमुभयपरमेव । बौधायनोक्तमम्बुघटत्रयोद्धरणं तु अपचारकूपविषयं, तत्र पिण्डोद्धारणस्यावाक्यत्वादिखाहुः। यात्र-बल्क्यविष्ण्वाद्यक्तपञ्चापिण्डोद्धारस्तु सेतुक्कप्यतिरिक्तपरकृतज्ञा-शयविषयकः । यसु शङ्खिलियोक्तं सप्तपञ्चत्रयपिण्डोद्धरणं, तद तर्पणार्थे यथासंख्यं वापीतडागोदपानविषयम् । उदपानं चात्र सप्रचारं विवक्षितम्।तत्रैव पिण्डोद्धरणस्य वाक्यत्वातः। अन्यत्र तु स्नानवदम्बुघटत्रयोद्धरणमेव । एवं वापीतडागोदपानातिरिक्तेषु परकृतेषु जलावायेषु स्नानवदेव व्यवस्थाति। स्नानाङ्गतर्पणार्थे पि-ण्डोद्धारस्तु स्नानात्पूर्व कार्यः । तेनैव चाधिकेन स्नानाङ्गपिण्डो-द्धारनिर्वादः। यत्र शुद्ध्यर्थादिस्नाने तर्पणं नास्ति तत्रैव स्नाना-

# जलान्तरसम्भवे अन्त्ययजादिखाते न स्नातव्यम्। १७३

र्थापण्डोद्धरणविधायक वचनावका इति केचित् । अन्ये तु साङ्गरनान सुपक्रम्य पिण्डोद्धार विधानात्स्नानाङ्गत प्पणे न पृ-थक् पिण्डोद्धारः । यत्र तु स्नानं विनेव स्वतन्त्रं तप्पणं क्रियते तत्रैव तपणार्थं पिण्डोद्धार इत्याद्धः । यच्च निम्नभूमो वर्षा दिषु प्रभृतं जकं तत्र नचादिभिन्नेऽपि स्नातन्यमेव गुणलोपन्यायात । पिण्डोद्धारस्तु नास्ति अकृत्रिमत्वात् । यत्र च जलावायकर्त्तुर्नि-ष्पापत्वनिश्चयस्तत्रापि पिण्डोद्धारः कर्त्तन्य एव विधिबलात् । निपानकर्त्तुरित्यादेमनुवाक्यस्य निन्दामात्रपरत्वात् ।

अनुद्धृत्य तु यः स्नायात्परकीयजलाशये । वधा तस्य भवेत् स्नानं कर्त्तुः पापेन लिप्यते ॥ इति हेमाद्रिलिखितशौनकवचनेन स्नानव्यात्वस्याप्यभिधा-नाच । पिण्डश्चात्र श्रीफलप्रमाणकः ।

अवनेजनवत् पिण्डान्दत्त्वा बिल्वभमाणकान् ।

इति छन्दोगपरिचाष्ट्रयचनेन पिण्डस्य विल्यममाणत्वाभि-धानात् । तद्धर्मपाप्यथेमेव चात्र पिण्डपदप्रयोगात् । कौण्डपायि-नामयने अग्निहोत्रपदप्रयोगवदिति । मृत्पिण्डश्चात्र यावान् हस्ता-भ्यामुद्धर्चु वाक्यते तावानिति तु रत्नाकरः । अन्त्यजादिखाते तु न स्नातव्यम् ।

अन्त्यजैः खानिताः कूपास्तडामा वाष्य एवच ।
एषु स्नात्वा च पीत्वा च पञ्चमच्येन शुध्यति ॥
इति आपस्तम्बवचनात् । पञ्चमच्यपानमत्रोपवासपूर्वकं व्रतरूपत्वादिति प्रायश्चित्तविवेके शुल्लपाणिः । जलान्तराभावे तु ते-

ष्वीप जानूर्ध्वजले स्नानादि कार्यमेव।

यस्मिन्देशे तु यत्तीयं या भूमियी च मृतिका। सैव तत्र प्रशस्ता स्यात्तया शौचं विधीयते॥ म्लेन्डादीनां जलं पीत्वा पुष्कारिण्यां हदेऽपिवा।
जानृध्वे तु श्रुचि क्षेयमधस्तादश्चि स्मृतम् ॥
इति वचनात्। अत्र घौचं पीत्वेत्यनयोः कर्ममात्रोपलक्षकत्विमिति वदन्ति। एतत्परमेव च —

अन्त्यैरिप कृते कृपे सेती वाष्यादिके तथा।
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते।।
इति दृद्धशातातपवचनप्र।
हेमाद्रौ तु,
वापीकृपतडागेषु यदि स्नायात्कदाचन।
उद्धृत्य मृत्तिकापिण्डान्द्वा पञ्चाथवा क्षिपेत् ।।
इति शौनकवचनप्,
परकीयानपानेषु यदि स्नायात्कदाचन।
सप्त पिण्डांस्तदोद्धृत्य ततः स्नानं समाचरेत् ।।
इति योगियाज्ञवल्कयवचनं च लिखित्वा ऽत्र यथासामध्यी

व्यवस्थेत्युक्तम् ।

विष्णुधर्मीत्तरे,
अकारणं नदीपारं वाहुभ्यां न तरेत्तथा।
न प्रशंसेत्रदीतोये नदीपन्यां कथञ्चन ॥
न गिरो पर्वतं राम न राज्ञः पुरतो नृपम ।
असन्तर्प्य पितृन देवात्रदीपारं च न व्रजेत् ॥
व्यासः,
नद्यामस्तिमते स्नानं नाचरेत्सर्वथा नरः ।
नद्यां स्नातो नदीपन्यां न प्रशंसेत्तु धर्मवित् ॥
तथा,
नद्या यच्च परिश्रष्टं नद्या यच्च विनिःस्टतम् ।

# गङ्गातिरिक्तनचादौ प्रत्यादृत्तादिज्ञ स्नाननिषेधः। १७५

गतप्रसागतं यच तत्तीयं परिवर्जयेतः ॥ न मेहेत जलद्रोण्यां स्नातुं च न नदीं तरेत् । परिश्रष्टं विच्छिन्नम् । विनिःस्तम् अविच्छिनं सत् स्रोतोविव-

जितम्।

गर्जाः,

प्रयादनेऽम्भित स्नानं वर्ण्य नद्यां द्विजातिभिः। बौधायनः,

अधीवणींदके स्नानं वर्ष्यं नद्यां द्विजातिभिः। तस्यां रजकतीर्थे तु द्वाहस्तेन वर्जयेत् ॥ स्नानं रजकतीर्थेषु भोजनं गणिकागृहे। पश्चिमोत्तरशायित्वं शकादिष हरेच्छियम्॥

अधोवर्णोदके इति । स्वापकृष्टो वर्णो यत्र स्नाति ततः स-मागते स्रोतिस इसर्थः । रजकतीर्थे रजका यत्र क्षालयन्ति । प-श्चिमोत्तरज्ञायित्वं पश्चिमविष्यतेत्तरिक्षा च वायनम् ।

मार्कण्डेयः,

मितिस्रोतोरजोयोगो रथ्याजलनिवेशनम् । गङ्गायां न प्रदुष्यन्ति सा हि धर्मद्रवः स्वयम् ॥ योगियाज्ञवलक्यः,

अग्राह्यास्त्वागता आपो नद्याः प्रथमवेगिकाः । प्रक्षोभिताश्च केनापि याश्च तीर्थाद्विनिःस्स्रताः ॥ प्रथमवेगिकाः प्रथमवेगसम्बन्धिन्यः। प्रक्षोभिताः आविस्रीकृ

ताः । विनिःसताः प्रवाहविच्छित्राः ।

स्मृतिचिन्द्रिकादौ स्मृत्यन्तरम्,

अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मण्यश्च प्रस्रतिकाः ।

द्वारात्रेण शुध्यन्ति भूमिष्ठं च नवे।दकम् ॥

याः बोषमुपगच्छन्ति ग्रीष्मे कुसरितो सुवि । तासु प्रारंषि न स्नायादपूर्णे दश्रवासरे ॥ भूभिष्ठं भूमी पतितम् । एवं चाम्बुनि पतितं नवोदकं न दुष्यति । छागलेयः. <mark>नद्यां सन्निहितायां त नान्यत्र स्नानपाचरेत् ।</mark> प्रचुराणामपां लाभे न तु स्वल्पोदके कवित् ॥ स्वल्पोदकलक्षणमुक्तं— स्कन्द्पुराखे, नाभिषात्रं च यत्तोयं तत्तु स्वल्पमुदाहृतम् । ततः स्नानं प्रकुरीत जानुपात्रे न तु कचित् ॥ नारदीये, नद्यां तु विद्यपानायां न स्नायात्परवारिणि । न स्नायादलपतोयेच विद्यमाने बहृदके ॥ मरीचिः, असंनिधाने सरिता तडागेषु सरस्य च। वहुतोयासु वापीषु कूपेष्वपि कदाचन ॥ स्नायादिति शेषः। হান্ত্ৰ:, स्नातस्य विद्वतिप्तन तथैव परवारिणा। श्वरीरशृद्धिर्विश्वेया न तु स्नानफलं भवेत् ॥ योगियाज्ञवल्क्योऽपि, व्या तृष्णोद्करनानं व्या जप्यमत्रेदिकम् । वृथा त्वश्रोत्रिये दानं वृथा भुक्तमसाक्षिकम् ॥ इदं त्वनातुरपरम् । आतुरस्योष्णोदकस्नानविधानात् । यदाह यमाः,

### आतुरस्य,तीर्थासम्बेद्द्यादीतरकालेऽनातुरस्यचो-१०० ष्णोदकस्नानम् ।

आदिसक्तिरणैः पूतं पुनः पूतं च विह्नना ।
आम्नातमातुरस्नाने मद्यासं तु श्रुतोद्कम् ॥
श्रुतोद्कम् पकोद्कम् । एवं च—
आप एव सदा पूतास्तासां विह्निविद्योधकः ।
ततः सर्वेषु काल्रेषु उष्णाम्भः पावनं स्मृतम् ॥
इति यमवचनान्तरम्,
आपः स्वभावतो मेध्याः कि पुनर्विह्नसंयुताः ।
तेन सन्तः मद्यासन्ति स्नानमुष्णेन वारिणा ॥
इति षट्त्रिंवान्मतवचनं चैतदर्थवादतया नेयम् ।
तीर्थाभावे त्वनातुरेणाष्युष्णोद्कस्नानं कर्त्तन्यम् ।
यदाह द्याङ्कः,
निसं नैमित्तिकं काम्यं क्रियाङ्गं मल्रकर्षणम् ।
तीर्थाभावे तु कर्त्तन्यमुष्णोदकपरोदकः ॥ इति ।
एतस्याप्यातुरपरत्वे तीर्थाभावे तु इत्यस्य वैयर्थ्यापातः ।
एवं च—

कुर्यान्नेमित्तिकं स्नानं द्यीताद्भिः काम्यमेवच । नित्यं याद्यच्छिकं चैव यधारुचि समाचरेत् ॥ इति गार्यवचनं तीर्थसद्भावपरम्। संक्रान्यादौ तु तीर्थासम्भ-

वेऽप्यनातुरेणोष्णोदकस्नानं न कर्त्तव्यम् । यदाह यमः,

> संक्रान्यां भानुत्रारे च सप्तम्पां राहुदर्शने । आरोग्यमित्रपुत्रार्थां न स्नायादुष्णवारिणा ॥ दृद्धमनुरपि,

मृते जन्मनि संक्रान्ती श्राद्धे जन्मदिने तथा। अस्पृत्रयस्पर्धाने चैव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ <mark>पौर्णमास्यां तथा दर्जो यः स्नायादुष्णवारि</mark>णा । स गोहसाकृतं पापं प्राप्तोतीह न संज्ञयः ॥ इति । जन्मनि पुत्रादिजन्मनि । जन्मदिने वर्षरुद्धौ । उष्णोदकस्नाने

मकारमाइ—

व्यासः,

<mark>बीतास्वप्यु निषिच्योष्णा मन्त्रसम्भारसंभृताः ।</mark> गेहेSपि शस्यते स्नानं तद्धीनमफळं बहिः ॥ सम्भारा मृदादयः। तद्धीनं मन्त्रसम्भारहीनम् । बाह्यः बहिरि<mark>ष।</mark> शिर इसनुहत्तौ मनुः, नच स्नायाद्विना ततः । ततस्तेन विशसा विना । व्यासः, अपश्चरतं निशास्नानं राहोरन्यत्र दर्शनात् ।

पराम्भसि तथैवाल्पे नाविरस्कः कथंचन ॥ स्मृतिचन्द्रिकायां स्मृत्यन्तरं, नातुरो नारुणकरैरनाकान्ते नभस्तछे । पराम्भास तथा चाल्पे नाशिष्सकः कथञ्चन ॥ भविष्यपुराणे, न स्नायादुत्सवेऽतीते मङ्गळं विनिवर्म्य च ।

अनुत्रज्य सुहद्धन्धूनर्चियत्वेष्टदेवताः ॥ योगियाज्ञवल्क्यः,

स्पर्जेनाद्धिर्व्षिताभिरुद्धृताभिश्च मानवः । स्नानं सपाचरेचस्तु न स शुध्यति कहिंचित् ॥ स्पर्शेन अशुचिस्पर्शेन । उद्धृतामिशिते श्रवणादनुद्धृतासु न

स्पर्यदोष इसवगम्यते। मार्कराडेयपुराणे,

नादशाकेन वस्त्रेण स्नायात्कोपीनकाहते। नान्यदीयेन नार्द्रेण न सुच्या ग्राथितेन च ॥ सकोपीनस्नानं ब्रह्मचारियतिविषयं. तेषामेव तदिधानात । वराहपुराणे,। 😘 🎋 🎋 📥

शुष्यन्ति याः कुसरितो ग्रीष्मस्यर्याशतापिताः। तासु स्नानं न कत्तेव्यं दृष्टतोयास्त्रिप कचित् ॥ निगमः,

याः बोषमुपगच्छन्ति ब्रिष्मि कुसरितो सुवि । तासु स्नानं न कुर्वीत प्राष्टर्स्वप्यम्बुदर्शने ॥ अत्र कुसरित इति विद्योषणेन तीर्थे नायं निषेधः । मार्कगडेयपुराणे,

श्रीकामः सर्वदा स्नानं कुर्वातामळकेर्नरः । सप्तमीं नवमीं चैव पर्वकालं च वर्जयेता। ऋतुः,

षष्ठीं च सप्तमीं चैव नवमीं च वयोदशीम । संक्रान्ती रविवारे च स्नानं चामलकैस्यजेत ॥ योगियाज्ञवल्क्यः,

धात्रीफळेरमावास्यासप्तमीनवमीषु च । यः स्नायात्तस्य हीयन्ते तेज आयुर्धनं सुताः ॥ आत्रिः,

षष्ट्यां तैलमनायुष्यमष्टम्यां पिशितं तथा । क्षुरकर्ष चतुर्दश्याममावास्यां च मेथुनम् ॥ हारीतः,

दश्मीं पञ्चमीं चैत्र पौर्णमासीं त्रयोदशीम्। एकार्जा तृतीयां वा यस्तैलसुपसेवते ॥

उत्तीणी तस्य दृद्धिः स्याद्धनापस्यवस्रायुवाम् । हमाद्री बौधायनः, नन्दासु चैव स्क्तिसु पूर्णासु च जयासु च । द्वाद्यां चैव सप्तम्यां व्यतीपाते संवैधृतौ ॥ रविसंक्रमणे चैव नाभ्यक्रस्नानमाचरेत् ।

नन्दाः प्रतिपत्वषठ्येकाद्द्यः । रिक्ताश्चतुर्थानवमीचतुर्द्द्यः । पूर्णाः पञ्चमीद्द्यमीपञ्चद्द्यः । जयास्तृतीयाष्ट्रमीत्रयोद्द्दयः । तदेव द्वितीयां विहायेतरासु तिथिष्वभ्यक्रस्नानं न कार्यमित्युक्तं भवति ।

ब्रह्मवैवर्त्त,

पक्षयोरुभयो राजन्सप्तम्यां निश्चि सन्ध्ययोः । विद्यापुत्रकछत्रार्थी तैल्लह्नानं विवर्जयेत् ॥ तिल्लह्नानं सदा पुण्यं कुर्यादामलकैः श्रितम् । सप्तमीनवमीदर्शरविसंक्रमणाद्दते ॥ वायुपुराणे,

नवम्यां द्वीसप्तम्यां संक्रान्ती रविवासरे । चन्द्रसूर्योपरागे च स्नानमामळकेस्ट्यजेत् ॥ पराद्यारः,

सन्तापः कान्तिरल्पायुर्धनं निर्धनता तथा । आरोग्यं सर्वकामाः स्युरभ्यङ्गाद्धास्करादिषु ॥ बौधायनः,

अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च विशेषतः । शिरोऽभ्यङ्गं वर्जयेत्तु पर्वसम्बो तथैवच ॥ गर्गः,

पञ्चम्यां च चतुर्दश्यामष्टम्यां रविसंक्रमे । द्वादश्यां सप्तमीषष्ठ्योस्तैलस्पर्शाविवर्जयेत् ॥

### पुष्पादिवासितस्य तैलस्य मिवेधाभावः। १८१

वामनपुराणे, चित्रामु हस्ते श्रवणे च तेलामिति । अत्र वड्डर्यमिसनुषङ्गः ।

मनुः,

शिरःस्नातस्तु तैछेन नाङ्गं किश्चिदिष स्पृत्रोत ।
तेछेन शिरःस्नातः तैछेन नाङ्गं स्पृत्रोदित्यर्थ इति बहवः। करपतहस्तु यदा शिरःस्नानं छतं तदा किश्चिद्य्यङ्गं तैछसंबद्धं न कुयादित्यर्थ इत्याह । केचिन्तु शिरःस्नातपदं शिरोनेक्यार्थस्नातपरपिति वदान्त । तैछश्चन्दो योग्रह्ह्या तिछतेछे वर्त्तते । सर्षपादितैछेषु तु स्नेहे तैछजिति तैछन्प्रत्ययात्प्रयोग इति करपत्रः।

अत एव प्रचेताः,
सार्षपं गन्धतेलं च यत्तेलं पुष्पवासितम् ।
अन्यद्रव्ययुतं चैव न दुष्पति कदाचन ॥
यमोऽपि,
घृतं च सार्षपं तेलं यत्तेलं पुष्पवासितम् ।
न दोषः पक्रतेलेषु स्नानाभ्यक्षेषु निस्रवाः ॥
मनुः,
नदीषु देवस्वातेषु तडागेषु सरःसु वा ।
स्नानं समाचरेनिसं गर्चपस्रवणेषु च ॥

नदीषु अभोष्यसिळ्छासु।स्रवन्तीषु भोष्यसिळ्छासु स्वरूपसरित्सु स्नानिषेधात्।देवैः खातिमिति यत्स्मर्यते तहेवखातम्। सहस्रः
द्वयहस्ताधिकपरिमाणः क्रिनेमो जलाभयस्तडागः, हस्तसहस्राधिकपरिमाणं तडागाच न्यूनं सर इति हेमाद्रिः। कल्पतरी तु देवखातेषु तडागेषु देवसम्बन्धित्वेन प्रसिद्धेषु तडागेषु पुष्करादिषु,
सरः स्वरूपमर्त इति व्याख्यातम्। मर्चो धनुःसहस्राण्यष्टी चेसाख्युक्त-

कक्षणः । प्रस्नवणं निर्झरः ।

विष्णुपुराणे,
नदीनदतडागेषु देवखातजलेषु च ।
नित्यं क्रियार्थं स्नायीत गिरिमस्रवणेषु च ॥
कूपेषूद्धततोयेन स्नानं कुर्वीत वा भुवि ।
स्नायीतोद्धततोयेन यदि वा भुव्यसम्भवे ॥

कूपसम्बन्धिनोद्धृतेन तोयेन भुवि स्थितः स्नानं कुर्वतिति
पूर्विर्धिः । अन्यत्रापि तडागादाववगाह्य स्नानासम्भवे तथैवच
स्नायादिति द्वितीयार्द्धार्थः ।

मार्कण्डेयः,

पुराणानां नरेन्द्राणाम् ऋषीणां च महात्मनाम् ।
स्नानं कूपतढागेषु देवतानां समाचरेत् ॥
महात्मनामित्यनेन पतिताचुद्यानेषु न स्नातव्यमिखनुपतं
भवति ।

तदुक्तं वृद्धमनुना, अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वार्धुवेः । न स्नायादुदपानेषु स्नात्वा कृच्छ्रं समाचरेत् ॥ वार्धुषिः धनादिवृद्धिजीवी । विष्णुः,

स्नायात्मस्रवणदेवखातसरोवरेषु, उद्धृताद् भूमिष्ठमुदकं पुण्यं, स्थावरात्मस्रवद, तस्मान्नादेयं, तस्मादिष साधुपरिगृहीतं, सर्वत एव गाङ्गिमिति।

साधुपरिगृहीतं यथा रामपरिगृहीतिचित्रक्टादौ मन्दाकिन्यादि। चाङ्काः,

सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापञ्चानि सदा नृणाम ।

परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥
सर्वे प्रस्तवणाः पुण्याः सर्वे पुण्याः विलोखयाः ।
नद्यः पुण्याः सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥
यस्य इस्तौ च पादौ च मनश्चापि सुसंयतम् ।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमञ्जते ॥
नृणां पापकृतां तीर्थं पापस्य शमनं भवेत् ।
यथोक्तफलदं तीर्थं भवेच्क्रद्धात्मनां नृणाम् ॥

इस्तसंयमः निन्दितप्रतिप्रहादिनिष्टित्तः । पादसंयमः अगम्य-देशगमनिष्टित्तः । मनःसंयमः कामक्रोधादि । निष्तिः । विद्या सच्छा-स्रवेदाद्यवगमद्भपा । तपश्चान्द्रायणादिः । कीर्त्तिधीमिकत्वादिना प्रतिद्धिः । पापक्रतोऽपि नरस्य तीर्थं न निष्कलं भवतीसाह नृ-णामित्यादिना ।

योगियाज्ञवल्क्यः,

त्रिरावफलदा नद्यो याः काश्चिद्समुद्रगाः।
समुद्रगास्तु पसस्य मासस्य सरितां पतिः॥
दथा तृष्णोदकस्नानं दथा जप्यमनेदिकम्।
दथा त्वश्रोत्रिये दानं दथा भुक्तमसाक्षिकम्॥

विरात्रफळदाः नदीव्यतिरिक्ते यत् त्रिरात्रस्नानेन फळं तत्फ-ळदाः । स्नानप्रकरणात् । एवं पक्षस्य मासस्येखपि बोध्यमिति कल्पतरुमभृतयः ।

त्रिरात्रोपवासफळदा एवं पक्षमासयोरपीति हेमादिः । एवमत्र सभुद्रे स्नानविधानात् न समुद्रोदकमवगाहेतेति शङ्ख-छिखितोक्तं रागमाप्तावगाहनविषयं नतु तद्बलादुद्धृतोदकद्वारा समुद्रस्य फलदातृत्वं नद्यादिसाहचयीवरोधादिति श्रीदत्तः । तथा शरीरशुद्धिस्नानफलक्ष्यन्यम् । इदं च तीर्थसद्भावप्रमनातुरपरं वेति

#### मागुक्तम्।

ब्रह्मपुराणे, नद्यां पत्येकद्याः स्नाने भवेद्वोदानजं फळप् । गोमदानैस्तु द्वाभिः तासां पुण्यं तु सङ्गमे ॥ मत्येकदाः एकेकस्याम् । वाराहपुराणे, विभिः सारस्वतं पुण्यं पञ्चाहेन तु यामुनम् । समुद्रगानां सरितामन्यासामपि यत्पयः !। पावनं स्नानदानेषु प्राजापत्यसमं स्पृतम् । असमुद्रगताश्चापि याः कश्चिद्विपुछोदकाः ॥ अशोष्या ग्रीष्मकालेऽपि तासु स्नानं समाचरेत । त्रिभिः अहोभिः । पुण्यं पावनम् । मरीचिः, भूमिष्ठमुद्धतात्पुण्यं ततः पस्नवणोदकम् । ततोऽपि सारसं पुण्यं तस्मान्नादेयमुच्यते ॥ तिथितोयं ततः पुण्यं गाङ्गं पुण्यं तु सर्वतः । मार्कण्डेयः, भूमिष्ठमुद्धतं वापि बीतमुष्णमथापिवा । गाङ्गं पयः पुनात्याशु पापमामरणान्तिकम् ॥ विभिः सारस्वतं तोयं पञ्चाहेन तु यामुनम् । सद्यः पुनाति गाङ्गयं दर्जनादेव नार्मदम् ॥ पद्मपुरागे, उद्धृतं तु धुभं तोयमपर्युषितमेवहि । भागीरध्यास्तु यत्तीयं न तत्पर्युषितं भवेत ॥ आदित्यपुराणे,

# नदीनां रजीदोषः। १८६

चिरं पर्युषितं चापि शूद्रस्पृष्टमथापिना । जाह्रच्याः स्नानदानादौ युनात्येव सदा पयः ॥ भविष्यपुराणे, विाविक्कन्नसमीपस्थं यत्तीयं पुरतः स्थितम् । शिवगङ्गीत विश्वेयं तत्र स्नात्वा दिवं ब्रजेद् ॥ छन्दोगपारिशिष्ठे, यव्यद्वयं श्रावणादि सर्वी नद्यो रजस्वछाः । तामु स्नानं न कुर्वीत वर्जियत्वा समुद्रगाः ॥ यच्यो मासः । यच्या मासाः स्वमेकः संवस्तर इति शातपथ-श्रुतेः । रजस्वलाः अविश्वद्धाः । समुद्रगाः साक्षात्प्रत्योभद्वायमान-समुद्रगमनाः । स्नानपदं तर्पणस्याप्युपळक्षणम् ।

तदाह स्मृतिचन्द्रिकादी कात्यायनः, नभोनभस्ययोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वछाः। तासु स्नानं न कुर्त्रीत देवर्षिपितृतर्पणम् ॥ इति । श्रावणश्चात्र सौरो ग्राष्टः। सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः । न स्नानादीनि कर्माणि तासु कुर्नीत मानवः॥ इति स्मृतिचन्द्रिकादिधृतात्रिवचनात्। योगियाज्ञवल्क्यः, यानत्रोदेति भगवान्दक्षिणाजाविभूषणः । ताबद्रेतोवहा नद्यो वर्जायत्वा तु जाह्रवीम ॥ भगवान अगस्त्यः। मार्कण्डेयः, द्विपासं सरितः सर्वाः भवन्तीइ रजस्वलाः। अप्रवास्तं ततः स्नानं वर्षास नववारिणि ॥

स्मृतिचिन्द्रकायां कात्यायनः, <mark>कर्कटादौ रजोदुष्टा</mark> गोमती वासरत्रयम् । चन्द्रभागा सती सिन्धुः सरयूर्नर्पदा तथा ॥ एवं च-प्रथमं कर्कटे देवी इयहं गङ्गा रजस्वला । सर्वो रक्तवहा नद्यः करतोयाऽम्बुवाहिनी व इति योगियाज्ञवल्क्यवाक्ये, <mark>आदौ कर्कटके देवी व्यहं याबद्रजस्वला ।</mark> <mark>चतुर्थे ऽहान संपाप्ते शुद्धा भनात जाहनी ॥</mark> <mark>इति कासायनगाक्ये च गङ्गादिपदमुपलक्षणम् ।</mark> स्मृतिचन्द्रिकायां कात्यायनः, तपनस्य सुता गङ्गा गोमती च सरिद्वरा। रजमा न पदुष्यन्ति ये चान्ये पुत्रदाः स्मृताः ॥ तपनस्य सुता यम्ना। मार्कण्डेगोऽपि, आदिसदुहिता गङ्गा प्रभजाता सरस्वती । रजसा नाभिभूयन्ते ये चान्ये नदसंज्ञिताः ॥ कुरुक्षेत्रे या सरस्वती सा प्रक्षजाता । हेमाद्रौ भगवतीपुराणम्, मासद्वयं कर्कटादि सर्वा नद्यो रजखलाः। समुद्रगामिनीनां तु षड्रात्रं रज इष्यते ।। अत्र समुद्रगापदं तिरात्ररजोदुष्टत्वेनोक्तम् । गङ्गायमुनानर्भ-दासरस्वत्यादिसमुद्रगाच्यतिरिक्तसमुद्रगापरम् । यतु वामनपुराणे, सरस्वती नदी पुण्या तथा वैतरणी नदी।

आपगा नर्मदा चैत्र गङ्गा मन्दाकिनी नदी ॥ मधुस्रवा अंशुमती कोशिकी यमुना तथा। द्दवद्वती महापुण्या तथा हैरण्यती नदी ॥ एतासामुदकं पुण्यं वर्षाकाले प्रकीत्तितम् । रजस्वलात्वमेतासां विद्यते न कदाचन ॥

इति, तत् कथितरजोदोषकालातिरिक्तकालपरम् । एवं तपनस्य सुतेसादि आदित्यदुहितेत्यादि च पूर्वीदाहृतं वचनद्रयमप्येतत्पर-तया नेयम् । गङ्गादौ रजोदोषाभावोऽपि श्रूयते ।

यथा स्मृतिचन्द्रिकादिषु यमः, 💎 💛 💛 गङ्गा धर्मद्रवः पुण्या यमुना च सरस्वती। 💛 📂 🥕 अन्तर्गतरजोयोगाः सर्वाहःस्वपि चामलाः ॥ 👚 🎹 प्रतिस्रोतो रजोयोगो रथ्याजलनिषेत्रणम् । गङ्गायां न प्रदुष्यानित सा हि धर्मद्रवः स्वयम् ॥ तथाच सत्यपि रजोयोगे तत्र स्नानादौ न दोव इति प्रतीयते। अत एव छन्दोगपरिशिष्टेऽपि सर्वासां नदीनां रजस्वलात्वमु-क्का समुद्रगा वर्जीयत्वा तासु स्नानीनेषेध उक्तः। केचित्तु इदमिष वचनद्वयं पूर्वीदाहृतवचनैकवाक्यतया व्यहातिरिक्तकालप्रमिति

यस्मिन्देशे तु यत्तोयमिसादिपागुक्तमरीचिवाक्याद । मद्नपारिजाते रजखलां नदीमधिकुस निगमः, न दु-च्येत्रीरवासिनामिति ।

षद्नित । असति च जलान्तरे रजोदुष्टास्त्रपि स्नानादि कार्यमेत्र ।

तत्रैव व्याघपादोपि, अभावे कूपवापीनामनपायि पयोऽमृतम् । रजोदुष्टेऽपि पर्यास ग्रामभोगो न दुष्यति ॥ इति । कर्मविशेषेष्वपवादमाह—

छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः, उपाकर्षणि चोत्सर्गे वेतश्राद्धे तथैव च । <mark>चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥</mark> वेदाः छन्दासि सर्वाणि ब्रह्माचाश्च दिवीकसः । <mark>जळार्थिनो हि पितरो मरीच्याद्यास्तथर्वयः ॥</mark> ज्पाकपेण्युत्सर्गे च स्नानार्थ श्रद्धावादिनः । पिपासूननुगच्छन्ति संहृष्टा स्वश्रीरिणः ॥ समागमश्च यत्रेषां तत्रान्ये बहवो पछाः । नूनं सर्वे क्षयं यान्ति किमुतेकं नदीरजः ॥ ऋषीणां सिच्यमानानायन्तराळं समाश्रितः । संपिबेचः शारीरेण पर्वन्मुक्तजङ्ख्याः ॥ विचादीन् ब्राह्मणः कामान्पुत्रादीकार्थीप ध्रुवान् । आमुष्मिकान्यपि प्रसान्याप्तुयास्य न संवायः ॥ अशुच्पश्चिना द्त्तपाममुख्यकछादिना । थनिर्गतद्वाहास्तु मेता रक्षांसि भुअते ॥ <mark>स्वर्धुन्यम्भःसमानि स्युः</mark> सर्वाण्यम्भांसि भृतछे। कूपस्यान्यपि सोपार्कग्रहणे नात्र संदायः ॥

ख्याकर्मोत्सर्गयो रजोदोषाभावे हेतुपाह, वेदा इसादिना किमुतैकं नदीरज इत्यन्तेन। स्नानार्थे पिपासून् स्नानार्थे गच्छतः। बस्मवादिनो वेदाध्येतृन् । अद्यारीरिणोऽहद्याः। मछाः दोषाः। न के-बछं रजोदोषनाद्य एवं, किन्त्वपरमपि तत्र फर्छं भवतीसाह, ऋषीणा-मिसादिना न संद्याय इत्यन्तेन। उच्चेऋषीनिभिषिञ्चान्त इतिवचना-नुसारेण सिच्यमानानामृषीणां कुद्याप्यऋषिमतिमानामन्तरार्छं प-ध्यमाश्रितस्तनः परिषन्युक्तजळच्छटाः सेककर्तृसमुद्दायमुक्तजळ-सन्ततीर्यः द्यरीरेण संपिवत्मतीच्छेत् स इत्यन्वयः। मेतस्नाने रजो-

### कर्मविक्षेषे रजीवीषायावः स्नानमेदाश्च। १८९

दोषाभावे हेतुपाह, अग्रुचीखादिश्होकेन । अग्रुचिना मृतकाशीचवता, आममुच्छकछादिना अपक्षमुन्मयकपाछादिना, दत्तं जळं
दात्राद्यशोचादशुच्येद यावद्द्याहसमाप्तिनं भवति तावत्मेता मुझते।
तस्मात्मेतस्नानादौ नदीरजो न दोषायेति भाषः । अत्र द्याहपदमशौचकाछोपलक्षणार्थम्। रक्षांसीति मेतमसङ्गादुक्तम्। यनु अनिर्गतद्शाहाः जन्ममभृतिद्शाहाभ्यन्तरे ये मृता इतिविशेषपरतया
कल्पतरुणा च्याख्यातं, तद सन्दर्भविरोधादुपेक्षितम् । चन्द्रसूर्यग्रहे
रजोदोष।भावे हेतुपाह, स्वधुन्यम्थ इत्यादिना । मृतलइत्यनेनोद्धृतोदकच्याद्यादाः ।

#### अथ स्नानेभेदाः।

तत्र वाक्कः,
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियाकं मळक्षणम् ।
क्रियास्नानं तथा षष्ठं षोढा स्नानं मकीित्तम् ॥
अस्नातस्तु पुमान्नाहों जप्याग्निह्वनादिषु ।
मातःस्नानं तद्यें तु नित्यस्नानं मकीित्तम् ॥
चण्डाळ्यवपूयादि स्पृष्टा ऽस्नातां रजस्वळाम् ।
स्नानाहिस्तु यदा स्नाति स्नानं नैमित्तिकं हि तत् ॥
पुष्यस्नानादिकं यज्ञ दैवज्ञविधिचोदितम् ।
तदि काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तरमयोजयेत् ॥
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यम् देवताः पितृन् ।
स्नानं समाचरेयस्तु क्रियाकं तत्मकीित्तम् ॥
मळापकर्षणं नाम स्नानमभ्यक्रपूर्वकम् ।
मळापकर्षणार्थं तु मद्दिस्तस्य नान्यथा ॥
सरस्सु देवलातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ।
क्रियास्नानं समुद्दिष्टं स्नानं तत्र क्रिया मता ॥

तत्र काम्यं तु कर्त्तव्यं यथावद्विधिचोदितम् । नित्यं नैमित्तिकं चैव क्रियाङ्गं मलकर्षणम् ॥ <mark>तीर्थाभावे तु कर्त्तव्यमुष्</mark>णोदकपरोदकैः । स्नातस्य बह्धितप्तेन तथैव परवारिणा ॥ <mark>वारीरश्रद्धिविद्वेया न तु स्नानफर्</mark>छ भवेत्। अद्भिगात्राणि शुद्धान्ति तीर्थस्नानाद्भनेत्फलम् ॥ सरस्यु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च। <mark>स्नानमेत्र क्रिया यस्मात् स्नानात्पुण्यफ्</mark>ळं स्पृतम् ॥

दैवज्ञविधिज्योतिःशास्त्रम्।पवित्राणि मन्त्रान् । अभ्यङ्गपूर्वक-मिति मलापकर्षणसाधनोपलक्षणम् । तीर्थद्याब्दोऽत्र तीर्थभूतवापीत-डागादिपरः । देवखातादीनां पृथगुपादानात् । मता अभिमता।तत्र तेषु स्नानेषु । यथावदिति पुष्यस्नानाद्यक्तेतिकर्त्तव्यताक इसर्थः। नित्यं नैमित्तिकमिति । एतेन अथीदिदमुक्तं, यत काम्यस्नान-कियास्नाने उष्णोदकपरोदकाभ्यां न कर्त्तच्ये इति । परोदकैः परकृतज्ञां वायस्थोदकैः पञ्चापिण्डादीनुद्धृत्येत्युक्तम् । इदं च <mark>स्वक्रतज्ञाद्यायस्थजलाभावे । तीर्थसद्घावे तूष्णोदकपरोदकाभ्या</mark>ं <mark>स्नानं नादष्टकलकामित्याइ,स्नातस्येत्यादिना।</mark> क्रियास्नानं तु स<mark>र:-</mark> मभृतिष्वेव कर्त्तव्यं, न तुतद्भावेऽप्यन्यत्रेत्याह, सराप्ति चेत्यादिना ।

गोभिलः,

नित्यं सततनिवेत्र्यम् काम्यं कामाय यद्धितम् । निमित्तादुपजातं तु स्नानं नैमित्तिकं स्मृतम् ॥ सततनिर्वर्यम् अइरहःकर्त्तव्यत्वेनोक्तम् । तेन पातमध्याह्न-स्नानयोर्द्वयोरांप सङ्गहः । उभयोरपि तथात्वाभिधानात् । यदाइ कात्यायनः,

यथाऽहनि तथा पातर्नित्यं स्नायादनातुरः । इति ।

वैयाग्नपादोऽपि,
पातःस्नायी भवेत्रिसं मध्यस्नायी सदा भवेत । इति ।
ज्ञस्यपुराणे,
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते ।
तर्पणं तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन व्यवस्थितम् ॥

नित्यम् अहरहः क्रियमाणं पातःस्नानं मध्याह्नस्नानं च, अविशेषात् । नैमित्तिकं सूर्यग्रहादिनिमित्तिकं, न तु शङ्खोक्तं चण्डालस्पर्शादिनिमित्तकम् । तत्र—

इमश्रुकर्पाश्रुपातं च मैथुनं छर्दनं तथा । अस्पृइयस्पर्दानं कृत्वा स्नायाद्वज्या जलक्रिया ॥

इति ब्रह्मपुराणे तर्पणिनिषेषात । काम्यं स्वर्गादिफलकं शङ्खेन कियास्नानत्वेनोक्तं तीर्थादिस्नानं, न तु ज्योतिः शास्त्रोक्तं शङ्खेन काम्यस्नानत्वेनोक्तं पुष्यस्नानादि । तस्य ज्योतिः शास्त्रएव इतिक-च्यताभिधानेनेतिक र्चन्यताकाङ्खाविरहेण शास्त्रान्तरोक्ततर्पण-क्षेतिक र्चन्यतानन्वयात् । यज्ज लौकिकेषु अलौकिकाङ्गकत्यवि-रहात् शङ्खोक्तं लौकिके काम्यपुष्यादिस्नाने नालौकिकतर्पणाङ्ग-कत्विमिति श्रीदत्तरत्नाकराद्युक्तं, तिचन्त्यम्। एतस्यापि लोकानव-गतज्योतिः शास्त्रोक्तफलसाधनताकत्वेनालौकिकत्वात् । इदं च स्ना-नाङ्गतर्पणं स्नानान्यविहतोत्तरमेव कार्यम् । अङ्गानां प्रधानदेश-कालान्वयौचित्यात् । यज्ज्ञ कात्र्यायनादिभिः सन्ध्यावन्दनब्रह्मय-द्वाद्युक्तरं तर्पणमभिहितं, तत् पञ्चयद्वान्तर्गतपास्तिकतर्पणाभि-प्रायकम् ।

यदाह चाःतातपः, तर्पणं तु श्रुचिः कुर्यात् मत्यहं स्नातको द्विजः । देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम् ॥ इति । कारयायनोऽपि, पितृयज्ञस्तु तर्पणिमिति।
एवं च यस्यां ज्ञालायां तर्पणे सन्ध्याद्युत्तरत्वं नाभिहितं
तच्छालीयानामदःकृतेन स्नानाङ्गतपेणनापि प्रसङ्गात्मात्यहिकतर्पणिसिद्धिनत्वरूणोदयक्ततेन प्रातःस्नानाङ्गतर्पणेन। तस्यादरकृतत्वाव । वस्तुतोऽरूणोदयक्कतेनैव तर्पणेन तददःकर्त्तन्यतपणसिद्धिः। अरूणोद्यमारभ्येवादःकर्त्तन्याभिधानेन तस्यापि तदएरन्तःपाताव ।

न च कात्यायनेन स्नानोत्तरं ब्रह्मयज्ञतर्पणदेवपूजनतद्विस-र्जनान्युक्ता एष स्नानविधिरित्युपतंहारातः,

योगियाज्ञवल्क्येनापि-

उपस्थानादियस्तासां मन्त्रवान् कीर्त्तितो विधिः।

इसनेन उहां हराजे बादियन्त्रेरपायुपस्थानादे देवागातु इत्यादि यन्त्रकरणकदेवताविसर्जनक्षपिनेवेदनान्तस्य कर्मक छापस्य स्नानत्वाभियानाद ब्रह्मयक्षोत्तरकर्त्त च्यस्य तर्पणस्य स्नानाङ्गत्वभिति
वाच्यम् । तावत्कर्मक छापस्य नैरन्तर्येणानुष्ठनार्थमेक प्रयोगान्तर्भावाभिप्रायेण तथा अभियानाद । अन्यथा मध्याह सन्ध्यादेरपि तद इनत्वापित्तः। न चैतत्कस्यापि निवन्धकारस्य संमतम्। वश्यमाणाश्वछायनवाक्येन च ब्रह्मयक्षोत्तरोक्ततर्पणस्य ब्रह्मयक्षाङ्गत्वमेवाभिवितम्। अतो न तस्य स्नानाङ्गत्वसम्भावनाऽपि । छन्दोगपरिक्षिष्टे
तु ब्रह्मयक्षानन्तरं पितृयह्मक्षपं स्वतन्त्रमेव तर्पणमुक्तम्। गोभिलेनािष्
स्नानानन्तरं स्र्योपस्थानान्तां सन्ध्यामभिधाय तर्पणमुक्ता गायश्रीजपत्रह्मयक्षादिरुक्तः । एवमन्येनािप केनािप स्नानाङ्गत्वेन तपीणानभिधानात्स्नानाङ्गतर्पणं स्नानाच्यविहतोत्तरमेव कर्त्तु सुचितम् । तर्पणान्तरं तु विदिततन्काले कर्त्तच्यीमित मितभाति ।

हारीतः,

पश्च स्नानानि विषाणां कीर्तितानि मनीषिभिः।

आप्नेयं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेनच ॥ आग्नेयं भस्मना स्नानमद्भिर्वारूणमुच्यते। आपोहिष्ठेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्पृतम् ॥ अद्भिः सातपवर्षाभिदिं व्यं स्नानमिहो च्यते । एतैस्तु मन्त्रतः स्नात्वा तीर्थानां फलमाप्नुयाद ॥ आग्नेयमिति गोरजःस्नाने वायव्यवत् स्नाननामधेयम् । अग्नि-द्याब्दोऽत्र लक्षणया तत्कार्यभस्मान वर्त्तते इति तु कल्पतरुः। सर्वत्रा-ग्निकलिभ्यां दग्वक्तव्य इति दक् । आपोहिष्ठेति मन्त्रचतुष्ट्योप-लक्षणमिति कल्पतरुः । तच मन्त्रचतुष्ट्यं वान्नइसाद्यनुपदवक्ष्य-माणयोगियाज्ञवल्कयवचनादवसेयम् । तेन सममेतस्यैकमूलकत्वक-रुपनालाघवात । न चापोहिष्ठेति वै मान्त्रमितिवक्ष्यमाणयोगियाज्ञव-ल्क्यबचनान्तरोक्तमान्त्रस्नानेन सममेतस्य ब्राह्मस्नानस्यैकम् छक-स्वमस्त्वित वाच्यम् । आपोहिष्ठेति वै मान्त्रमिसस्यापि वान्न इसा-दिपूर्वोक्तमान्त्रस्नानानुवादकत्वात्। श्रीद्त्तादयस्तु इदं ब्राह्मस्ना-नम् आपोहिष्टेति वैमान्त्रमिति योगियाज्ञवलक्योक्तमान्त्रस्नानेन स-ममेकमूलकत्वाद् आपोहिष्ठामयो भुव इसादिना यथाचन इसन्तेन ऋ• क्त्रयेण कर्त्तव्यम्। शन्न आप इसादिकं तु कल्पान्तरमिति वदन्ति। एतैः अभ्नेयादिभिः। मन्त्रतः मृदालम्भनादिसाधनमन्त्रोचारणेनेति कल्पतरुः। अत्र अभिनमीळे इसाद्यन्यतमाभिनमकाद्याकमन्त्रेण ज्या-युषमिति मन्त्रेण वा भस्मनाऽङ्गोदृध्यूलनक्ष्पमाग्नेयं, शस्त्र इसादिमन्त्र-चतुष्ट्येन आपोहिष्ठेत्यादिऋक्त्येण वा मार्जनक्षं ब्राह्मम्, अइन-कान्तेत्यादिमद्भइणमन्त्रेण गोखुरोद्धृतरजसाऽनादृतदेहसम्बन्धो <mark>बायव्यम्, आपोहिष्ठेत्याद्यन्यतमाब्दैवतमन्त्रेण अनादृतस्य सातप-</mark> वर्षेऽवस्थानं दिव्यमित्येवमाग्नेयादिस्नानेषु मन्त्रान्वयं वर्णयन्ति ।

भस्म चात्र संस्कृताग्निसाध्यामित वदान्त ।
योगियाज्ञवल्क्यः,
कालदोषादसामध्यां न काक्रोति यदा हासौ ।
तदा ज्ञात्वा ऋषिभिम्तु मन्त्रेर्दृष्टं तु मार्जनम् ॥
शत्र आपस्तु द्रुपदा आपोदिष्ठाऽघमर्षणम् ।
एतेश्चतुर्भिर्ऋग्मन्त्रेर्मन्त्रस्नानमुदाहृतम् ॥
स्नानमञ्देवतैर्मन्त्रेर्मार्जनं माणसंयमः ।
अघमर्षणस्त्रेत्न अञ्चमेधावभृत्समम् ॥
अन्नायत्ये समुत्पन्ने स्नानमेव तु काग्येत् ।
पूर्वोदिष्टेस्तथा मन्त्रेरन्यथा मार्जनं भवेत् ॥

पुनर्यागियाज्ञवल्क्यः, असामध्याच्छरीरस्य कालशक्त्याद्यपेक्षया । मन्द्रस्तानादितः सप्त केचिदिच्छन्ति सुरयः ॥ मान्त्रं भोमं तथाऽऽयेयं वायव्यं दिव्यमेतच ।
वारुणं मानसं चैत्र सप्त स्नानान्यनुक्रमात् ॥
आपोहिष्ठेति वै मान्त्रं मृदालम्भश्च पार्थितम् ॥
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम् ॥
यत्तु सातपत्रर्षेण स्नानं तिह्व्यमुच्यते ।
वारुणं चात्रगाहं तु मानसं विष्णुचिन्तनम् ॥
शस्तं स्नानं यथोदिष्टं मन्त्रस्नानक्रमेण तु ।
कालादेशादसामध्यित्सर्वं तुल्यफलं स्मृतम् ॥
मानसं पत्ररं स्नानं केचिदिच्छन्ति सूर्यः ।
आत्मतीर्थपश्चंसायां व्यासेन पिठतं यतः ॥

मन्त्रस्नानादितः मन्त्रस्नानादीनिति द्वितीयार्थे तिसः। मृदालम्भास्तिति । मृदत्र तीर्थसंबिन्धनी प्राह्यति वदन्ति । शस्तिमिति।
मन्त्रस्नानक्रमेण यथोदिष्टं सर्वमेत्र स्नानं प्रशस्तम् । अत्रैव हेतुः कालादेशादिति। स्मृत इत्यनन्तरं यत इति शेषः। अत्रामुख्यस्नानगणने
मुख्यस्य वारुणस्नानस्य गणनं कालदोषादौ तेषापि तत्तुल्यत्वद्योतनाय । अत एवोक्तं सर्व तुल्यफलं स्मृतिमिति ।

ब्रह्मपुराणे,
पुण्यं कनखले यच प्रयागे यच सुन्द्रि ।
तत्फलं सकलं देवि भूतिस्नाने विधीयते ॥
भूतिर्भस्म । तथा,
उच्छिष्टं वा पमत्तं वा नरवाहननन्दिते ।
भृतिस्पृष्टं न हि नरं धर्षयन्ति विनायकाः ॥
प्रमत्तोऽनवहितः । नरवाहनः कुवेरः तेन नन्दिते आराधिते
इति देव्याः सम्बोधनम् । धर्षयन्ति भत्स्यन्ति ।
विष्णुपुराणे,

आकादागङ्गासाछिछं समादाय गभस्तिमान् ।
अनव्भ्रगतमेवोव्या सद्यः क्षिपति रिविमिभः ॥
तस्य संस्पर्वानिर्धृतपापपङ्को द्विजोत्तमः ।
न याति नरकं मन्यो दिव्यस्नानं हि तद स्मृतम् ॥
कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेषु च यदिवः ।
दृष्टार्क पतित क्षेयं यद्वाङ्गं दिग्गजोिष्झतम् ॥
युग्मर्सेषु च यत्तोयं पतसर्कोज्ञ्ञितं दिवः ।
तत्सूर्यरिविमिभः सद्यः समादाय निरस्यते ॥

विषमेषु क्वितिकादिगणनया प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमनवमादिषु कृतिकामृग्विरः पुनर्वसुप्रभृतिषु । दृष्टार्कमिति क्रियाविशेषणम् । तेन सूर्ये प्रतपति विषमेषु नक्षत्रेषु यत्तीयं दिवः पताति तद् दिग्ग-जोिष्मतं गाङ्गमित्यर्थः । युग्मर्सेषु समनक्षत्रेषु रोदिण्याद्रिप्रभृतिषु । तथा,

जभयं पुण्यमत्यर्थं नृणां पापहरं द्विज ।
आकाशगङ्गासिललं दिन्यस्नानं महामुने ॥
डभयं दिग्गजोिष्झतं सूर्यरक्ष्मयुष्झितं च ।
गर्भः,
दिन्यं वायन्यमाग्नेयं ब्राह्मं सारस्वतं तथा ।
मानसं चेति विश्रेयं गौणस्नानं तु षड्विधम् ॥
सरस्वती विदुषां वाक् तया प्राप्तं सारस्वतम् ।
तथाच बृहस्पातिः,
वायन्यं गोरजः प्रोक्तमस्तं गच्छति गोपतौ ।

वायण्य गारणः त्राक्तमस्त गच्छात गायता । विद्वत्सरस्वतीपाप्तं स्नानं सारस्वतं तु तत् ॥ गोपतौ सूर्ये । सारस्वतस्वक्रपमाह— व्यासः,

## अशक्तौ अशिरस्कस्नानम् आतुरशु दिश्च। १९७

स्वयमेवोपसन्नाय विनयेन द्विजातये।
तज्ज्ञः संपादयेत्स्नानं शिंष्याय च सुताय च ॥
दाक्षायणमयैः कुम्भैर्मन्त्रवज्जाह्मवीजछैः।
कृतमङ्गलपुण्याहैः स्नानमस्तु तवानघ॥
इत्युक्ता जाह्मवीस्नाने तीर्थान्यन्यानि कीर्त्तायेत्।
सर्वतीर्थाभिषेकस्तु भूयादित्यन्ततो वदेत्॥
इत्येवं मन्त्रिवर्याणां वचनेन महात्मनाम्।
सर्वतीर्थेषु सुस्नातः पूतो भवाते नान्यथा॥
उपसन्नाय समीपउपविष्ठाय। दाक्षायणेत्यादिमन्त्रः। दाक्षा-

यणं हिरण्यम् ।

जाबालः,

अद्विरस्कं भवेत्स्नानं स्नानाज्ञक्तौ तु कर्षिणाम् । अद्विण वाससा वापि पार्जनं दैहिकं विदुः ॥

अशिरस्कं शिरो विद्याय गात्रप्रक्षालन्हपं, स्नानाशक्तौ सशि-रस्कस्नानाशक्तौ, कर्मिणां स्नानोत्तरविद्दितकर्मचिकीर्घूणां, दैहिकं समस्तदेहच्यापि । केचिदिदं कर्माङ्गस्नानानुकल्पद्वयं मान्त्रस्नानेन सह समुचिन्वन्ति । तदयुक्तम । निरपेक्षश्रवणात् ।

शिरःस्नातस्तु कुर्नीत दैवं पित्र्यमथापि वा । इति मार्कण्डेयपुराणं तु शक्तिविषयम् । बृह्स्पतिः, आर्टेण कपटेनाङ्गोधनं कापिलं स्मतम् ।

आर्द्रेण कर्पटेनाङ्गशोधनं काषिछं स्मृतम् । यमः,

आतुरस्नानज्ञत्वे दशकृत्वो द्यानातुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुध्येत्स आतुरः ॥ स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत् ॥ सिक्तगात्रा भवेदेभिः साङ्गोपाङ्गा कथञ्चन । न वस्त्रपीडनं कुर्यान्नान्यद्वासश्च धारयेत् ॥ उद्यानाः,

जनराभिभृता या नारी रजसा च परिष्छता।
कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्यात केन कर्मणा॥
चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते स्पृशेदन्या तु तां ख्रियम्।
सा सचैछा ऽवगाह्यापः स्नात्वास्नात्वा पुनः स्पृशेत्॥
दश द्वादशकृत्वो वा आचामेच पुनः पुनः।
अन्ते च वाससस्त्यागस्ततः शुद्धा भवेच सा॥
दयाद्रस्या ततो दानं पुण्योहेन विशुध्यति।
पराद्यारः,

अस्तं गते यदा सूर्ये चण्डालं पतितं स्त्रियम् । स्तिकां स्पृशतश्चेत्र कथं शुद्धिर्तिधीयते ॥ जातवेदाः सुवर्णं च सोममार्गस्तथैवच । ब्राह्मणानुमते चैत्र दृष्ट्वा स्नात्वा च शुध्यति ॥ आचान्तमनुगर्त्तं वा निश्चि स्नानं न तिद्यते । स्नानमाचमनं मोक्तं दिवोद्धृतजलेन च ॥

जातवेदा अग्निः। साममार्ग आकाशम्। ब्राह्मणानुमते स्नात्वा ऽग्न्यादिकं च दृष्ट्वा शुध्यतीसर्थः। आचान्तमाचमनम्। अनुगर्त्तं जलाश्यं प्रविश्यानिशीत्याचमनस्नानयोक्षभयोरिष योज्यम्। अत्रायं निर्णयः। स्नानानुकल्पेषु श्रुता एव धर्मा अनुष्ठेयाः, तर्पणमिष न । तद्क्र-तर्पणस्य स्नानाङ्गत्विधायके निसं निर्मात्तकिमिति वाक्ये स्नान-पदेन रूट्या मुख्यस्नानस्यैव प्रतिपादनात् । मुख्यस्नानमध्ये म-ध्याह्मस्नानपातःस्नानिकयास्नानेष्वेव वक्ष्यमाणाः स्नानधर्माः।

### प्रातम्भयाह्नकियास्नानेष्वेव स्नानधर्माः । १९९

यध्याह्नस्नानमुपक्रम्येव कासायनादिभिस्तत्तद्धमीपदेशात । प्रातःस्नाने च यथाऽहान तथा प्रातिरत्यादिना छन्दोगपिरिशिष्टेन
यध्याह्मस्नानधर्मातिदेशात । क्रियास्ताने तु क्रियास्तानं प्रत्रक्ष्यामीत्यादिवक्ष्यमाणशङ्ख्यवनेधर्मापदेशात । एवं च क्रियास्नाने तदुपक्रम्य पिटताः शङ्खोत्ता एव धर्मा अनुष्ठातुमुचिता इति प्रातिभाति । आचारस्तु स्वशाखोत्त्रपौराणिकयोरन्यतरधर्मानुष्ठानएव ।
ग्रहोपरागनिमित्तकस्नानं तु शङ्खेन षोढा विभक्तेषु स्नानेषु क्रियास्नानएवान्तर्भवति।चण्डालशवपूयादीत्यादिना चण्डालादिस्पर्शानि
स्निकस्नानानामेव तेन नैमित्तिकत्वपरिभाषणात् । पुष्यस्नानादिस्नपकाम्यस्नाने तु ज्योतिःशास्त्रोत्तरेव धर्मे।निराकाङ्कत्विमस्निक्तिम्यस्नाने तु ज्योतिःशास्त्रोत्तरेव धर्मे।निराकाङ्कत्विमस्निमित्तकस्नाने तु ज्योतिःशास्त्रोत्तरेव धर्मे।निराकाङ्कत्विमस्निमित्तकस्नाने तु ज्योतिःशास्त्रोत्तरेव धर्मे।निराकाङ्कत्विम-

अजीर्णेऽभ्युदिते वान्ते इमश्रुकर्माण मैथुने । दुःस्वमे दुर्जनस्पर्भे स्नानमात्रं विधीयते ॥

इति यमवचनेन मज्जनमात्रविधानात्, मात्रपदेनात्र सर्वाङ्ग-च्याद्यंत्तिरिति श्रीदत्तः । अभ्युदितेऽत्राशुद्धोद्धरादिना अभि-च्यक्ते। एतच्चोत्तरकालस्नानपाप्त्यर्थम् । अजीर्णावस्थायां तिन्नषे-धात् । अथवा अजीर्णे इत्यनेनाजीर्णमात्रस्य स्नाननिमित्तत्वम् । अभ्युदिते वान्तइस्रोनेन पर्युषितवमनस्य स्नाननिमित्तत्वं प्रतिपा-दितम् ।

अत एव मनुः,

वान्तो विश्किः स्नात्वा तु घृतप्राध्यनमाचरेत् । आचामेचैव भुक्काऽत्रं स्नानं मेथुनिनः स्मृतम् ॥ इति । भुक्काऽत्रं, वान्त इत्यनुषङ्गः । तेन सद्योवमने आचमनमात्रम् । एवकारेण वान्तइत्यनेन सामान्यतः प्रसक्तस्य स्नानस्य व्याद्यक्तिः । मैथुने इसस्य ऋतुकालदृति शेषः । अत एव ज्ञातातपः,
ऋतौ तु गर्भशङ्कित्वाद स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् ।
अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मृत्रपुरीषवद ॥ इति ।
दुर्जनश्चाण्डालादिः । न च—
अस्पृश्यस्पर्शने वान्ते अश्रुपाते श्लुरे भगे ।
स्नानं नैमित्तिकं कार्य दैविपित्र्यविवर्जितम् ॥

इत्यापस्तम्बेन तत्र तर्पणमात्रनिषेधात तदेकवाक्यतया अजीण्ड्यादियमवचनेऽपि मात्रवाब्देन तर्पणमेव व्यावच्यतामिति बाच्यम् । अजीर्ण इत्यादियमवचने मात्रपदेन सामान्यतः स्नान धर्ममात्रव्यावर्त्तनेऽपि—

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमिष्यते । तर्पणं तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन व्यवस्थितम् ॥

इति ब्रह्मपुराणनाक्येन विशेषतः प्रसिक्षतस्य तर्पणस्य आपस्तम्बनाक्येन व्यावर्त्तनातः । एवं च ब्रह्मपुराणे नैमिलिकपदं राहृपरागादिनिमित्तकपरमः । आचारोऽप्येवमेवेति सङ्क्ष्यः। मला-पक्षणे तु लौकिकत्वाक्षालौकिकधर्मसम्बन्धः । जप्तकामाः प्रवित्राणीत्यादिना शङ्खेन जपाद्यधिकारसम्पादकत्वेनोक्ते क्रिया-क्रस्नानेऽपि न स्नानधर्माः । तथासित यथाऽहिन तथा वात-रिस्रेनेन प्रातःस्नानत्वपुरस्कारेण स्नानधर्मातिदेशवैफल्यं स्यातः । क्रियास्नाने तु शङ्खोक्ता औपदेशिका एव धर्मा इति प्रागेवाभि-हितम।यानि तु क्रच्छाद्यङ्गभूतानि तान्यीप क्रियास्नानानिति केचि-त्यावस्तुतः स्नानं तत्र क्रिया मतेस्यनेन तीर्थस्नाानादिक्रपप्रधानस्ना-नस्यैव शङ्खेन क्रियास्नानत्वेन परिभाषणात्तान्यीप क्रियाङ्गस्ना-नान्येवि युक्तमः।

ज्योतिर्निबन्धे तु—

अन्त्येष्ट्यां शवचाण्डालस्पर्शने खरकाकयोः । राहुग्रस्ते विमुक्ते वा कुर्यात स्नानममन्त्रकम् ॥ इति वचनेन राहूपरागानिमित्तकस्नानेऽप्यमन्त्रकत्वमुक्तम् । एवमपि नित्यं नैमित्तिकमिसादिब्रह्मपुराणवचनोक्तं तर्पणं तु भ-बसेव ।

वाराहपुराणे,
दक्षिणावर्त्तमञ्ज्ञेन तिल्लामश्रोदकेन च।
उदके नाभिमात्रे तु यः कुर्यादभिषेचनम्।।
पाक्स्रोतिस तु वै नद्यां नरस्त्वेकाग्रमानसः।
यावज्जीवक्ठतं पापं तत्क्षणादस्य नश्यति ॥
अञ्ज्जिपत्रपद्येन सर्वरत्नोदकेन च।
स्रोतसो वै नरः स्नात्वा सर्वपापैः ममुच्यते ॥
स्रोतस इति सप्तम्यर्थे पष्टी ।
दक्षिणावर्त्तमञ्ज्ञेन पात्रऔदुम्बरे स्थितम्।
उदकं यः प्रतीच्छेत श्चिरसा हृष्टमानसः॥
तस्य जन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति।
औदुम्बरे ताम्रे।
अथ स्मृतिचन्द्रिकादिनिबन्धोदाहृतास्तिथिस्नानमन्त्राः प्रदर्शन्ते।

विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि । धर्मद्रवेति विष्याते पापं मे हर जाह्नवि ॥ श्रद्धया धर्मसंपन्ने देवि श्रीमिति जाह्नवि । अमृतेनाम्बुना देवि भागीरिथ पुनीहि माम् ॥ इति गङ्गास्नानमन्त्रः । त्वं देवि सरितां नाथे त्वं देव सिंह्नतां पते । उभयोः सङ्गमे स्नात्वा मुञ्जामि दुरितानि वै 💵 इति गङ्गासागरस्नानमन्त्रः। करतोये सदानीरे सारच्छेष्ठेति विश्रुते। आष्ठावयसि पौराणां पापं हर करोद्धवे ॥ इति करतीयास्नानमन्त्रः। ब्रह्मपुत्र महाभाग वान्तनोः कुलवर्द्धन । अमोघगभसम्भृत पापं छोहित्य मे हर ॥ इति लौहित्यनदस्नानमभ्तः। गाधिराजसुते देवि विश्वामित्रमुनेः स्वसः। ऋचीकभार्ये ससार्थे पापं मे हर कौ विश्वि ॥ इति कौशिकीस्नानमन्त्रः। आद्ये नमः पुण्यजले नमः सागरगामिनि । नर्मदे पापनिर्मुक्ते नमो देवि वरानने ॥ नमोऽस्तु ते मुनिगणसिद्धसेविते नमोऽस्तु ते बाङ्करदेइनिःस्ते। नपोऽस्तु ते धर्मभृतां वरपदे नपोऽस्तु ते सर्वपविव्यावने ॥ इति नर्पदास्नानमन्त्रः। भीमस्वेदसमुद्भूते रथनेमिविनिःस्रते । सर्वपापविनाधार्थ स्नास्ये देवि तवाम्भासि ॥ इति भीमरथीस्नानमन्त्रः। अग्निस्तु ते योनिरिला च देहो रेतो हि विष्णोरमृतस्य नाभिः। एतद् ब्रुवन् पाण्डव सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत पति नदीमाम् ॥ इति सागरस्नानमन्त्रः।

अथ साननिमित्तानि।

तत्र मनुः, दिवाकीर्त्तिमुद्दव्यां च पतितं स्नुतिकां तथा । श्रवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा स्नानेन शुध्यति ॥
दिवाकीितः चण्डालः ।
चण्डालप्रवमातङ्गदिवाकीित्तजनङ्गमाः ।
इति अमरकोशात ।
उदक्या रजस्वला । स्नानेन सचैलस्नानेन ।
तदाहाङ्गिराः,
श्रावस्पृश्रमयोदक्यां स्नुतिकां पतितं तथा ।
स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धिः स्यात्सचेलेन न संश्रयः ॥ इति ।
गौतमोऽपि,

पतितचण्डालस्र्तिकोदनयाशनस्पृष्टितत्स्पृष्ट्युपस्पर्धाने सचैल चदकोपस्पर्धनाच्छुद्ध्येदिति ।

अत्र उपस्पर्शनपदं स्नानपरम।अङ्गिरोवाक्येकवाक्यत्वात । पतितादिशवान्तानाम अन्यतमस्य स्पृष्टो, तस्य स्पृष्टो उपस्पर्शनेन स्पृष्टस्पिश्चिन उपस्पर्शने स्पर्शहत्यर्थः । तेन तृतीयपर्यन्तस्य स्नानं
सिष्ट्याते । एवश्च दिवाकीि मिस्यादिमनुवचने तत्स्पृष्टिनमित्यत्र
तत्पदेन दिवाकीर्त्यादिश्चान्तानां परामर्शः । न च सिन्नहितत्वाच्छवस्येव तत्पदेन परामर्शोऽस्त्विति वाच्यम् । एकवाक्यरेपात्तत्वेन
सर्वेषामेव सिन्नहितस्वात । स्मृतिचिन्द्रकाि खितस्मृत्यन्तराद्प्ययमर्थः मतीयते ।

यथा,शवचण्डालपतितस्नातिकोदक्यातत्स्पृष्टिस्पर्शने स्नानमिति। अत्र गौतमेन तृतीयस्य यद् स्नानं विहितं तद् कामकृतस्पर्शवि-षयम् । भ्रकामतस्तु आचमनमेव ।

यदाह संवर्तः, तत्स्पृष्टिनं स्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते । ऊर्ध्वमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥ इति । यत्तु कूर्मेषुराणवचनम्,
चण्डालस्तुतिकारावैः संस्पृष्टं संस्पृशेद्यदि ।
ममादात्तत आचम्य जपं कुर्यात्समाहितः ॥
तत्स्पृष्टिस्पृष्टिनं स्पृष्टा बुद्धिपूर्व द्विजोत्तमः ।
आचामेत विश्वद्ध्यर्थं माह देवः पितामहः ॥
इति, यदीपच याज्ञवल्क्वचनम्,
खदक्याऽश्चिभिः स्नायात्संस्पृष्टस्तैरूपस्पृशेद्य ।
अञ्लिङ्कानि जपेचैव मायत्रीं मनसा सकृद् ॥

इति, तत्र गौतमत्रचनस्वरसात्कूर्मपुराणताक्ये संस्पृष्टिमिसस्यैकव्यत्रधानेन स्पृष्टिमिसर्थः । तत्स्पृष्टित्यस्यापि द्वितीयस्पृष्टेसर्थः । याज्ञवल्क्यवचने संस्पृष्ट इत्यस्य साक्षादेकव्यवधानेन
वा स्पृष्टे इत्यर्थः । तैः संस्पृष्ट इत्यत्रानुषाञ्चतसंस्पृष्ट्पदस्य तु
साक्षात् संस्पृष्टे इत्येवार्थः । तैः उदक्याऽश्चिभिरेकव्यवधानेन
संस्पृष्टेः । एवं चाबुद्धिपूर्वस्पर्धे द्वयोः स्नानं तृत्ततीयादेराचमनं,
बुद्धिपूर्वस्पर्धे त्रयाणां स्नानं चतुर्थस्याचमनीमसेवं परम् । पूर्वोदाहृतगौतमवचनानुरोधाद ।

तथाच स्मृतिचिष्ट्रिकायां संग्रहकारः,
अबुद्धिपूर्वसंस्पर्धे द्वयोः स्नानं विधीयते।
त्रयाणां बुद्धिपूर्वे तु तत्स्पृष्टिन्यायकल्पना ॥ इति ।
तत्रेव मनुश्च,
छपस्पृदोच्चतुर्थस्तु तद्ध्वे मोक्षणं स्मृतम् । इति ।
अन्ये तु दण्डादिपरम्परया स्पृष्टविषयाण्येतानि वचनानीत्यादः । एवमेव—

सस्तकं च मृतकं प्रसूतां वा रजस्वलाम् । स्पृष्ट्वा स्नायात्तु तत्स्पृष्टं संस्पृष्टाबाचमेद् बुधः ॥ इत्यादिपुराणवचनम् । अन्यान्यापे वक्ष्यमाणानि देवलादिवच-नानि व्याख्येयानीति दाक्षिणात्यनिबन्धाः ।

गौडमेथिछादिनिबन्धेषु तु दिवाकीर्त्तिमित्यादिमनुवाक्ये तरस्पृष्टिनिमत्यत्र तच्छब्देन वात्र एव परामृद्यते। पतितेत्यादिगौतमनाक्येऽपि वात्रस्पृष्टीत्येकं पदं वात्रस्पर्शकर्तृपरम्। तथा तत्स्पृष्टीसिप सिनिकृष्ट्यात्रस्पृष्टिस्पर्वाकर्तृपरम्। वक्ष्यमाणबृहस्पत्यादिवाक्यैकवाक्यत्वात्।

यथा बृहस्पतिः,

भावस्पृष्टं दिवाकीितं चितिं यूपं रजस्वलाम् । स्पृष्ट्वा प्रमादतो विपः स्नानं कृत्वा तु शुध्यति ॥ च्यवनोऽपि,

श्वानं स्वपाकं प्रेतधूमं दैवद्रव्योपजीवनं ग्रामयाचकं यूपं चिति चितिकाष्ठं मद्यं मद्यभाण्डं सस्तेहं मानुषास्थि वावस्पृष्टं रज-स्वलां महापातिकनं वावं च स्पृष्ट्वा सचैलमम्भोऽवगाह्य उत्तिर्यं अग्निमुपस्पृवोद गायत्र्यष्ट्वातं जपेद घृतं प्राक्ष्य ततः स्नात्वा द्वि-राचामेद ।

अत्राग्निस्पर्शनादिकं कामक्रते । बृहस्पतिना प्रमादकृते स्ना-नमात्रविधानाद ।

स्पष्टमाह बृहस्पतिः, विकास क्रिकेन्स करिन

पतितं स्तिकामन्सं वातं स्पृष्टा च कामतः ।
स्नात्वा सचैछं हुत्वाऽिंन घृतं माद्य विशुध्यति ॥
अत्र होमो महान्याहातिभिः । एतञ्च वातस्पृष्टिस्पर्वाएव स्नानं
न पतितादिस्पृष्टिस्पर्वो । तत्र देवळादि।भराचमनविधानाद ।
यथा देवलः

उपस्पृत्रयाश्चाचिस्पृष्टं तृतीयं वापि मानवः।

इस्तौ पादौ च तोषेन प्रक्षारुयाचम्य शुध्यति ॥ अत्राशुचिपदं शवतत्स्पृष्टिभिन्नाशुचिपरम् । व्नस्पिक्षानस्तत्-स्पिक्षानश्च स्पर्शे स्नानविधानात् ।

याज्ञवल्कयोऽप्यत्राचमनमेवाह, यथा उदक्याऽश्वचिभिः स्नायात्तंसपृष्ठस्तैरुपस्पृशेत् । अञ्ळिङ्गानि जपेचैव गायत्रीं मनसा सकृत् ॥

तै: उदक्याऽश्विस्पृष्टेः, संस्पृष्ट इस्रत्राप्यन्वेति । उपस्पृशेत् आचामेत्र।तैः उदक्याऽश्विभिः दण्डादिपरम्परया स्पृष्टः सन्नाचा-मेदित्यपरे इति व्याख्यातम् ।

ज्ञातातपः, अशुचि संस्पृदोद्यस्तु एक एव स दुष्यति । तं स्पृष्ट्वाऽन्यो न दुष्येत सर्वद्रव्येष्वयं विधिः ॥ न दुष्येतेसनेन स्नाननिमित्तदोषाभाव उक्तः, न त्वाच-मननिमित्तदोषाभावः । सर्वद्रव्येषु मद्यादिषु ।

वृद्धशातातपः,
चण्डालं पतितं व्यङ्गमुन्मत्तं शतमन्त्यजम् ।
स्तिकां स्विकां नारीं रजसा च परिष्लुताम् ॥
इत्रकुत्रकुटवराहांश्च ग्राम्यान् संस्पृश्य मानवः ।
सचैलं सिशरः स्नात्वा तदानीमेव शुध्यति ॥
व्यङ्गः पाण्यादिविकलः। व्यङ्गोन्मत्तयोः सदाचारहीनत्वादः

स्पृद्यता । स्र्यिका मसत्रकारिणी । देवलोऽपि,

> व्यपाकं पतितं व्यङ्गमुन्मनं दावहारकम् । स्नृतिकां साविकां नारीं रजसा च परिष्छ्याम् ॥ व्यक्ककुटवराहांश्च इत्यादि द्यातातप्वाक्यसमानम्।साविका

प्रसवकारिणी। श्वादिभिः विरःस्पर्वे स्नानं, गात्रान्तरस्पर्वे च तद-ङ्गक्षालनाचपनपात्रम् ।

यथा द्यातातपः,
रजकश्चर्मकारश्च व्याधजालोपजीविनौ ।
चैलिनिर्णेजकश्चेष नटः बैल्पिकस्तथा ॥
मुखेभगस्तथा क्वा च विनता सर्ववर्णगा ।
चिक्री ध्वजी वध्यधाती ग्राम्यकुक्कुटश्करौ ॥
एभिर्यदङ्गं संस्पृष्टं विारोवर्ज द्विजातिषु ।
तोयेन झालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात् ॥
चैवेश्यत्र सौचिरिति नट इत्यत्र टक इति प्रायश्चित्तविवेके
पाठः । व्याख्यातं च-सौचिः सच्या जीवी, टको धूर्तः।चक्री तैलिकः । ध्वजी बौण्डिकः ।

विष्णुः,

चिताभूमेः सेवने सर्वे वर्णाः स्नानमाचरेयुः मैथुने दुःस्वमे वमनविरेकयोः वमश्रुकर्माण च कृते वावस्पृवां च स्पृष्टा रजस्वला-चण्डालयूपांश्च भक्षवज्यं पञ्चनखवावं तदास्य सस्नेहम् ।

मैथुने ऋतुगमने स्नानं भागुक्तम् ।
ब्रह्मपुराणे,
उदक्यां स्नुतिकां चैन क्वानमन्सानसायिनम् ।
नग्नादीनमृतहारांश्च स्पृष्ट्वा शांचं विधीयते ॥
स्नात्वा सचैछो मृद्धिस्तु शुध्येद् द्वादशिर्मनरः ।
एतदेन भनेच्छोचं मेथुने नमने तथा ॥ नग्नाद्यः पाषण्डाः ।
तथाच विष्णुपुराणम्,
सर्वेषामेन वर्णानां त्रयी संनरणं नृप ।
तां समुज्झति यो मोहात् स नग्नः पापकृत्तमः ॥

मृद्धिरियनन्तरम् उदक्यादिस्पृष्टमङ्गं प्रक्षाल्येत्यध्याहार्यम् । स्नात्वा शुध्येदित्यन्वयः ।

मार्कगडेयपुराणे,

अभोज्यस्तिकाषण्डमार्जाराखुक्वकुक्कटान् । पतितापविद्धचण्डालमृतवाहांश्च धर्मवित् ॥ संस्पृक्ष्य शुध्यति स्नानादुदक्याग्राम्यशुकरौ ।

अभोज्या रजकादयः । मार्जारोऽत्र वनमार्जारः । ग्रहमार्जा-रस्य सदा धाचित्वाद ।

यथाह सुमन्तुः, स्तीवालम्याकमित्रकामार्जारमृषिकच्छायापां सुविमुषो नित्यं मेध्याः।

बृहस्पतिरपि, स्त्रियो रुद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन । मार्जारश्चेव दर्वी च मारुतश्च सदा शुचिः ॥

अत्र स्नीवालम्यकमिकासाहचर्याद् गृहमार्जारावगतेरिति श्रलगिणः । एवञ्च सुमन्तुवचने मृषिको गृहमूषिको ज्ञातव्यः । माकण्डेयपुराणे आखुस्पर्यो स्नानविधानात् । श्रीद्त्तस्तु मार्कण्डेयपुराणे मार्जारस्पर्यो स्नानविधानान्मार्जारश्च सदा श्रुचिरिति विष्णुस्मृतिर्माण्डादिविषया । अथवा मार्जारकमिके स्पर्यो स्नानं मार्जारकर्तृके स्पर्यो दोषाभाव इति व्यवस्था । चाण्डालादिस्पर्यो तु न
तथा द्वैविध्याश्रवणादित्याह । इदं च मार्कण्डेयपुराणे द्वितीयाश्रवणात्परसमवेतिक्रियाजन्यफल्यालित्वं कमत्विमितिकमिल्क्षणाभिनाः
येण बोध्यम् । अपविद्यो लोकबहिष्कृतः ।

बौधायनः, चण्डालेन सहाध्वगमने सचैलस्नानम् । परादारः,

चैसरक्षितिर्यृपश्चण्डालः सोपविकयी।

एकांस्तु ब्राह्मणः स्ष्ट्रष्ट्वा सचैलो जलमाविद्येत् ॥ चितिमदेशारोपितहक्षश्चेत्यहक्ष इति स्मृतिचिद्दिका । तथा,

श्वपाकैरवलीहस्य नखैविदलितस्य च । अद्भिः पक्षालनं घौचमित्रना चोपचूहनम् ॥ इयं च स्नानं विनेव शुद्धिः विशोभिन्नगात्रोपघाते इति प्रा-युक्तम् । उपचूहनं डवालया स्पर्शनमिति श्रीदत्तः ।

आपस्तम्बः,

एकशाखां समारूढश्चाण्डालादिर्यदा भनेत् । बाह्मणस्तत्र निवसन्स्नानेन शुचितामियात् ॥ अत्रैकशाखापदमत्यन्तसान्निध्योपलक्षणार्थम् । अत एवैकसं-

<mark>क्तराद्यारोहणेऽपि अश्</mark>राचित्वं वदन्ति ।

समृतिचिन्द्रिकायां सङ्गहोऽपि,
ताणें संसारएकस्मिन्नस्पृत्रयः सह तिष्ठति ।
अस्पृष्ठस्तैरदृष्ठोऽस्मीत्येनं मृहस्तु मन्यते ॥ इति ।
ताणें तृणानिर्मिते ।
च्यासोऽपि,
स्रतिका पतितोद्द्रक्या चण्डालश्च चतुर्थकः ।
यथाक्रमं परिहरेदेकद्विविचतुर्युगम् ॥
युगमिति हस्तचतुष्ट्योपलक्षणम् ।
यचु वैयाघ्यद्वचनम्,
चण्डालं पतितं चैव दूरतः परिवर्जयेत् ।
गोवालच्यजनादर्वाक् सवृता जलमाविशेत् ॥
तद् आपद्विषयम् ।
च्यासः,

चण्डालपतितौ दृष्ट्वा नरः पश्येत भास्करम् । स्नातस्वतौ समालोक्य सचैलं स्नानमहीते ॥ यमः, अजीर्णेऽभ्युदिते वान्ते अपशुकर्मणि मैथुने । दुःस्वप्ने दुर्जनस्पर्शे स्नानमात्रं विधीयते ॥

क्समपुराणे, स्पृष्ट्वा रुद्रस्य निर्मालयं सवासा जलमाविशेदा। एतद् अपनीतनिर्मालयविषयम् । संवक्तः,

क्वत्राहलरानुष्ट्रान् टकगोमायुवानरान् । काककुक्कुटगृश्रांश्च स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत ॥ पैठीनस्निः, काकोळूकस्पर्शने सचैलस्नानमनुदकमृत्रपुरी-षकरणे सचैलं स्नानं महाव्याहृतिभिहींमश्चेति ।

अङ्गिरा ऋषि,
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा यदा नैवोदकं लभेत्।
स्नात्वा लब्धोदकः पश्चात सचैलस्तु विश्वद्धाति ॥
व्यासः,
वृक्तवानरमार्जारखरोष्ट्राणां शुनां तथा।
श्कराणाममध्यं वे स्पृष्टा स्नायात्सचैलकम् ॥
ब्रह्माराडपुराणे,
वैवान्पाश्चपतान् स्पृष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान् ।

विकर्मस्यान्द्रिजान् श्र्दान् सचैलो जलमाविशेत् ॥ अत्र शैवपाश्चपतानां वेदविरुद्धाननुष्ठातृषां स्पर्शो यद्यपि ना शुद्धिनिमित्तं तथापि ब्राह्मणस्पर्शादेराचमननिमित्तत्ववत् तत्स्पर्श-स्पापि स्नाननिमित्तत्वमविरुद्धम् । अत्र शैवपाश्चपतौ वेदविरुद्धशै- वाद्यागमोक्तानुष्ठातारौवा वेदितव्यौ, लोकायितिकसाह्चर्यात्। के-चित्तु विकर्भस्थानिति शैवादिश्रूद्रपर्यन्तानां विशेषणम्। तेषु लोकाय-तिकनास्तिकयोरूपरञ्जकमन्येषां व्यावर्त्तकं तत्। अन्यथा रजका-दिभिः शिरोवर्जाङ्गस्पर्शे आचमनं, श्रूद्रेण यत्किञ्चिदङ्गस्पर्शे स्ना-निमिति महद्रैषम्यम् । किञ्च येषां श्रूद्राणां भोज्यान्नताऽपि तेषां श्रूद्राणां स्पर्शस्य स्नानानामित्ततेसनौचिसमेवेसाहुः।

षद्त्रिंशन्मतेऽपि,

बौद्धान पाश्चपतान जैनान लोकायतिकनास्तिकान् । विकर्मस्थान द्विजान स्पृष्टा सचैलो जलमाविद्यात ॥ कापालिकांस्तु संस्पृदय प्राणायामोऽधिको मतः। हारीतः,

व्यविष्ठां काकविष्ठां वा कङ्क्रग्रधनरस्य च । अधोच्छिष्टश्च संस्पृत्रय सचैलो जलमाविशेत् ॥ अधोच्छिष्टः मूत्राद्युत्सर्गेणाशुद्धः । देवलः,

मानुषास्थि वसां विष्ठामात्त्रं मूत्ररैतसी।
मज्जानं शोणितं वाऽपि परस्य यदि संस्पृशेत् ॥
स्नात्वा प्रमृज्य लेपादीनाचम्य च शुचिभवेत् ।
तानि स्थानिं च संस्पृश्य पूतः स्थात्परिमार्जनात् ॥
परिमार्जनात् क्षालनात् । तदनन्तरमाचमनं प्रागेवोक्तम् ।
विष्णुः,

नाभेरधस्तात्प्रबाहुषु च कायिकैर्पलैः सुराभिर्पधौर्यापहतो मृत्रियेस्तदङ्गं प्रक्षाल्य अतिन्द्रतः शुद्धो भवति, असन्नोपहतो मृत्तोयेस्तदङ्गं प्रक्षाल्य स्नानेन, चक्षुष्युपहते उपोष्य स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति, द्वानच्छदोपहतश्चेति ।

भवाहुईस्तः । अतिदृत इसाचमनपाप्सर्थः । असम्तोपहतः उक्तेतराङ्गेष्वपि स्पृष्टः । द्वानच्छद् ओष्टः ।

अङ्गिराः,

इन्द्रियेषु प्रविष्टं स्यादमेध्यं यदि काईचित् । मुखेऽपि संस्पर्शगतं तत्र स्नानं विशोधनम् ॥ ब्रह्मपुराणे,

डिच्छिष्टेनाथ विमेण विमः स्पृष्टस्तु ताहकः । डभौ स्नानं प्रकुरुतः सद्य एव समाहितौ ॥ मानुषास्थि तु संस्पृक्ष्य दग्धं सस्नेहमेववा । स्नायाद्वां संस्पृक्षेतसूर्यं पक्ष्येद्विष्णुमनुस्मरेत् ॥ दग्धस्पर्को कामकृते स्नानम् । आचम्येव तु निःस्नेहमिति

मनुवचनात्।

संवर्तः,

शूद्रोच्छिष्टं द्विजः स्पृष्टा डच्छिष्टं शूद्रमेत्रवा।
श्राचिमप्यवगुह्येनं सत्रासा जलमानिशेत्।।
अवगुह्य स्पृष्टा।
स्मृतिचिन्द्रिकायां स्मृत्यन्तरे,
चिति च चितिकाष्टं च यूपं चण्डालमेत्र च।
स्पृष्ट्या देवलकं चैव सवासा जलमानिशेत्।।
देवलकः—
देवाचिनपरो विमो वित्तार्थी बत्सरत्रयम्।
स वै देवलको नाम इन्यकन्येषु गृहितः।।
इत्युक्तलक्षणः।
मनुः,

मनुः, अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । स्तात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाऽिंन घृतं प्राच्य विशुध्यति ॥ शुध्यदिसनुरुत्तौ विष्णुः,

सर्वस्येव मेतस्य वान्धवैः सहाश्रुपातं कृत्वा स्तानेन, कृते-ऽस्थिसञ्चये सचैलस्नानेन ।

आपस्तम्बः,

यद्विष्ठितं काकबलाकिकाभ्याममेध्यलिप्तं च भवेच्छरीरम् ।
श्रोत्रे मुखे न प्रविशेत्तु सम्यक् स्नानेन लेपोपहतस्य शुद्धिः ॥
काकबलाकाभ्यां यदुपरि विष्ठा कृता तच्छरीरममेध्यलिप्तं
भवति । तचामेध्यं यदि श्रोत्रमुखयोर्न प्रविशति तदा स्नानेनैव शुद्धिः । तथाच मुखादिपवेशे प्रायश्चित्तान्तरमिति सुचितम् । तच भायश्चित्तपकाशेऽवगन्तव्यम् ।

व्याघपादः,

चण्डालोदकसंस्पृष्टः स्नानं कृत्वा विशुध्यति । हारीतः, श्वपचमेतहारकदावान् संस्पृद्य देवीराप इत्येता-भिर्जले स्नातः पूर्तो भवति अजीर्णवान्तदमश्रुकर्मपश्रुयोनिगमने दिवामैथुने च।

सुमन्तुः,

अनुदकमूत्रपुरीषकरणे नखकेशरुधिरमोशने सद्यःस्नानं घृ-तकुशहिरण्योदकमाशनं च ।

श्वाङ्घः,
रथ्याकर्दमतोयेन ष्ठीवनाद्येन वा तथा।
नाभेक्ष्टर्व नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन शुष्यित॥
जात्तृकर्याः,
ऊर्ध्व नाभेः करौ मुक्का यदङ्गं स्पृशते खगः।
स्नानं तत्र प्रकुर्वीत शेषं प्रक्षाल्य शुष्यित॥

संवर्तः,
नीर्ली नीर्लीविकारांश्च मानुपास्थ्यपि वा द्विजः ।
चण्डालपतितच्छायां स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत् ॥
अस्थि चात्र सस्नेहम् ।
यदाह मनुः,
नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं स्नात्वा विमो विशुध्यति ।

नार रपृष्ट्वाडास्य सस्नह स्नात्वा विशा विश्व ह्यात । आचम्येव तु निःस्नेहं गामालभ्याकमीक्ष्य च ॥ इति संक्षेपः। अन्यानि स्नानिनिमत्तानि प्रायश्चित्तप्रकाशे शुद्धिप्रकाशे च द्रष्ट-ठ्यानि । इति स्नानिनिमत्तानि ।

अथ नानाद्याखीयाः स्नानप्रयोगा लिख्यते ।
तत्र यच्छाखीयानां यृह्यादिषु स्नानप्रयोगो नाभिहितस्तच्छाखी
यैः कश्चन पौराणिक एव प्रयोगो प्राह्यः। तस्य सर्वसाधारणत्वाद।
स्मृत्युक्तप्रयोगो यच्छाखोक्तप्रयोगेण संवद्ति तच्छाखियैरेव प्राह्यः,
यथा योगियाज्ञवल्क्योक्तः कात्यायनीयैः। परं तु कात्यायनानुको
योगियाज्ञवल्क्योक्तो विद्योषांद्योऽनाकाङ्कितोऽपि फल्जिवद्येषाः
थिना अनुष्ठेयः। शुद्रादिभिस्तु पौराणिक एव प्रयोगो प्राह्य इति
पद्मपुराणीयस्नानप्रकरणे वक्ष्यते। एवं तर्पणादाविष क्रेयम्।

तत्र कात्यायनोक्तः स्नानप्रयोगः।

कात्यायनः,

अथातो निसस्तानं नद्यादौ मृद्गोमयकुद्यातिलसुमनस आहृत्य खदकानं गत्वा शुचौ देदो स्थाप्य प्रक्षाल्य पाणिपादं कुद्योपप्रहो बद्धाद्यां यद्गोपत्रीत्याचम्य उरुंहीति तोयमामन्त्र्यावर्त्तयेत ये ते द्यातामिति । सुमित्रियान इत्यपोऽअलिनाऽऽदाय दुर्मित्रिया इति द्वेष्यं प्रति निषिश्चेत कार्टं वस्त्यूक जङ्गे चरणौ करौ मृद्रा तिस्थिः प्रक्षाल्याचम्य नमस्योदकमालभेत अङ्गानि मृदेदं विष्णुरिति । सूर्याभिमुखो निमज्जेदापो अस्मानिति। स्नात्नोदिदाभ्य इति उन्मज्ज्य निमज्ज्योन्मज्ज्याचम्य गोमयेन विक्रिम्पेन्मानस्तोकइति। ततोऽभिषिश्चेत, इमं मे वरूण इति चतस्रभिः माप उदुत्तमं मुश्चन्द्रवन्नभृथेति। अन्ते चैतत्। निमज्ज्योन्मज्ज्याचम्य दर्भेण पावयेत, आपोहिष्ठेति तिस्रभिरिद्मापो ह्वीष्मतीर्देवीराप इति द्वाभ्यामापोन्देवा द्वपदादिव कान्नोदेवीरपारसमपोदेवीः पुनन्तु मेति नवभिः चित्पतिमेति। ओङ्कारेण व्याहृतिभिर्मायव्याऽऽदावन्ते च। अन्तर्जेळऽघमर्षणं तिरावर्त्तयेत द्वपदां वा आयं गौरिति वा तृचं प्राणायामं वा सिकारसम् अभितिवा विष्णोर्वा स्मरणम्।

अथेति तृतीयभागानन्तर्यार्थम् । निसम्नानिष्यनेन मध्याह्न-स्नानस्य पञ्चमहायज्ञादिनित्यकर्माधिकारसम्पादकत्वेनावदयकत्व-सुक्तम् । तथाच यतः स्नानमावदयकमतः कर्त्तव्यमिति देषः। नचा-षिकारसम्पादकत्वे मानाभावः ।

स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पित्र्ये च कर्माण। पवित्राणां तथा जप्ये दाने च विधिचोदिते ॥

इति विष्णुत्रचनेन स्नानस्य दैविपित्र्यकर्माधिकारसम्पादकत्वेनोक्तत्वात । नचेदं प्रातःस्नानस्येव तदुक्त्या भाविकर्माधिकारसम्पादकत्वपरिमिति वाच्यम् । सामान्यतः स्नानमात्रस्य तदुक्तरं
विहितेषु कर्मस्य अधिकारसम्पादकत्वे सम्भवति प्रातःस्नानमात्रपरत्वे प्रमाणाभावात् । नच—

उषस्युविस यत्स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवौ । प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाद्यानम् ॥

इति हेमाद्रौ विष्णुवचनत्वेनोपसंहारिखनादिदमपि विष्णुव-चनं प्रातःस्नानपरमेवेति बाच्यम् । सस्यपि विष्णुवचनस्य तत्परत्वे याज्ञवल्कये प्रातःक्रत्योत्तरम्— स्नात्वा देवान् पितृंश्चेव तर्पयेदर्चयेत्रया ।

इति वचनेन मध्योहस्तानस्य देवपूजाद्युत्तरकर्मार्थत्वविधानेन मध्याह्मस्नानस्यापि तदुत्तरकर्माधिकारसम्पादकत्वात् । तस्माद्युत्तं पञ्जमहायद्वाद्यधिकारसम्पादकत्वं मध्याह्यस्नानस्योते। नचेदं निस-स्नानं प्रातःस्नानम्,

पातःस्नानं तद्र्थं तु निसस्नानं प्रकीिर्त्ततम् ।

इति शङ्कोत्ति विषयम । एतत्स्नानोत्तरं कात्यायनेन मध्या-हकुत्यस्याभिधानेनैतस्य मध्याहस्नानपरत्वावगमातः । शङ्कवचेन एकदेशोत्कित्तिनम् । उदकान्तम् उदकसमीपम्। स्थाप्येति ल्यप्ययोगः छान्दसः । पाणिपादिमित्यत्र पाण्योरभ्याईतत्वात्पूर्वनिपातो नतुः तयोः पाठकमेणादौ क्षालनम् । पादमक्षालनप्राथम्यस्येव न्याय्यत्वा-दिति हरिहरः । कुशोपग्रहः कुशहस्तः । उपगृत्वत्वानेति व्युत्पन्या उपग्रहशब्दस्य हस्तवचनत्वादः । उपगृत्वतहत्युपग्रहः । तथाच कुशा उपग्रहा यस्येति वा विग्रहः । ते च वहवः सव्ये । दक्षिणे तु अन-न्तर्गभसाग्रपादेशमात्रदर्भदलद्वयात्मकं पवित्रं धार्यम् ।

सच्यः सोपग्रहः कार्यो दक्षिणः सपवित्रकः । इति छन्दोगपरिभिष्टे कात्यायनोक्तेः । बद्धशिखीति । अत्र च,

सदोपवीतिना भाष्यं सदा बद्धशिखेन च ।

इति कात्यायनवचनेन सामान्यतः कर्माङ्गत्वे सिद्धेऽपि शिखा-बन्धयक्षोपवीतयोविशिष्य स्नानाङ्गत्वाभिधानं केशबन्धोत्तरीय-निष्टस्यर्थम् । यत्तु सबस्रोऽहरहराष्ट्वत्येति सांख्यायनसूत्रम् एकव-स्नत्वस्य नम्रपतिषधादेव सिद्धेद्विस्तत्वज्ञापकिमिति, तद्य कातीयभिन्न-परं द्रष्ट्रव्यम्। अत एव निष्पीङ्य बस्तमिति एकवचनानुवाद एक-वस्तत्वेऽवक्रव्यते नान्यथा। तस्माद्यक्षोपवीतिश्वाबन्धयोविधानमुत्त- रीयके शबन्धनिष्ट स्यर्थमिति हरिहरः । श्रीद त्तस्तु बद्धशिखी यज्ञोपवीती सनयोः के शबन्धनिद्वती यवस्त्र निष्ट स्यर्थक त्वे परिसंख्यापतिः। तस्माद कर्त्वर्थमिदं प्रकरणाद् । तेन देवाद्विनष्ट यज्ञोपवीते तदुत्पाद्य स्नानिमिति सिध्यति । एवपनियतके शवेशाः सर्वेषां वा सुकाशिखाव जीमिति निषेधा चिछ्णाब न्यनस्य पुरुषार्थत्व छाभेऽपि बद्वाशिखीति कर्व्वर्थता छाभार्थमिसाह । वस्तुतस्तु यज्ञोपवीतिनः प्रागुदग्वेति कास्यायनवचनेन यज्ञोपवीतस्य कर्ममात्रार्थत्वे सिद्धे यज्ञोपवीती सनुवाद एव । न च तद्वचनस्य श्रीतपरिभाषा सुत्र त्वात्कर्थं
तस्य स्मार्च कर्माविषयत्विमिति वाच्यम् । अथातो गृह्यस्था छीपाकानां
कर्मेति स्मार्चो पक्रमसूत्र स्थस्य श्रीतकर्मपतिपाद नानन्तर्याभिधायिनोऽथशब्दस्य स्मार्चेष्वपि कर्मसु श्रीतपरिभाषा ध्यायोक्तस्य सापान्यधर्मस्य प्राप्तौ तात्पर्यमिति तद्भाष्यकारादिभिर्निणीतत्वाद ।

उहंहीति वहणस्य पाद्य इत्यन्तेन तोयमामन्त्रयेत । हलायुधस्तु उहंहीति तोयोपस्थानं नमो वहणायाधिष्ठितो वहणस्य पाद्य इति तोयपवेद्याह । येतेद्यतमित्यादिना स्वर्का इत्यन्तेनावर्त्तयेत । सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु इत्यनेन अपोऽअलिनाऽऽदाय द्वेष्यं मनसा ध्यात्वा दुर्मित्रिया इत्यादिना वयं द्विष्म इत्यन्तेन भूमो निक्षिपेदिति हरिहरः । यस्यां दिद्या द्वेष्यस्तिष्ठति तस्यां क्षिन् पेदिति श्रीदत्तः । अत्र च "निरुक्षाते यस्यामस्य दिद्या द्विष्ण" इति बौधायनसंवादोऽपि । द्वेष्याभावे कामाद्यरिषड्वर्गं पाष्मानं वाध्यायेत् । आस्मन पक्षे नैर्ऋत्याम् अपो निषिञ्चेत इति वदन्ति । वस्ति ग्रुद्मेद्रयोरन्तरालमिति हरिहरः । नाभरधोभाग इत्यन्ये । नमस्येति । उदकाय नम इति उदकं नत्वा । नमस्येति स्वप् आर्षः । आलभेत स्पृत्तेत्व । इदं विष्णुरित्यादिना पांसुरे इत्यन्तेन मुख्नमारभ्य नाभिपर्यन्ते दक्षिणेन हस्तेन नाभिमारभ्य पादपर्यन्तं स्वयेन मृत्तिकयाऽनु-

स्मित । यथा भृगुः,
धर्मविद्दक्षिणं इस्तम् अधःशौचे न योजयेत् ।
तथेत्र वामहस्तेन नाभेक्ध्त्रं न कोधयेत् ॥ इति ।
सूर्यभिमुखत्वं च स्थावरजले, मवहज्जले तु मवाहाभिमुख
इति रत्नाकरः । तन्न । नद्यादावित्युपक्रमविरोधात् । तेन यत्—

नद्यां स्नवत्यु च स्नायात्मितस्रोतःस्थितो द्विजः । तडागादिषु तोयेषु मसर्के स्नानमाचरेत् ॥

इति नृसिंदपुराणवजनं, तद एतन्मज्जनातिरिक्तमज्जनपरम् । मञ्जनमकारमाद्द-आपो अस्मानिखादिना जन्मज्ज्येखन्तेन । आपो अस्मानिखादिना मनद्दन्तिदेवीरिखन्तेन स्नात्वा मज्जित्वा जदिदाभ्य इखादिना पूत एमि इखन्तेनीन्मज्ज्येखर्थः । मञ्जनीन्मज्जने तूर्णाम् । मन्त्रानुपदेवात् ।

श्रीदत्तस्तु उदिदाभ्य इत्यनन्तरम् उन्यज्ज्येत्यपितत्वा आपो अस्मानित्यादिना देवीरित्यन्तेन निमज्जेत् अर्थादुन्मज्ज्य,स्नात्वेति वचन्
नात्पुनर्निमज्जने।न्मज्जने,तत उदिदाभ्य इत्यादिना पूत एमीत्यन्तेन
निमञ्ज्य उन्मज्ज्य चत्यपरं मज्जनिमित मज्जनज्ञयमाह । आचमनं
च द्विः।स्नानस्य "स्नात्वा पीत्वेति" याज्ञनल्क्येन द्विराचमनिमिन्
लेषु पाठात । ततो मानस्तोके इत्यादिना हवामहे इत्यन्तेन अद्वानि गोमयेन विलिम्पेत् । रोद्रमन्त्राभिधानाच उदकं स्पृशेत् ।
पाठादेव च गोमयानुलेपनानन्तरम् अभिषेकसिद्धस्तत इति वचनं
गोमयानुलिमगानस्यैवाभिषेकमाष्ट्यर्थमिति हरिहरः । अभिषिन्
श्चेत शिरसि इस्तेन जलं क्षिपेदिसर्थः । स चाभिषेको लिङ्कात्मत्यृचं
कार्यः । मध्ये चतस्रभिरिति ग्रहणं तु न मन्त्रचतुष्ट्यान्तेऽभिषेकप्राप्त्यर्थ कि तु अनेकत्वमाष्ट्यर्थम् । इमं मे वरुण इत्यादिना
राचके इत्यन्त एकः। तत्त्वा यामि इत्यादिः प्रमोषीरित्यन्तो द्विती-

बः। त्वजो अग्ने वरूणस्येत्यादिः मुग्ध्यसमिद्यन्तस्तृतीयः। सत्वजो अग्ने इसादिः एधि इसन्तश्चतुर्थः। मापोमीषधीरिसा-दिः जापायहे ततो वरूण नो मुञ्चत्यन्तः पञ्चमः। उदुत्तममित्या-दिः अदितये स्यामेत्यन्तः षष्ठः। मुञ्चन्तु मा ज्ञपथ्यादित्यादिः देव-किल्विषादित्यन्तः सप्तमः। अवभृथनिचुम्पुणेत्यादिः देवरिष-स्पाहीत्यन्तोऽष्टमः।

अन्ते चैतत । एतदृष्ट्याभिषेचनम् अन्ते वस्यमाणस्य पावनस्यान्तेऽपि भवतीत्यर्थः । निमज्ज्य स्नात्वा । त्रिरिति श्रीदत्तः । त्रिः कृत्वा मज्जनं तत इति वामनपुराणोक्तेः ।
कात्यायनकल्पानुक्तेः सकृदेवेति भाष्यानुसारिणः । इदं च
मज्जनं वहति जले प्रवाहाभिमुखः स्थिरे सूर्याभिमुखः कुर्यात प्वोक्तनृसिंहपुराणवचनात् । कासायनेन च पूर्वोक्तएव स्नाने
सूर्याभिमुखत्वस्याभिधानादास्मश्च विशेषानुक्तेरिति श्रीदत्तः ।
दर्भेखिभिः । किषअल्लन्यायात् । पावनं चोदकिवन्दृनां शिरसि
निक्षेप इति श्रीदत्तः । भाष्ये तु दर्भेरेव नाभित उध्वं पुनर्नाभि
यावत्पावयोदित्युक्तम् ।

पावनमन्त्राश्च— आपोहिष्ठेसादिः चक्षसे इत्यन्त एकः।
पो वः शिवतम इत्यादिः मातर इत्यन्तो द्वितीयः। तस्माअरङ्गत्यादिः चन इत्यन्तस्तृतीयः। इदमापः प्रवहतेत्यादिः हानृतमित्यन्तश्चतुर्थः इति केचित्। श्रीदत्ताद्यस्तु इदमापः प्रवहतावद्यमित्यादिः पवमानश्च मुञ्जतु इत्यन्तश्चतुर्थं इत्याहुः।
हविष्मतीरिमा आप इत्यादिः अस्तु सूर्य इत्यन्तः पञ्चमः। देवीरापो अपान्तपा इसादिः भागस्थस्वाहत्यन्तः षष्ठः। कार्षिरसि
समुद्रस्य त्वेत्यादिः रोषधीरित्यन्तः सप्तमः । अपोदेवामधुमतीरित्यादिः सरातीरित्यन्तोऽष्टमः । हुपदादिवमुमुचान इत्यादिः

मैनस इत्यन्तो नवमः । बान्नोदेवीरिभष्टये इत्यादिः स्रवन्तु न इत्यन्ते। दश्रमः । अपारसिमत्यादिः उत्तमित्यन्तः एकाद्याः। अपो-देवीरुपस्जेत्यादिः स्रिपिप्यळा इत्यन्तो द्वादवाः । पुनन्तुमापितर इत्यादिः वातायुषा इत्यन्तस्त्रयोदवाः । पुनन्तुमापितामहा इत्या-दिः व्यक्तवे इत्यन्तश्चतुर्द्धकाः। अग्नआयृंषि इसादिः स्वदुच्छुनाम् इसन्तः पञ्चदशः । पुनन्तुपादेवजना इत्यादिः पुनीहिमेत्यन्तः षोडवाः। पवित्रेणपुनीहिमा इत्यादिः क्रतुरतु इत्यन्तः सप्तद्वाः। यत्तेपवित्रमिसादिः ब्रह्मतेनपुनातुमेत्यन्तोऽष्टाद्दाः । पवमानः सो अद्येत्यादिः सपुनातुमा इत्यन्त एकोनविंकाः । जभाभ्यां दे-वसवितरित्यादिः पुनीहिविक्वत इसन्तो विकाः । वैक्वदेवीपुनती-त्यादिः रयीणामित्यन्त एकर्विवातितमः । चित्पतिर्मापुनात्विज्य-द्रेणत्यादिः शकेयमिसन्तो द्वाविंशः । वाक्पतिर्मापुनात्वाच्छ-द्रेणेत्यादिः वाकेयमित्यन्तस्त्रयोर्विषाः । देवोमासवितापुना-स्विच्छिद्रेणेत्यादिः श्रकेयित्यन्तश्चतुर्विशः । चित्पातिर्मापुना-त्विति एक एव मन्त्रो ग्राह्यो न तु मन्त्रत्रयं, संख्याया अश्रव-णात्, दीक्षितपावने तु प्रतिमन्त्रमिति विशेषश्रवणान्मन्त्रत्रयग्रह-णांमिति श्रीदत्तः।

व्याहृतयो भूराद्यास्तिस्रः इति संप्रदायः । आदावन्ते च । ॐकारो व्याहृतयो गायत्री चेति पञ्चभिः प्रसेकम् आपोहिष्ठेत्यस्यादौ चित्पतिर्मेत्यादिमन्त्रत्रयान्ते च मार्जनं कुर्या-दित्यर्थः ।

ततः अन्तर्जले निमग्नोऽघमषेणम् । ऋतंचसत्यं चेत्यादि
मथोस्वरित्यन्तं सूक्तं त्रिरनुच्छ्वसन्नावर्षयेदिति हरिहरः । हुपदां
वा पूर्वोक्ताम् ऋचम् । आयङ्गोः पृक्षिनरित्यादि रहद्यभिरित्यन्तं
वा त्चं, प्राणायामं वा ॐमापोडयोतिारिखादि क्षिरस्तद्यक्तम् । ॐकारं

वा, त्रिरावत्त्रयेदिसनुवङ्गः । एषां च ज्ञाक्तिश्रद्धापेसया विकल्पः उत्तमाधिकारिणं प्रसाह- विष्णोर्वा स्मरणम् । स्मरणं ध्यानम् । अथ योगियाज्ञवल्कयोक्तस्नानविधिः।

योगियाज्ञवल्क्यः,

एतक्कुत्वाऽथ वचनं याज्ञवल्कयस्य वै तदा ।
ऋषयः संशितात्मानः पृच्छन्ति स्नानिश्चयम् ॥
स्नानपब्दैवतैर्मन्त्रैर्यन्वयोक्तं पुराऽनघ ।
तदाचक्ष्व विशेषण स्नानस्य तु विधि प्रभो ॥
तान्मत्युवाच पीतात्मा याज्ञवल्कयोऽमितद्युतिः ।
ऋणुध्वं वक्ष्यते स्नानं सर्वपापमणाञ्चनम् ॥
मृत्तिछान् गोमयं दर्भान् पुष्पणि सुरभीणि च ।
आहरेत्स्नानकाछे तु स्नानार्थं प्रयतः शुचिः ॥
गत्वोदकान्तं विविक्तमास्याप्येतत्पृथक् क्षितौ ।
विधा छत्वा मृदं तां तु गोमयं च विचक्षणः ॥
अधमोत्तममध्यानामङ्गानां क्षाछनं तु वै ।
भागैः पृथक्षृथक् कुर्यात् क्षाछने मृदसङ्करः ॥
तथा—

अद्भिर्मिद्ध चरणौ मक्षाल्याचम्य वै शुःचिः। उहंहीति ऋचा तोयमुपस्थाय मदिक्षणम् ॥ आवर्तयेत्तदुदकं येतेवातिमितिऋचा। सुनित्रिया इत्यअछिमुद्धरेहैवतं स्मरन् ॥ दुनित्रिया इति द्वेष्यं ध्यायंश्चापः मसेचयेत । अद्भिर्मिद्ध गात्राणि क्रमवास्त्ववनेजयेत ॥ एकया तु विषः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि । काटिनस्त्यूरु जहे च चरणौ च त्रिभिस्निभिः॥

प्रसार्य इस्तौ चाचम्य नमस्कुस जलं तु तत् । यत्किञ्चेति च मन्त्रेण नमस्यत्मयत् ।।। <mark>यत्र स्थाने च यत्तीर्थं नदी पुण्यतमा च या ।</mark> तां ध्यापन्मनसा SSवाषा अन्यत्रेष्ठं विचिन्तयेत ॥ गङ्गादिपुण्यतीर्थानि कृत्रिमादिषु संस्मरेत् । <mark>उद्दुत्तममिति विशेत्तज्जलं प्राङ्मुखः थुःचिः ॥</mark> <mark>येन देवाः पवित्रेति कुर्यादालम्भनं</mark> त्रिभिः । महाव्याहृतिभिः पश्चादाचामेरमयतोऽपि सन् ॥ आछभेत्तु मृदाऽङ्गानि इदं विष्णु।रिति ऋचा । भास्कराभिमुखो मज्जेदापोऽस्मानितिच ऋचा ॥ ततोऽत्रमृत्रय गात्राणि निमञ्ज्योन्मञ्ज्य वै पुनः । आचम्य गोपयेनापि मानस्तोक्या समालभेत ॥ ततोऽभिषिच्य मन्त्रेस्तु वारुणेस्तु यथाक्रमम् । इमं मे वरुणेत्युग्भ्यां त्वन्नः सत्वन्न इसपि ॥ माप उदुत्तमिति मुञ्जन्त्ववभृथेति च । अभिषिच्य तदात्मानं निमज्ज्याचम्य वै पुनः ॥ दर्भेस्तु पावयेन्मन्त्रैरव्ळिङ्गेः पावनैः शुभैः। आपोहिष्ठेति तिस्रभिरिदमापो हविष्पतीः ॥ देवीराप इति द्वाभ्यां अपोदेवा इति ऋचा। द्रुपदादिव इत्युचा वान्नोदेवीरपांरसम् ॥ अपोदेवीः पावमान्यः पुनन्स्वाद्या ऋचो नव । चित्पतिमेति च दानैः पाच्यात्मानं समाहितः ॥ हिरण्यवर्णा इति च पावमान्यस्तथाऽपराः । तरत्समाः शुद्धवतीः पवित्राण्यपि द्याक्तितः ॥ वारुणीश्च ऋचः सुक्तं वाक्तितः सम्प्रयोजयेत् ।

जलमध्ये स्थितो विषः शुद्धभावो हरि स्मरेत ॥ अङ्कारेण व्याहितिभिगीयव्या च समाहितः। आदावनते च कुर्वीत अभिषेकं यथाऋषम् ॥ अवां पध्ये स्थितस्येवं मार्जनं तु विधीयते । अन्तर्जले जपेन्मग्नः त्रिष्कृत्वा स्वघमर्षणम् ॥ दुपदां वा तिरभ्यस्येदायङ्गीरिति वा त्र्युचम् । हंसः धुनिषदित्युक्तं त्रिराष्ट्य जपे<mark>दय ॥</mark> अन्यानि चैव सुक्तानि स्मार्चदृष्टान्यनुस्मरेत् । सन्याहतिं सप्रणवां गायत्रीं विज्वेदेय ॥ आवर्त्तयेद्वा प्रणवं स्मरेद्वा विष्णुपव्ययम् । विष्णोरायतनं हापः स हापां पतिरूच्यते ॥ तस्येव स्नुनवस्त्वेताः तस्मात्तं ह्यप्यु संस्मरेत । नरादापः प्रस्ता वै तेन नारा इति स्पृताः ॥ ता प्वास्यायनं हापिस्तस्याचारायणः स्मृतः। यं हि व्रतानां वेदानां यमस्य नियमस्य च ॥ भोक्तारं यज्ञतपसां ध्यायिनां ध्येयमेवच । ध्यायन्नारायणं निसं स्नानादिषु च कर्मसु ॥ मायश्चित्तेषु सर्वेषु दुष्कृतान्मुच्यते पुनान् । प्रमादात्क्वर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् ।। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः । र्ताद्वरणोरिति मन्त्रेण मज्जेदप्सु पुनः पुनः ॥ गायत्री वैद्याची होषा विद्योः संस्मरणाय वै । पदिन पाणिना चापि यष्ट्या वस्त्रण चौदकम् ॥ न इन्यात्र च वादेच नच प्रशोभयेद् बुधः। न कुर्यात्कस्यचित्पीडां कर्मणा मनसा गिरा ॥

आचरक्षभिषेकं तु कर्पाण्यन्यानि नाचरेत ।
योऽसौ विस्तरकाः मोक्तः स्नानस्य विधिष्ठच्यते ।
असामध्यीक कुर्याचेत्रत्रायं विधिष्ठच्यते ।
स्नानमन्तर्जलं चैत्र मण्जनाचमने तथा ॥
जलाभिमन्त्रणं चैत्र तिर्धस्य परिकल्पनम् ।
अध्मर्षणस्केन त्रिराष्ट्रतेन निसकाः ॥
स्नानाचरणिमसेतत् समुदिष्टं महात्मभिः ।
अन्यांस्तु वाष्ट्रणान्मन्त्रान्कामतः सम्प्रयोजयेत् ॥
यथाकालं यथादेशं ज्ञात्वाज्ञात्वा विचक्षणः ।

उदकान्तमुदकसमीपम् । एतत् मृत्तिकादि । गोमयं च, त्रिधा कृत्वेसनुषङ्गः । अधममङ्गं नाभेर्धः, उत्तममङ्गं शिरः, मध्यमम<del>ङ्ग</del>ं नाभेरपरि स्कन्धपर्यन्तम्। मृदसङ्करः पृथक्पृथक्कृतमृद्धागामेलनम्। उरुंहीति । उरुंहिराजावरुणेत्यादिऋचा । येतेवातिमिति । येतेवातं वरुणम् इत्यादिऋचा।स्रामात्रिया इति । स्रुमित्रियान आप इसा-दियजुषा।दुर्गित्रिया इति।दुर्गित्रियास्तस्मै सन्तित्रत्यादियजुषा।दै-<mark>वतं मन्त्रप्रकाद्यं दैवतं जलम्।द्वेष्यं दात्रुम् । प्रासेचयेत् द्वेष्यावस्थान-</mark> दिशि। निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवतीति बौधायनवच-नात् । निरुक्षाते निषिञ्चति।द्वेष्याभावे नैर्ऋत्यामिति सम्पदायः। क्रमश इति । वक्ष्यमाणपाठक्रमेण । अवनेजयेत क्षालयेत । एक्स्या मृदा। वस्तिनभिर्धोभागः। त्रिभिस्तिभिः तिस्रिभस्तिस्भिः।तत् स्ना-नीयम्। यत्किञ्जेति। यत्किञ्जेदं वरुणदेव्य इत्यादिऋचा । अन्यव उद्धृतजले। इष्टं तीर्थं प्रयागादि । कृत्रिमं पुष्करिण्यादि। कृत्रिमा-दिष्त्रित्यादिशब्देनाकुत्रिमहदादिग्रहणम्। उदुत्तममिति । उदुत्तमं <mark>व-</mark> रूणपाद्ममस्मदित्यादि ऋचा। प्राङ्मुखः कुर्यादालम्भनमित्यन्व<mark>यः।</mark> प्रवेदो यथासम्भवमुखत्वस्यैवौचित्यातः । आखम्भनं इस्तेन नद्या-

दिजलस्पर्यानम्। इदांविष्णुरिति। इदांविष्णुविचक्रमे इस्पादिऋचा।
मृदालम्भनं चार्थादक्षप्रक्षालनार्थं त्रिधाकृतमृद्धतिरिक्तमृदा।
त्रिधा कृताया अङ्गक्षालने विनियुक्तत्वातः। आपो अस्मानिति।
आपो अस्मान्मातर इति ऋचा। मज्जेदित्यत्रोन्मज्जनमर्थातः। अवमृद्य अवघृष्य। निमज्ज्योन्मज्ज्येति स्नानान्तरमुक्तम्। मानस्तोक्या
मानस्तोकेतनये इत्यादिऋचा । यथाक्रममिति प्रतिमन्त्रमिभेषेक

उक्तः। मन्त्रानाह— इमंमइसादि। इमंमेवरूणश्रुधीत्याद्या एका ऋक्,
तत्त्वायामित्रह्मणेत्यपरेत्येवमुग्भ्याम्। त्वन्न इति । त्वन्नोअग्नेवरुणस्यत्याद्यया । सत्वन्न इति । सत्वन्नोअग्नेवपोभवोतीसाद्यया।
मापइति। मापोमौषधीरित्यादिकया। उदुत्तममिति। उदुत्तमंवरुणपाद्यामिसादिकया। मुञ्चन्त्विति। मुञ्चन्तुमाद्यापथ्यादिसादिकया।
अवभृथेति। अवभृथिनचुम्पुणेत्यादियज्ञुषा। अभिषिच्येति। इत्थमभिषिच्यत्यर्थः।

अब्बिङ्गमन्त्रानाह — आपोहिष्ठेति । आपोहिष्ठामयोभुव इत्याद्या एका । योवः शिवतमोरस इत्याद्याऽपरा । तस्माअर-ङ्गमामव इत्याद्या अन्या । एवं तिस्रिभः । इदमाप इति । इदमापः भवहत इत्याद्यया । हविष्मतीरिति। हविष्मतीरिमा आप इसाद्यया । देवीराप इति द्वाभ्यामिति। देवीरापो अपां नपादिति, कार्षिरसि-समुद्रस्यत्वेति द्वाभ्याम् । अपोदेवा इति । अपोदेवामधुमतीत्याद्यया । दुपदादिवेति । दुपदादिवमुमुचान इसाद्यया । शकोदेवीरिति । श-श्वोदेवीरिभिष्ठये इत्यादिकया । अपारसिमिति । अपार्रसमुद्रयस-रइत्याद्यया । अपोदेवीरिति । अपोदेवीरुपस्ज इत्यादिकया । पा-वमान्य इति । उपास्मैगायतानर इसाद्या एका । अभितेमधुनापय इसाद्या अपरा । सनःपवस्वशङ्गवे इत्याद्या अन्या । एवंतिस्रः । पुनन्त्वाद्या इसस्यैव पावमान्य इति विशेषणिमिति केचित् । पुन-

न्त्वाचा इति । पुनन्तुमापितरः सोम्यास इत्याचा एका । पुनन्तु-मापितामहा इत्याचा अन्या। अग्नआयूंविपवस इत्याचा अपरा। पुनन्तुमादेवजना इसाचा अन्या। पवित्रेणपुनीहिमा इसाचा अन्या। <mark>यत्तेपवित्रमर्चिषीसाद्याऽन्या ।</mark> पवमानःसोअद्यन इसाद्याऽप**रा ।** <mark>जभाभ्यान्देवसवितारिखाद्याऽन्या । वै</mark>द्यवदेवीपुनतीदेव्यागादि-स्याद्याडन्या । एवं नव । चित्पतिर्मिति । चित्पतिर्मापुनातु अच्छिद्रे-णपवित्रेणसूर्यस्यरिक्षिभिरित्येको मन्त्रः । वाक्पतिर्मापुनातु इत्यनन्तरमञ्ज्ञिद्रेणेत्याचनुषङ्गेण द्वितीयः । देवोमासंविता-पुनात्वित्यनन्तरमञ्छिद्रेण इत्याद्यनुषङ्गेण तृतीयः । एतं त्रि-भिर्मन्त्रैः पावनामिति कल्पतरुः । संख्याया अश्रवणादेक एव पन्त्रो ग्राह्य इति कात्यायनसूत्रव्याख्यायां श्रीदन्तः । एभिर्मन्त्रैः पा-ह्य पावियत्वेत्यर्थः । पावनं च नाभेरूध्र्वं प्रदक्षिणं पुनर्नाभिपर्य-न्तं सोदकदर्भैर्पार्जनाभिति कासायनसूत्रच्याख्यायां हरिहरः। **शिरसि उदकपक्षेपरूपमिभेषेचनमेव पावनशब्दार्थ इति श्रीदत्तः। विष्टाश्च कातीयस्नानमनुतिष्ठन्तः नाभेक्रध्वे प्रदक्षिणं पुनर्नाभिप-**र्यन्तं सोदकदर्भेर्पाजनमाचरन्तीति ।

हिरण्यवर्णाः श्रचय इत्याद्या ऋक् । अपराः पावमान्यः पावमानी स्वस्त्ययनीरित्याद्या ऋचः । तरत्समाः तरत्समन्दी- धावतीसाद्याश्चतस्र ऋचः । श्रद्धवतीः एतोन्विन्दंस्तवामित्या- द्यास्तिस्र ऋचः । श्रद्धपदे।पेतत्वात् । पवित्राणि पुरुषस्र- क्तादीनि । वारुण्यश्च ऋचः सक्तव्यातिरिक्ताः ग्राह्याः, सक्तस्य पृथगुपादानात् । सक्तं च वारुणमेव।एताभिरपि ऋ।रभः पावनमेव कुर्यात् । पाव्येत्यस्य सिन्नधानात् ।

आदावन्ते चेति । पावनस्यादावन्ते चेत्यर्थः । अभिषे-कमिति । बिरासि इस्तेन जलपक्षेप इसर्थः । अधमर्षणम् ऋतं चेसेतत्स्क्तम् । द्रुपदाम् इति । द्रुपदादिवेत्यृचम् । आयंगौरिति । आयंगौःपृक्षिरित्यादि ऋक्त्रयम् । स्मार्चदृष्टानि स्मार्तेर्मन्वादिभिः हृष्टानि । तद्यथा युञ्जतमेन इत्याद्यनुवाकः । प्रमादादिसस्य प्रच्यवेतेत्यनेनान्वयः । तद्विष्णोरिति । तद्विष्णोःप्रमंपदिमित्पादिः मन्त्रेण । नचवादेदिति । न च शिष्ट्रितं कुर्याद् इत्यर्थः । न च प्रक्षोभयेत् नचाछोडयेत् । अभिषेकं स्नानम् आचरन् कुर्वन् अन्यानि स्नानातिरिक्तकर्माणि पूर्वोक्तानि पादाघातपरपीडान्तानि नाचरे-दित्यर्थः । एतेन पादघाताद्याचरणे स्नानमेवाङ्गद्दीनं भवतीति-दिश्चितम् ।

योऽसाविति। यदि तु कालदेशासामध्योदिवशात विस्तरेण
स्नानमार्जनान्तर्जलस्नानं कर्त्तुं न शक्तुयात्तदाऽधमर्षणस्नुक्तेन
त्रिरावृत्तेन तीर्थकल्पनजलाभिमन्त्रणाचमनमार्जनान्तर्जलस्नानानि
अर्पादित्यर्थः। अत्र तीर्थपरिकल्पनादिपदार्थानुवादेन मन्त्रमात्रविधानात क्रमान्तरस्याविधित्सितत्वात्पूर्वोक्त एव क्रमो ज्ञातन्यः।
इति योगियाज्ञवल्क्योक्तस्नानविधिः।

## अथ गोभिलीयस्नानविधिः। गोभिलीयपरिचाष्टे।

अथ स्नानिविधि व्याख्यास्यामो नदीदेवलातगर्तपस्तवणादीत् गत्वा छचौ देशे मृत्तिलकुशगोामयाक्षतानुपकल्प्य पारक्यानिपाने पञ्चिषण्डानुद्ध्य नमस्कृत्य तीर्थ पात्रका नः सरस्वतीति पा-दावारभ्य मृद्धिगीत्राणि प्रक्षाल्योपिवशेद् बद्धशिली नित्यं पश्ची-पत्रीत्याचम्य प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा कुशहस्तः छचिः समा-हितोऽथ सप्त व्याहृतयः सावित्रीं च सकृत् जप्त्वा सप्तकृत्वः सावित्र्या तु मन्त्रितं सकृदुदकमाचामेत् तत आचम्यापो यथा-विधि अथ देवताभिसन्धि कृत्वा सहस्रशीर्षा घृतवत्यश्वकान्त इति ऋिष्मिष्टिति कामादायदं विष्णुविचक्रमइति षड्ऋचेन संगुष्यो॰
दयन्तमसस्पर्युदुत्तमिति चोद्धौ पाणी क्रत्वा ऽऽदिसमवेक्षेतोद्दन्
धृताऽसि वराहेणामोसीति च मृद्धिर्गात्राणि प्रतिकोमान्यङ्गानि
अभिमृशेत । द्विरेतयेवाद्या क्रत्वा गाविश्चद्घासमन्यव इत्यनेन
गोमयं गात्रेषु मृत्तिकावत ऋतं च सत्यं चेति त्रिः शुष्काघमर्षणं
जयेत । ततो देवताभिसन्धि क्रत्वा नाभिमात्रे जळे स्थित्वा शस्रोदेन्यापोहिष्ठीयाभिः पावमानीभिस्तरत्समन्दीभिः एतोन्विन्दं—तमुष्टवाम—निकरिन्द्रत्वदुत्तरमिसाभिः पवित्रवतीभिर्मार्ज्ञियत्वा त्रिः
प्राणायामं क्रत्वा सहस्रशीर्षा इति त्यृचेनाघमर्षणं जयेत्ततः त्रिराप्छत्य पुनः शन्नोदेन्यादिभिर्मार्जनं च मार्जनं च ।

नदीत्यादि । नदीदेवलातेत्याद्यभिधानात् नदीदेवलातादिण्वेत्रायं विधिनींद्धृतोदके। मृदित्यादि । योगियाज्ञवल्कयोक्तरनाते
इतात्रापि वक्ष्यमाणमृदुपयोगानुसारेण षोढा मृत्स्थापनिमच्छिन्ति।
तिलाक्षतानां तु तर्पणे उपयोगः । पारक्यिनपाने परक्कृतजलाश्वाये। पश्च पिण्डान् पश्च जलाश्चयगतमृत्पिण्डान् । पावकानःसरस्वतीवाजिभिरिखादिमन्त्रेण तीर्थं नमस्कृत्य । पादावारभ्येखादि ।
एकेन मृद्धागेन त्रिधा कृतेन पादावारभ्य नाभिपर्यन्तम्। अङ्गानि
वामहस्तेन त्रिः प्रक्षाल्यापरमृद्धागेन दक्षिणहस्तेन शिरः सकृत्यक्षाल्य तृतीयमृद्धागेन द्विधा कृतेन तेनैव हस्तेन नाभेकृष्वं कण्डपर्यन्तं
द्विः प्रक्षाल्येति सम्पद्धाः। समाहित इस्रनन्तरमाचम्येति योजनीयम्।
सप्त व्याहृतयः सप्त व्याहृतीरित्यर्थः। क्रचित्तयेव पाटः। आचामेत्
पिवेद्धाअथ देवताभिसंधि कृत्वा अभिमतदेवताध्यानं कृत्वा । सहस्तद्विष्पुरुष इसाद्यया ऋचा घृतवतीभुवनानामभिश्चियोवीत्याद्यया
च अक्ष्वक्रान्ते रथकान्ते इत्यादिमन्त्रेण च मृत्तिकामादाय। इदं विष्णुरिति । इदंविष्णुर्विचक्रमहत्याद्या एका। त्रीणि पदा विचक्रमहत्या-

चाऽपरा । विष्णोः कर्माणि पश्यतेत्याचाऽन्या । तद्विष्णोः परमं पदिभित्वाचा अपरा । विदिनासी विवन्यव इत्याचाऽन्या । अतो देवा अवन्तु न इत्याचा अपरा । इत्येवं पद्ऋचेन मृत्तिकां संमु-ज्य संघृष्य जध्वी पाणी कृत्वा उद्वयन्तमसस्परीत्यादिमन्त्रणोदु-त्तमं वरुणपाद्यमस्मदित्यादिमन्त्रेण चादित्यपवेक्षेत । उद्घृतासी-ति । उद्धृताऽसिवराहेणेत्यादिमन्त्रेण अमोऽसि माणेत्यादिमन्त्रे-ण च तया मृत्तिकया पादप्रभृति शिरःपर्यन्तपङ्गानि अभिमृशेव अनुक्षिम्पेत् । द्विरतयैवादता कृत्वेति । युत्तिकादानादि अभिमर्श-नान्तं पूर्वोक्तमकारेण द्विः क्रत्वेत्यर्थः । मृत्तिकावदिति। पादावा-रभ्य विरः पर्यन्तम् अङ्गान्यनु छिम्पेदित्यर्थः । शुष्काघपर्षणिमिति । युष्के शुष्कदेशे तीरहाते यावत् । तत्वाघमर्षणं त्रिर्जपेदित्यर्थः । शकोदेव्येति । शक्रोदेवीरभिष्टयइत्याद्यया ऋचा । आपोहिष्ठामयो-भुवः इत्याद्या एका । योवः चित्रवतमोरसइत्याद्या अपरा । तस्मा-अरं गमाम व इत्याचा अन्या। इत्येवं तिस्रिभः। बहुवचनात्। पाव-मानीभिः प्रवमानसबन्धिनीभिः । उपास्मैगायतानर इसाद्या एका । अभितेमधुनापय इत्याद्या अन्या । सनःपवस्वदाङ्गवइत्याद्या अपरा । इत्येवं तिस्रभिः । बहुवचनस्य किपञ्जलाधिकरणन्यायेन त्रित्वे पर्यवसितत्वाद । काण्डपिटतासु आद्यत्वादेता एव पाव-पान्यो ग्राह्याः । यथा। हे बैष्णवित्रकपालादौ प्राकृतकपालसं-ख्याहासे श्रुते उपास्थितिक्रमानुसारेणाद्योपादानं तद्वदिति ।

केचित्तु उपास्मिगायतेत्याद्यास्तिस्रः द्विद्यतत्येत्याद्याः षट् इसेवं नव पावमान्य इत्यादुः ।

अपरे तु यःपावमानीरध्येतीत्याद्याः षट्पावमान्य इत्यादुः । तरत्समन्दीभिरिति । तरत्समन्दीधावतीत्याद्या एका, उस्नावेदवस्र-नामित्याद्या अन्या,ध्वस्रयोः पुरुषन्त्य इत्याद्या अपरा,आपयोस्नि- सतन्तनेत्याद्याऽपरेत्येवं चतस्यभिऋंग्निः। गौतमादिस्मृतिषु ऋक्चतुष्ट्योपादानादिति श्रीदत्तः। एतोन्विन्द्र्मिति। एतोन्विन्द्रंस्तनामेत्याद्यया ऋचा। अत्र संख्याद्याब्दाद्यभावात एकैव ऋक् ब्राह्याति
श्रीदत्तः। अन्ये तु एतःक्रमपिटतम् ऋक्त्रयामिच्छन्ति। तमुष्ट्यामेति। तमुष्ट्वामयिङ्गर इखाद्यया ऋचा। नकीति। नकिरिन्द्रत्वदुत्तरियनया ऋचा। पवित्रवतीभिरिति। पवित्रसिहताभिः। द्यानोदेन्यादि पन्त्रसाध्यं मार्जनं पवित्रेण कार्यमिसर्थः। केचित्तु पवित्रवतीभिरिति पवित्रपदवसः पवित्रं ते वितत्तिमसाद्या ऋचः पवित्रवसस्ताभिरित्याद्यः। सहस्रदीचिति। सहस्रदीचित्याद्या एका,
त्रिपाद्ध्विउदैदित्याद्याऽपरा, पुरुष एवेदिमित्याद्या अन्या। एवंत्युचेन।। इतिगोभिङीयस्नानप्रयोगः।।

अथ पद्मपुराणीयस्नानविधिः।
पद्मपुराणे,
नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न जायते।
तस्मान्मनोविशुद्ध्यर्थं स्नानमादौ विधीयते॥
अनुद्धृतैरुद्धृतैर्वा जल्ठैः स्नानं समाचरेत् ।
तीर्थं प्रकल्पयेद्विद्वान् मूलमन्त्रेण धर्मवित् ॥
नमो नारायणायेति मुलमन्त्रेण धर्मवित् ॥
नमो नारायणायेति मुलमन्त्रेण धर्मवित् ॥
दर्भपाणिस्तु विधिना आचान्तः प्रयतः श्चिः ॥
चतुर्द्दस्तसमायुक्तं चतुरस्तं समन्ततः।
प्रकल्पावाहयेद्वद्वामेभिर्मन्त्रीर्वेचक्षणः॥
ॐ विष्णोः पादप्रस्ताऽसि वैष्णवी विष्णुपूजिता।
पाहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात् ॥
तिस्तः कोट्योऽद्विकोटी च तीर्थानां मनुरव्ववीत् ।
दिवि भुव्यन्तरिसे च तानि ते सन्ति जाहावे॥

नान्दिनीत्येव ते नाम देवेषु निक्रनीति च। दुन्दा पृथ्वी च सुभगा विक्वकाया किवा सिता ॥ विचाधरी सुप्रसन्ना तथा लोकपसादिनी । क्षेमा च जाहवी चैव बान्ता वान्तिपदायिनी ॥ एतानि पुण्यनामानि स्नानकाले प्रकीर्चयेद । भवेत्सिविदिता तत्र गङ्गा त्रिपथगामिनी ॥ सप्तवाराभिजप्तेन करसम्पुटयोजितम् । मृद्र्धि कुर्याज्जलं भृयित्तचतुः पञ्च सप्त वा ॥ स्नानं कुर्यान्मृदा तद्वदायन्त्र्य च विधानतः । अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥ मृत्तिके हर मे पाषं यन्मया दुष्कृतं कृतम् । खद्धृताऽसि वराहेण कुष्णेन शतबाहुना ॥ नमस्ते सर्वभूतानां भववारिणि सुत्रते। आरुष मम गात्राणि सर्वपापं प्रमोचय ॥ आदौ, स्नानोत्तरविहितकर्पणामिति वेषः। तूष्णीमेवावगाहेत यदि स्यादश्चिर्नरः॥ आचम्य च ततः पश्चात्स्नानं विधिवदाचरेत् ॥

इति योगियाज्ञवल्क्यवचनादश्चाचिश्चेत्तृष्णीमवगाह्य स्नानानि-मित्तकं द्विराचमनं च कृत्वा तीर्थमकल्पनादि कुर्यात । शुचिश्चे-दनवगाह्येव सकुदाचम्य तीर्थपकल्पनादि कुर्यात । सप्तवाराभि-जप्तेन पूर्वोक्तमूलमन्त्रेण एकवचननिर्देशातः । मूलमन्त्रत्वेन निर्दे-शाच स्नानं कुर्यादिति । अञ्चकान्तइत्यादिसार्द्वञ्लोकद्वयात्मक-मन्त्रेण सृद्मभिमन्त्र्य तया गात्राण्यालिप्य विधानतः स्नानं कुर्या त्। विधानं च,

अङ्गुलीभिः पिषायैव श्रोत्रहङ्नासिकामुखम् ।

निमञ्जेत प्रतिस्रोत इति स्मृत्यन्तरोक्तम् । <mark>नचां स्रवत्सु च स्नायात्मतिस्रोतःस्थितो द्विजः ।</mark> तडागादिषु तोयेषु पत्यर्कं स्नानमाचरेत् ॥ <mark>इति नरसिंहपुराणोक्तं च । स्रवत्स्र निर्झरादिषु ।</mark> नाभिमात्रे जले गत्वा कृत्वा केशान्द्विधा द्विजः । निरुध्य कर्णों नासां च बिःकुत्वो मञ्जनं ततः ॥ इति वामनपुराणोक्तम, स्रोतसां संमुखे मज्जेद्यत्रापः प्रवहन्ति वै । स्थावरेषु गृहे चैव सूर्यसंमुख आप्नवेत ॥

इति रुद्धयाज्ञवल्क्योक्तं च द्रष्ट्व्यम्। अयं च स्नानविधिः स-<mark>र्ववर्णसाघारणः । सङ्कोचे मानाभावात्सर्वानधिक्</mark>रत्य पुराणप्रणयना<mark>त्र।</mark> तदुक्तं अविष्यपुराणे,

चतुर्णामापे वर्णानां यानि मोक्तानि श्रेयसे । धर्म्भवाास्त्राणि राजेन्द्र शृणु तानि नृपोत्तम ॥ विज्ञेषतश्च शूद्राणां पावनानि मनीषिभिः। 📁 अष्टादश पुराणानि चरितं राघनस्य च ॥ रामस्य कुरुवार्द्छ धर्मकामार्थसिद्धये । तदुक्तं भारतं चैव पारावार्येण धीमता ॥ वेदार्थ सकलं योज्य धर्मशास्त्राणि च प्रभो । इति । परं तु,

ब्रह्मक्षत्रिविद्यां चैव मन्त्रवत्स्नानिंप्यते । त्ष्णीमेव तु शुद्रस्य सनमस्कारकं स्मृतम् ॥ इति नरसिंहपुराणवचनात्स्रीश्र्द्राणां नमःपदातिरिक्तमन्त्र-

शून्यो विधिः । सनमस्कारकामिसनेन पौराणिकमन्त्रस्थाने नमः-पदं विधीयते । अनुमतोऽस्य नमस्कारो मन्त्र इति शुद्रमकरणस्थ- गौतपनचने मन्त्रपदसामानाधिकरण्यश्रवणात । नच वेदमम्त्रवर्जं श्रुद्रस्योति स्मृत्यन्तरे श्रुद्रस्य वेदमन्त्रनिषेधाच्चूरुणीवेव तु श्रुद्रस्ये-ति नृसिंहपुराणवचनमापि वेदमम्त्रमात्रनिषेधपरामिति बाच्यम् ।

अध्येतव्यं नचान्येन ब्राह्मणं क्षत्रियं विना । श्रोतव्यमेव श्रुद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥ इति भविष्यपुराणवचनेन श्रुद्रस्य पुराणाध्ययनानिषेधेन पु-राणान्तर्गतमन्त्राध्ययनस्य दूरनिरस्तत्वात् । स्मृत्यन्तरे च वेदपदं दोषाधिक्यख्यापनार्थम् । इति पद्मपुराणस्नानविधिः ।

अथ वासिष्ठस्नानविधिः।

तत्र वसिष्ठः, अथ स्नानविधि क्रतस्न प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वनः। येन स्नाता दिवं यान्ति श्रद्धाना द्विजोत्तमाः ॥ नदीषु देवलातेषु तडागेषु सरःसु च। स्नानं समाचरेन्नियं गत्तिप्रस्रवणेषु च ॥ पारक्येषु निपानेषु न स्नायाद्धि कदाचन । निपानकर्त्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन छिप्यते ॥ अलाभे देवखातानां सरसां सरितां तथा। उद्ध्य चतुरः पिण्डान्पारक्ये स्नानमाचरेत् ॥ अरुग् दिवाऽऽचरेत स्नानं मध्याह्वात्माविक्षोषतः। प्रयतो मृदमादाय दूर्वीमाई च गोमयम् ॥ स्थापियत्वा तथाऽऽचम्य ततः स्नानं समाचरेत्। प्रक्षाल्य इस्तौ पादौ च शिखाबन्धं समाचरेत् ॥ मृदैकया शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नाभरथोपरि । अधश्च तिस्रभिः कायं षडभिः पादौ तथैनच ॥ प्रशाल्य सर्वकायं तु द्विराचम्य यथाविधि।

ततः संमार्जनं कुर्यान्मृदा पूर्वे तु मन्त्रवत् ॥ <mark>अस्त्रक्रान्ते रथक्रान्ते</mark> विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । उद्धृताऽसि बराहेण कुष्णेन दातबाहुना ॥ मृतिके त्वां च यृह्णामि प्रज्ञया च धनेन च। मृतिके ब्रह्मदत्ताऽसि काइयपेनाभिपान्त्रता ॥ **युक्तिके जाँह नः सर्वे यन्मया दुष्कृतं कुतम्** । मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्विय सर्वे मतिष्ठितम् ॥ ततश्च गोपयेनैवपग्रपग्रिवि ब्रुवन् । अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां रसं वने ॥ तासामृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम् । त्वं मे रोगांश्च शोकांश्च नुद गोमय सर्वदा ॥ काण्डात्काण्डादिति द्वाभ्यामङ्गमङ्गमुपस्पृतीत् । काण्डाकाण्डात्प्ररोहन्ति परुषःपरुष्रपरि । एवानो दूर्वे पतनु सहस्रेण शतेन च।। या शतेन प्रतनोषिं सहस्रेण विरोहिस । तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम् ॥ क्रुत्वैवं पार्जनं पन्त्रेरव्यकान्तादिभिस्ततः । ईहेत देवीरमृतं पारावतस्यरातिषु ॥ येतेवातमिति द्वाभ्यां तीर्थान्यावाहयेत्रतः । कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां प्रभासं पुष्कराणि च ॥ ततो महाव्याहृतिभिगीयव्या चापि मन्त्रयेत् । आपोहिष्ठे<mark>दमापश्च</mark> द्रुपदादिव इत्यपि ॥ तथा हिरण्यनणिभः पानमानीभिरन्ततः। ततो ८र्कमीक्ष्य सोङ्कारं निमन्डयान्तर्जले बुधः ॥ पाणायामांश्च कुर्तीत गायत्रीं चाघ<mark>मर्षणाम् ।</mark>

यथोक्तैः शोभितस्तैस्तु मज्जे स्विहंण्डवत्ततः ॥

पक्षाल्य सर्वकायं त्विति । मृदैकयेत्याद्यक्तप्रकारेण । पूर्व
वस्यमाणगोमयसंमाजनात्पूर्वमियर्थः । पारावतस्य रातिषु इसेकया येतेवातमिति द्वाभ्यां देवीरपोऽमृतम् ईहेत भावयेदित्यर्थः ।

यथोक्तैः शोभितस्तैस्विति । यथोक्तैः प्राणायामादिभिः शोभितः

ववासनिरोधात श्रुव्धः ग्लान इति यावत् ।

इति वासिष्ठस्नानविधिः ॥

त्र्रथ कियास्नानविधिः।

नव चाङ्गः, क्रियास्नानं तु वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः। मृद्धिरद्भिश्च कर्त्तव्यं शीचमादी यथाविधि ॥ जले निमन्न उन्मन्ज्य उपस्पृत्य यथाविधि । तीर्थस्यावाहनं कुर्याच्यतः परम् ॥ मपद्ये वरुणं देवमम्भतां पतिमूर्जितम् । याचितं देहि मे तीर्थ सर्वपापापनुत्तये। तीर्थमावाहयिष्यामि सर्वाघविनिषूदनम् ॥ सांनिध्यमस्मिंस्तोये तु भजतां मदनुग्रहात् । रुद्रान्त्रपद्ये वरदान्सर्वान्द्रमुषद्स्त्वहम् ॥ सर्वानप्सुषदश्चैव प्रपद्ये प्रणतः स्थितः । देवमप्सुषदं वाह्यं प्रपचेऽघनिषूदनम् ॥ अपः पुण्याः पविवाश्च प्रपद्ये वरुणं तथा । रुद्राश्चामिश्च सप्पश्चि वरुणस्वाप एवच ॥ द्यामयन्त्वाश्च मे पापं पुनन्तु च सदा मम। इसेवमुक्ता कर्त्तव्यं ततः सम्मार्जनं जले ॥ आपोहिष्ठेति तिस्रभिर्यथानदनुपूर्वज्ञः।

हरण्यवर्णेतिस्य अक्षानिस्य ।

शक्तादेवीरित तथा शक्त आपहर्गथेवस् ।

इदमापः प्रवहता तथामन्त्रमुदीर्येत् ॥

एवं संपार्जनं कृत्वा छन्द आर्ष सदैवतम् ।

अध्मर्षणसक्तस्य संस्मरेत्पयतः सदा ॥

छन्द आनुष्टुभं तस्य ऋषिश्चेवाधमर्षणः ।
देवता भावटत्तश्च पापन्नस्य प्रकीर्तितः ॥

ततोऽम्भासि निमज्जंस्तु त्रिः पठेदधमर्षणम् ।

यथाऽक्वमेधः क्रतुराट् सर्वपापापनोदनः ॥

तथा ऽधमर्षणं सक्तं सर्वपापापनोदनम् ।

अनेन विधिना स्नात्वा अव्मध्ये स्नानवाससा ॥

परिवर्तितवासाश्चेत्तीर्थनीरचपस्पृशेत् ।

सदकस्यापदानाद्धि स्नानशादीं न पीडयेत् ॥

अनेन विधिना स्नातः पुण्यं फलमुपाक्तुते ।

भजतामित्यस्य वरुणामत्यनेन विपरिणतेन प्रथमान्तेनान्वयः।

भजतामित्यस्य वरुणमित्यनेन विपरिणतेन प्रथमान्तेनान्वयः। हिरण्यवर्णीत । हिरण्यवर्णाः श्रुचयः पावका इसाद्याश्चतस्तर्ते- चिरायमेत्रायणीययोः पठिताः । वास्त्र आप्, इति । वास्त्र आपो- धन्वन्या इति कठवाखायाम् । पापष्टनस्याधमधणस्यक्तस्येत्यन्वयः। इति वाङ्कोक्तिकयास्नानविधिः ।

अथ बीधायनोक्तस्नानम्।

बीधायनः,

अथ इस्तौ प्रशालय कमण्डलुं मृत्पिण्डं च संगृह्य तीर्थ गत्वा त्रिः पादौ प्रशालयते त्रिरात्मानमथहैके ब्रुवते इमशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रशालय तु पादौ नान्तः प्रवेष्टु-ज्यमिति। अथापोऽभिष्मपद्यते, हिरण्यश्वक्तं वरुणं प्रपद्ये तीर्थे मे देहि याचितः । यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥ यन्मे मनसा वाचा कर्म्मणा वा दुष्कृतं कृतं तन्न इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनरिति ।

अथाअलिनाऽपडपहिन्त, सुमित्रिया न आप ओषधयः सिन्तिति।
तां दिशं निरुक्षित यस्यामस्य दिश्ला द्वेष्यो भवति, दुम्मित्रियास्तस्मै
भूयासुर्योऽस्मान्द्वेष्टि यं चवयं द्विष्मइति। अथाप उपस्पृड्य त्रिः प्रदक्षिणमुदकपावर्त्तयति यदपां क्रूरं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतादिति। अपसु निमज्ज्योन्मज्ज्य। नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः
पल्यूलनं नोपस्पशंनं यद्युपरुद्धाः स्युरेतेनोपितिष्ठते। नमोऽप्रये ऽप्सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽद्धाइति। उत्तीर्याचस्याचान्तः पुनराचामेत्। आपो वा इदं सर्व विद्या भूतान्यापः प्राणा
वा आपः पश्चत आपोऽन्नमापो ऽमृतमापः सम्राहापो विराहापः
स्वराहापञ्छन्दांस्यापो ज्योतींष्यापो यज्ञुष्यापः सस्मापः सर्वा
देवता आपो भूर्भुवः सुवराप ॐ।

आपः पुनन्तु पृथिनीं पृथ्नी पूता पुनातु माम् ।
पुनन्तु ब्रह्मणुस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम् ॥
यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम ।
सर्वे पुनन्तु मामापोऽसतां च मित्रग्रहं स्वाहृति ।
पित्रचे कृत्वाऽद्धिर्माजयसापोहिष्टामये।भुव इति तिस्वभिहिंरण्यवर्णाः शुचय इति चतस्रभिः पवमानः सुवर्जुन इसेतेनानुवाकेन मार्ज्जियत्वाऽन्तर्जलगतोऽधमर्षणेन चीन्माणायामान्धारयित्वोत्तीर्य वासः पीडियत्वा मक्षालितोपनातान्यक्तिष्ट्वानि वासांसि परिधायाप आचम्येति ।

तीर्थं गत्वेति । तीर्थपदेनात्र जलावायमात्रं विवक्षितम् । आ-

स्मानं देहम । त्रिः, मक्षाल्यतइयनुषद्गः । अपोऽभिमपद्यते हिरण्यश्वक्षिमयादिभिर्मन्त्रेः । अप उपहन्तिति । उपहान्तरस्य प्रहणे
वर्तते।यस्यां दिशि अस्य स्नानकर्त्तुर्देष्यो भवति तां दिशं निरुष्तिति
सिश्चिति।मयमणम् इतस्ततो गमनं मतरणं वा।पल्यूलनं निर्णेजनं मलस्य
क्षाल्यनिसर्थः। अयं च पल्यूल लवनपवनयोरित्यस्य चौरादिकस्य
ल्युटि मयोगः। उपस्पर्शनमत्र गान्नमलोद्धर्षणम् । एतत्सर्वमप्तु सतो
न विद्यतह्यन्त्रयः। यद्यप्रद्धाः स्युः आप इति शेषः। उपरोधोऽत्र
मयमणादिरेव स यदि ममादकृतः स्यात्तदा नमोऽग्रयहत्यादिमन्त्रेणोपस्थानं कुर्यात् । पवित्रे अविच्छिन्नाग्रे दिदलमाने मादेशसंमिते ताभ्यामद्धिर्मार्जयते। उपवातानि शुष्काणि । अक्तिष्टानि अजीर्णानि ।

इति बोधायनस्नानविधिः । अथापस्तम्बस्नानविधिः ।

आपस्तम्बः,

द्यानेर्पोऽभ्युपेयाद्भिन्नस्थिमुख आदिसमुदकं रपृशेदिति सर्वत्रोदकस्पर्शनविधिः।

अभिन्नत् पाणिना उदकं ताडयन्, जलचरप्राण्यपसारणायेति द्योषः । सर्वत्र सरस्सु असरःसु च । एतच्चापस्तम्बस्मृतौ वान-प्रस्थस्नानप्रक्रमाद्वानपस्थस्यैवेदं स्नानम् ।

अथ शाङ्खायनस्नानविधिः।

शाङ्खायनगृद्यम्,

सनस्तोऽहरहराष्छुत्याच्युदकोऽन्यद्वस्त्रमाच्छादयेत् ।

सवस्र इति द्वितीयवस्त्रपाष्यर्थम् । एकवस्त्रत्वस्य नम्भत्वमित-षेधेन प्राप्तत्वादिति ब्रह्मद्त्तभाष्यम्। अन्युद्कः शिरोच्यतिरिक्तगा-त्रेषु अनुद्धृतोदकः । इति बाङ्कायनस्नानविधिः ।
अथवानिकोक्तस्नानविधिः ।
अथ स्नानविधिं वस्ये बौनकोऽहं द्विजन्मनाम् ।
समुद्रगां नदीं वापि तडागं सरसीमथ ॥
गत्वा समाचरेत स्नानं प्रयतात्मा समाहितः ।
प्रसम्राजेबृहत्स्क्तमष्ट्चं वारुणं जपेत ॥
समुद्रादृध्मिरित्यपां सक्तमेकादवार्चकम् ।
आपोअस्मान्मातर इत्यृचं प्रजपेक्षरः ॥
अवगात्व निमज्ज्याथ द्विराचम्याभिषेचयेत ।
अम्बयो इत्यृचोष्टी च आपोहिष्ठामयो नव ॥
अद्धिः स्नात्वोदके ममक्तिः पठेद्धमर्घणम् ।
यथाऽद्यमेषः क्रतुराद् सर्वपापापनोदकः ॥
तथाऽधमर्षणं सक्तं सर्वपापापनोदकम् ।
कुर्याद् द्वादवाभिः स्नानं नामिभः केवावादिभिः ॥

अथ दृसिंहपुराणीयं स्नानम् । दृसिंहपुराणे, माध्याह्निकियां कुर्याच्छुचौ देशे मनोरमाम् । विधि स्नानस्य वक्ष्यामि समासात्पापनाद्यानम् ॥ स्नात्वा येन विधानेन सद्यो मुच्येत किल्विषात् । स्नानार्थं मृद्मानीय श्रुक्षणां कुशातिलैः सह ॥ सुमनाश्च ततो गच्छेन्नदीं शुद्धां मनोरमाम् ।

<mark>अनेन विधिना स्नानं सर्वेपापप्रणाजनम् ।</mark>

षन्यं यदास्यमायुष्यमारोग्यं पुष्टिनर्द्धनम् ॥

इति बौनकोक्तस्नानविधिः।

अभिषेचयेत अभिषिश्चेत् । स्नात्वा अभिषिच्य ।

नद्यां च विद्यमानायां न स्नामादन्यवारिषु ॥ न स्नायादन्यतोयेषु विद्यमाने बहृदके। नद्यां स्वतस्य च स्नायात प्रतिस्नोतः रिथतो द्विजः ॥ तडागादिषु तोयेषु पसर्क स्नानमाचरेत । थुचौ देशे सपभ्युक्ष स्थापयेत कुशमृश्चिलान् ॥ युत्तीयेन स्वकं देहं बहिः प्रशाल्य यवतः । स्नानदार्टी च संशोध्य कुर्यादाचमनं बुधः॥ दानैर्जलं प्रविद्याथ नमेद्वरूणमप्पतिम् । हरिमेव स्मरन् बुद्धा निमज्जेन्छरत्रज्जले ॥ ततस्तीरं समासाद्य अप आचम्य मन्त्रतः । मोक्षयेद्वरुणं देवं मन्त्रेवी पवमानिभिः ॥ कुशाग्रस्थेन तोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः । आलभेन्मात्तिकां गात्रे इदंविष्णुरिति द्विजः। ततो नारायणं देवं संस्मरन्मविशेज्जलम् । निमज्ज्यान्तर्जले सम्यक् मजपेद्यमर्पणम् ॥ प्रत्यर्कम् आदित्याभिमुखो भूत्वा। स्नानशाटीमित्यत्र मृत्ती-

प्रत्यक्षम् आदित्याभिमुखो भूत्वा। स्नानशाटीमित्यत्र मृत्तीः येनेसनुषद्भः । बुद्धचा मनसा । शरविद्यनेन शिरोनमनं विविधिः तम् । शरपतने प्रथममग्रभागस्यैव पतनात् । मन्त्रत इति सामान्यत बक्ताविष योगियाज्ञवल्क्योक्तोऽत्राचमने मन्त्रो द्रष्ट्व्यः । तेन द्रुपदाद्यन्यतमं मन्त्रं त्रिराष्ट्रयाचामेत् ।

यथा योगियाज्ञवल्क्यंः,

आचारतः पुनराचापेन्पत्रवरस्नानभोजने । द्रपदां वा त्रिरावर्त्य तथा चैवाघपर्षणप् ॥ गायत्रीं वा त्रिरावर्त्य महाट्याहृतिभिस्तथा । सोपांश्वप्रणवेनाथ आपः पीता अघापहाः ॥ वरूणं देवं, संस्मराभिति अध्याहारः। इचिद्वारुणेर्देविमिति पा-इः। तत्र च पन्त्रेवंति चासारः सङ्गळते। वारुणेक्षिभः। बारुणाः पावमान्यश्च स्वस्वशाखोक्ताः द्रष्ट्रच्याः । पावमान्यश्च उपास्मेगाय-तानर इसादि शंराजकोषधीभ्य इत्यन्तम् ऋक्त्रयामिति श्रीद्वतः। प्रजपेदित्यत्र त्रिर्जपेदिति श्रीदत्तसंमतः पाष्टः। अघमर्षणम् ऋतं-चेत्येतत्स्यक्तम्।

इति नृसिंहपुराणोक्तस्नानम् । अथ चिष्णुः,

मृत्तोयेन कृतमछापकर्षोऽप्सु निमज्ज्याप उपस्पृत्त्यापोहिष्ठेति तिस्राभिः हिरण्यनर्णेति चतस्रभिरिद्मापः मनहतेति च तीर्थम-भिमन्त्रयेत् । ततोऽप्सु निमग्निस्त्र्यमर्पणं जपेत्, तद्विष्णोः परमं पदिमिति वा द्रुपदां वा गायत्री वा युअते मन इसनुवाकं बा पुरुषस्कं वा ।

इदमापः पवहत यत्तिञ्जेति ऋक्। पैठीनसिः,

हिरण्यवर्णा इति स्कोन स्नात्वा शौचं कृत्वाऽपां मध्ये त्री-न्त्राणायामान कुर्याद ।

हारीतः,

स्नात्वा न गात्रमवमृज्यात न किरो विधुनुयात न वासी विधुनुयात नोत्तरीयविषयीसं कुर्यात ।

विष्णुः,

स्नातः शिरो नावधुनेत नाङ्गेभ्यस्तायमुद्धरेत न तैलवसे स्पृशेत नामसालितं पूर्वधृतं वासो विभृयात स्नात एव सोष्णीवे धौते वा-ससी विभृयात न म्लेन्छान्सजपतितैः सह सम्भाषणं कुर्यात ।

तैलं च बसा च तैलवसे । उष्णीषं च केशजलापकषणार्थ

शिरोबेष्टनं, तद्धारणं च यावता कालेन जलापकर्षणं भवति ताव-रकालमेव । आचमनादौ तिभिषेधाद । अत एव महाभारतेऽपि जलसयनिमित्तमेवोष्णीषधारणं युधिष्ठिरेण कृतमित्युक्तम् ।

यथा,

आप्छतः साधिवासेन जलेन च सुगन्धिना । राजहंसिनिभं प्राप्य उष्णीषं विधिलार्षितम् ॥ जलस्रयनिमित्तं वै वेष्टयामास मूर्द्धनि । विधिलार्षितम् अगाढवन्धम् । नाङ्गेभ्यस्तोयमुद्धरेदिति । स्नानदादि।पाणिभ्यामिति वेषः ।

स्नातो नाङ्गानि निर्मृडयात स्नानशाट्या न पाणिना।

श्ति विष्णुपुराणवचनात।

पूर्वषृतं परिहितम्।

मार्कण्डेयपुराणे,

अवमृष्ठयात न च स्नातो गात्राण्यम्बरपाणिना।

अम्बरं स्नानशाटी। पूर्विलिखितविष्णुपुराणवचनात।

गाभिलोऽपि,

पिबन्ति शिरसो देवाः पिबन्ति पितरो मुखात।

मध्यतः सर्वगन्धर्वा अधस्तात्सर्वजन्तवः॥

तस्मात्स्नातोन ममुज्यात्स्नानशाट्या न पाणिना। इति। एवम्
तिस्नः कोट्योऽर्द्धकोटी च यावन्यङ्गरुहाणि वै।

बसन्ति सर्वतीर्थानि तस्मान्न परिमार्ज्ञयेत्।।

शति व्यासवचनं, स्नात्वा न गात्रमवमृज्यादित्यादिहारीतादिवचनं च स्नानशाट्यादिना न परिमार्ज्यदिति व्याख्येयम्।

योगियाज्ञवल्क्यः,

याबहेबानृषींश्चेव पितृंश्चेव न तर्पयेष ।

तावस पीडयेद्वसं येन स्नातो, न चोदके ।
निष्पीडयति यः पूर्व स्नानवस्तं तु तप्पेणाद्य ।।
निराज्ञाः पितरस्तस्य यान्ति देवा महर्षिक्षिः ।
येन स्नातो येन वस्त्रेण स्नातः । नचोदके, वस्तं पीड्येदिसनुषद्धः ।

पराचारोऽपि,
ब्राह्मणं स्नातुमायान्तमनुगच्छन्ति देवताः ।
पितरश्च महाभागा वायुभूता जलार्थिनः ॥
स्नात्वा निरस्य वासोऽन्यज्जङ्क प्रक्षाल्य चाम्भसि ।
अपवित्रीकृते ते तु कौपीनइच्योतवारिणा ॥
निराचाः पितरो यान्ति वस्त्रनिष्पीडने कृते ।
तस्मास्त्रिष्पीडयेद्वस्त्रं नाकृत्वा पितृतर्पणम् ॥
जलमध्ये तु यः कश्चिद् द्विजातिर्द्रानदुर्वलः ।
निष्पीडयति तद्वस्तं स्नानं तस्य तथा भवेत् ॥
कौपीनइच्येतवारिणेति । कौपीनं जघनमदेवास्ततइच्युतेन
जल्नेति कल्पतरुः । स्नानविध्यनन्तरम्—

श्रङ्कोपि, उदकस्यापदानाद्धि स्नानशाटी न पीडयेद । इति । अथ वस्त्रपरिधानविधिः ।

मत्स्यपुराणे,
एवं स्नात्वा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः ।
उत्थाय वाससी शुक्ते शुद्धे तु परिधाय वै ॥ इति ।
परिधायाग्रेतनं कर्म कुर्यादिसर्थः। वाससी इति । अधस्तनमुत्तरीयं चेत्यर्थः । विकच्छोऽनुत्तरीयश्चेत्यादिना वक्ष्यमाणभृगुवाक्येनोत्तरीयधारणस्यावक्यकत्वाद । उत्तरीयधारणं च यक्नो-

पवीतवत् ।

यथा यज्ञोपनीतं तु घार्यते च द्विजोत्तमैः । तथा सम्धायते यज्ञादुत्तराच्छादनं शुभव ॥ इति वाक्याद । यथा द्विजोत्तमैः सच्यापसच्यत्वादिना उप-

वीतं घार्यते तथा उत्तराच्छादनं सर्वेरेव घार्यमित्यर्थः।

योगियाज्ञवल्क्यः,

अभावे धौतवस्त्रस्य शाणसौमाविकानि च । कुतपं योगपटं वा द्वित्रासा येन वै भवेत् ॥ कुतपं नेपालकम्बलः । .उत्तरीयासम्भवे परिहितवस्त्रभागेनी-

त्तरीयं कार्यमित्युक्तम्-

पारस्करेण, एकं चेद्वासो भवति तस्यैवोत्तरवर्गेण प्रच्छा-द्यीतेति ।

ते च बस्ने ग्रुष्के धार्ये । नार्द्रमेकं च वसनं परिदध्यात्कथञ्चन ।

इति जाबाछिवचनात् । शुष्कासम्भवे तु शातातपेनोक्तं, सप्त-बाताइतं शुष्कवत् भवतीति ।

नृसिंहपुराणे,

न रक्तमुल्वणं बासो न नीळं तु प्रधास्यते।
मलाक्तं च दशाहीनं वर्जयेदम्बरं बुधः।।
उल्वणमितिरक्तविशेषणं, तेनात्यन्तं रक्तमित्यर्थः।
च्यास्यः,

नोत्तरीयमधः कुर्यान्नोपर्याघस्त्यमम्बरम् । नान्तर्वासो विना जातु निवसेद्वसनं बुधः ॥ नान्तर्वास इति । कौपीने जलसंसर्गपरिहाराय पूर्व वासः परि-धाय तत्परिसञ्य वासोऽन्तरं परिदध्यादित्यर्थः ।

विष्णुधर्मीत्तरे, वस्तं नान्यधृतं धार्यं न रक्तं मछिनं तथा। जीर्णे ऌनद्वां चैन क्वेतं धार्ये च पत्नतः ॥ उपानइं नान्यधृतं ब्रह्मसूत्रं च धार्येत्। महामारते, न स्यूतेन न दुउधेन पारक्येण विशेषतः। मुषिकोत्कीर्णजीर्णेन कर्म कुर्याद्विचक्षणः ॥ मनुः, न जीर्णमलबद्वासा भवेच विभवे सति। देवलः, स्त्रयं धौतेन कर्त्तव्या क्रिया धम्या विपश्चिता। न तु नेजकधोते<mark>न नाइतेन न कुत्रचित ॥</mark> नाहतेनेति समस्तं पदम् । अहताभिन्नेन क्रिया न कार्येसर्थः । अहतलक्षणं तु वाततपेनोक्तम, ईपद्धौतं नवं क्वेतं सद्वां यन्न धारितम् । अहतं तद्विजानीयात्सर्वकर्मसु पावनम् ॥ इति । ईवद्धौतं क्षारादिरहितजलप्रक्षालितम्। यन धारितिमसन्येन पुरुषेण न धारितमिसर्थः।

कचित्-

अष्टहस्तं नवं द्वेतं सद्दां यद्म घारितप । अहतं तद्विजानीयात्त्रविकर्मसु पावनम् ॥

इति अहतस्राणमुक्तम् । किचिद् नाहतेन च कुम्रचिदिति पाठः । तत्राहतं यन्त्रनिर्मुक्तिमित्युच्यते । अहतेन यन्त्रनिर्मुक्तेन क्रिया न कार्येत्यर्थः ।

तथाच सत्यतपाः,

अहतं यैन्त्रानिर्मुक्तमुक्तं वासः स्वयम्भुवा । <mark>वास्तं तन्माङ्गलिक्येषु तावस्कालं न सर्वदा ॥ इति ।</mark> यन्त्रनिर्मुक्तिमिति अचिरयन्त्रनिर्मुक्तिमिसर्थः। भारते, ईषद्घीतं स्त्रिया धीतं पूर्वेद्युर्घेतिमेवच । अधौतवस्त्रसंस्पृष्टं पुनः प्रसालितं युचि ॥ धौतवस्नासंम्भवे तु उदाना, <mark>स्नात्वाऽनुपहतं वस्त्रं परिद्ध्याद्यथाविधि ।</mark> अभावे पूर्ववस्त्रं वा संप्रोक्ष्य प्रणवेन तु ॥ इति । गोभिलः, एकवस्त्रा न भुञ्जीत न कुर्यादेवतार्चनम् । नचार्चयोद्वजान नान्यव कुर्यादेवंविधो नरः ॥ एकवस्त्रलक्षणं च तत्रैवोक्तम्, सव्यादंसात्परिभ्रष्टकटिदेवाधृताम्बरः । एकवस्त्रं तु तं विद्याद्देवे पित्र्ये च वर्ज्जयेत् ॥ कच्छादिरहितेनापि कर्मन कार्यमित्युक्तम्-भृगुणा, विकच्छोऽनुत्तरीयश्च नप्तश्चावस्त्र एवच। श्रीतं स्मार्त्तं तथा कर्म न नग्नश्चिन्तयेदाप ॥ नमलक्षणं च तेनैवोक्तं, नम्रो पछिनवस्त्रः स्यान्त्रयश्चार्द्धपटः स्मृतः । नग्नस्तु दग्धत्रस्तः स्यान्नग्नः स्यूतपटस्तथा ॥ इति । स्मृत्यन्तरे. एककच्छो द्विकच्छश्च मुक्तकच्छस्तथैवच । एकवासा अवासाश्च नम्नः पञ्चविधः स्मृतः ॥ इति । कच्छः कक्षा। तेन नाभौ पृष्ठे पाइर्ने चेति कक्षाव्यमावश्यकम्। तथा,

परिधानाद्वाहैः कक्षा निबद्धा ह्यासुरी भवेत् । <mark>नव्यवस्त्रपरिधाने पारस्करेण मन्त्रो दर्शितः,</mark> परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि। <mark>द्यातं च जीवामि बारदः पुरूची रायस्पोषमभितंच्ययिष्ये ॥ इति।</mark> उत्तरीये तु,

<mark>य</mark>ञ्चमा मा चावापृथिवी यञ्चसेन्द्राबृहस्पती । यशो भगश्च माऽविन्दचशो मा प्रतिपद्यताम् ॥ इति । मार्कण्डेयपुराणे,

अन्यदेव भवेद्वासः शयनीये नराधिष । अन्यद्रथ्यासु देवानामर्चायामन्यदेवहि ॥ अन्यच लोकयात्रायामन्यदीक्वरदर्शने । इति । बासःपरिधानोत्तरं चोरुपक्षालनं कर्त्तव्यम् । तथाच घोगियाज्ञवल्क्यः,

स्नात्वैवं वाससी धौते अञ्छिन्ने परिधाय च । प्रक्षाल्योक् मृदाऽद्भिश्च इस्तौ प्रक्षालयेत्ततः ॥ इति । आर्द्रवस्रविवर्ज्जने विशेषः स्मृत्यन्तरे उक्तः, स्नानं कृत्वाऽऽर्द्रवस्तं तद्ध्वं मुत्तारयेव द्विजः । - क्षाण आर्द्रवस्त्रमधस्ताचेत्पुनः स्नानेन सुध्यति ॥ इति । आहापस्तम्बः,

नीलीरक्तं यदा वस्तं त्राह्मणोऽङ्गे निधारयेत्। तन्तुसंहतिसंख्याभिर्श्वरके च वसेद् धुवम् ॥ स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । वृथा तस्य महायज्ञा नीलीवासो विभात्ति यः ॥ इति । अस्यापकादः स्मृत्यन्तरे, ऊर्णायां पहत्रक्षे वा नीळीरागो न दुष्पति । इति । स्नीणां भोगे न नीळीदोष इत्याह नीळीं मक्कत्य-भृगुः,

व्हीणां क्रीडार्थसम्भोगे द्यायनीये न दुष्यति । इति । भारते,

आविकं तु सदा वस्तं पवितं राजसत्तम ।
पितृदेवमनुष्याणां क्रियायां च मद्मस्यते ॥
धौताधौतं तथा दग्धं सन्धितं रजकाहृतम् ।
रक्तमृत्रदाकृष्टिप्तं तथापि परमं श्राचि ॥
रेतःस्पृष्टं रजःस्पृष्टं स्पृष्टं मृत्रपुरीषयोः ।
रजस्वलाभिसंस्पृष्टमाविकं सर्वदा श्राचे ॥ इति ।
स्मृत्यन्तरे,

दग्धं जीर्णं च मिलनं मूषकोपहतं तथा। खादितं गोपिहिष्याचैस्तस्याज्यं सर्वदा द्विजैः ॥ इति । मक्षालितत्रस्रथुष्कीकरणे दिङ्नियमपाह— ज्ञातातपः,

मागग्रमुदगग्रं वा धौतं वस्तं मसारयेत् । पश्चिमाग्रं दक्षिणाग्रं पुनः मझालनात् श्वि ॥ अथ तिलकविधिः ।

ब्रह्माण्डपुराणे तिलकं मकृत्य परमेश्वरवचनम्, पर्वताग्रे नदीतीरे मम क्षेत्रे विशेषतः । सिन्धुतीरे च वल्मीके तुलसीमुलमाश्चिते ॥ मृद एतास्तु सम्पाद्या वर्ज्जयेन्वन्यमृत्तिकाः । पर्वताग्रादिषु तुलसीमूलमाश्चिते देशे च या मृदस्तास्तिल- ककरणार्थे संपाद्याः । अन्यमृत्तिका वर्जायतव्याः । तथा,

क्यामं क्यान्तिकरं मोक्तं रक्तं वक्ष्यकरं भवेत् ।
श्रीकरं पीतिमत्याद्युः वैष्णवं क्ष्येतमुच्यते ॥
अङ्गुष्ठः पुष्टिदः मोक्तो मध्यमाऽऽयुष्करी भवेत् ।
अनामिकाऽकदा निसं मुक्तिदा च मदेकिनी ॥
एतेरङ्गुलिभेदैस्तु कारयेत्र नखं स्पृक्षेत् ।
वार्त्तिदीपार्क्वातं वापि वेणुपत्राकृतिं तथा ॥
पद्मस्य मुकुलाकारं तथेव कुमुदस्य वा ।
मत्स्यकूर्माकृतिं वापि काङ्काकारमतः परम् ॥
दक्षाङ्गुलम्माणं तु उत्तमोत्तममुच्यते ।
नवाङ्गुलं मध्यमं स्यादष्टाङ्गुलमतः परम् ॥
सप्तपञ्चिभः पुण्डं मध्यमं त्रिविधं स्मृतम् ।
चतुश्चिद्यङ्गुलैः पुण्डं किनिष्ठं विविधं स्मृतम् ॥
वर्षाकृत्राकं विविधं स्मृतम् ॥

खद्ध्वेपुण्ड्रं त्रिविधं, खत्तमपध्यकिनिष्ठभेदातः । तत्रोत्तममिषि त्रिविधम, खत्तमोत्तमंदक्षाङ्गुळं मध्यमोत्तमं नवाङ्गुळं किनिष्ठोत्त-ममष्टाङ्गुळम् । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । तत्र स्थानभेदेनाक्निति-विशेषानाह—

तन्त्रेच,
छढाटे बाहुवचैव दण्डवत्कर्णपल्छवे ।
हृदये कमछाकारम् उदरे दीपवाञ्चिख्तः ॥
वेणुपत्रसमाकारं बाहोर्मध्ये छिखेत्सुधीः ।
अधःपृष्ठे स्कन्धदेशे छिखेज्जम्बुपछाशवतः ॥ इति ।
तिछकधारणे मन्त्रानाह—
छछाटे केशवं विद्याक्षारायणमथोदरे ।

माधवं हृदि विनयस्य गोविन्दं कण्डक्रपक ॥
उद्दे दक्षिणे पार्श्वे विष्णुरिस्मिधीयते ।
तत्पार्श्वे वाहुषध्ये तु मधुसूदनमनुस्मरेत ॥
त्रिविक्रमं कण्डदेशे वामे कुक्षौ तु वामनम् ।
श्रीधरं बाहुके वामे हृषीकेशं तु कर्णके ॥
पृष्ठे तु पद्मनाभं तु ककुद्दामोदरं स्मरेत ।
द्वादशैतानि नामानि वासुदेशेति मुर्द्धनि ॥
पूजाकाले च होमे च सायङ्काले विशेषतः ।
नामान्युचार्य विधिना धारयेद्ध्वपुण्डकम् ॥
सङ्क्ष्मणादिभिः कृष्णे शुक्के चत्केशवादिभिः । इति ।
सङ्क्ष्मणादिभिः कृष्णे शुक्के चत्केशवादिभिः । इति ।

खलाटे केशनं निद्यादिति। केशननाम संकीर्स्य ललाटे तिलकः कर्णव्य इति। एनमुत्तरत्रापि। ककुद् ककुदि। द्वादशैतानि नामानि द्वादशितलकशारणमन्त्रभृतानि। मुर्द्धनि तु नासुदनेति नाममन्त्र- मुर्ज्यार तिलकः कर्णव्यः। कृष्णपक्षे तु संकर्षणादिनामभिः द्वादशितलकाः मुर्भि नारायणनाम्नेति निशेषः। तानि नामान्याच- मनमकरणे लिखितानि तत्रैन द्रष्टव्यानीति। पूजाकाले चेति श्री- तस्मार्चकम्मैकालमात्रोपलक्षणम्।

तथाच ब्रह्मपुराणे,
यागो दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् ।
भस्मीभवति तत्सर्वमूर्द्धपुण्डं विनां कृतम् ॥ इति ।
एवं च,
ऊर्ध्वपुण्डं मृदा कुर्याचित्रपुण्डं भस्मना सदा ।
तिलकं वे द्विजः कुर्याचन्दनेन यहच्लया ॥ इति—
विपुण्डादिकं नोध्वपुण्डस्य बाधकं किं तु तेन समुचीयते
फल्लिकोषकामनया ।

तथाच ब्रह्माण्डपुराखे, स्नात्वा पुण्ड्रं मृदा कुर्याद् हुत्वा चैव शु भरमना । देवानभ्यर्च गन्धेन सर्वदोषापनुत्तये ॥ इति । सर्वकार्मार्थस्योध्र्यपुण्ड्रस्य प्रशंसावचनानि-ब्रह्माण्डपुराणे, अशुचिर्वाऽप्यनाचारो मनसा पापमाचरन् । शुःचिरेव भवेजित्यमूर्द्धपुण्ड्राङ्कितो नरः ॥ ऊर्द्धपुण्ड्रधरा पर्स्यो स्नियते यत्रकुत्रचित् । इत्रपाकोडांप विमानस्थो मम छोके महीयते ॥ सत्यवतोऽपि. ऊर्द्धपुण्ड्रो मृदा शुभ्रो ललाटे यस्य दृइयते । स चाण्डालोऽपि शुद्धात्मा पूज्य एव न संदायः ॥ जाहवीतीरसम्भूतां सृदं मुर्शा विभात्त यः। बिमार्ति रूपं सोऽकस्य तमोनाज्ञाय केवलम् ॥ इति । अनेनोर्द्धपुण्ड्रस्य पुरुषार्थत्वमपि वद्नित संयोगपृथक्कन्यायेन। यत्त्र, ऊर्द्धपुण्डं द्विजः कुर्यात क्षत्रियस्तु त्रिपुण्ड्कम् ।

अर्द्धचन्द्रं तु वैश्यस्य वर्त्तुलं शुद्रजातिषु ।।

इति ब्रह्माण्डपुराणवचनम्, तत् क्षत्रियत्वादिनिमित्ते त्रि-पुण्ड्रादीनां नैमित्तिककर्माङ्गत्ववोधकम् । तैस्तु नैमित्तिकैस्त्रिपु-ण्ड्रादिभिर्निसस्योर्द्धपुण्ड्रय बाध एव, यथा पाश्चद्वयस्य साप्त-हइयेन।

यत्तु तिलकद्रव्यविधायकं वचनम्, यृत्तिका चन्दनं चैव भस्म तोयं चतुर्थकप्। प्भिद्रच्येर्यथाकालमूर्द्धपुण्डं भवेत्सदा ॥ इति, तत् स्नात्वा पुण्ड्रियसेन समानार्थकम् । उर्द्धपुण्ड्रह्मब्द-स्त्रिपुण्ड्रस्याप्युपछक्षणीर्थः । तोयोर्द्धपुण्ड्रस्य तु काळान्तराम्ना-नात्सामध्यद्विस्त्रपरिधानात्माक् आर्द्रवाससा जळमध्ये यदा कर्म कियते तदा तस्य कर्त्तव्यता ज्ञायते । तत्र च तस्यैवाङ्गत्वान्मृदादि-पुण्ड्रस्य व्याद्यत्तिः ।

स्वहस्तिकिसितं स्तोत्रं स्वयं घृष्टं च चन्दनम् । स्वयं च प्रथिता माला वाकस्यापि श्रियं हरेत् ॥

इति निषेधः, स स्वयं घृष्टस्यांपि परमेश्वरनिर्मालयचन्द्रनस्य धारणे न पवर्त्तते। तस्य विदितत्वात्। विदिते निषेधाप्रवृत्तेः। या तु उद्धेपुण्ड्र विधिसिन्धिधौ तिर्यक्षुण्ड्र निन्दा सोद्धेपुण्ड्रस्तुत्यर्था। उभ-यधारणस्य विदितत्वात्। उदितहोमसिन्धौ अनुदितहोमनिन्दावत्।

त्रिपुण्डं भस्मना तिर्यमुद्धिपुण्डं मुदा न्यसेत्। डभयं चन्दनेनैव वर्तुळं न कदा चन ॥ इतिवचनाञ्चिपुण्डं तिर्यगेवेति निर्णीयते । न कदाचिनमृदा तिर्यङ् न्यसेद्र्ङ्क भस्मना । डल्कादिभस्म पाषाणरजो धार्य च न क्रचित् ॥ इति वचनाद्धस्म गाईपसादेरेव । इति तिलक्किविधिः । अथ सन्ध्यातदुपासनपदार्थनिर्णयः ।

तम्र इन्दोगश्रातः,

बस्रवादिनो वदिन करमाद ब्राह्मणः सायमासीनः सन्ध्यामु-पारते करमात्मातिरतष्ठन काश्च सन्ध्याः कश्च सन्ध्यायाः कालः किञ्च सन्ध्यायाः सन्ध्यात्वं देवाश्च वाञ्चसुराश्चारपद्धन्त तेऽसुरादिसम-भिद्रवन् स आदिसो ऽविभेत्तस्य हृदयं कूर्यक्षेणातिष्ठत्स प्र-जापतिसुपाधावत्तस्य प्रजापतिरेतद्भेषजमप्रथत् ऋतं सत्यं च ब्रह्म चौंकार च त्रिपदां गायत्रीम ब्रह्मणो सुखमप्रथत्त्तरमाद् ब्राह्म- णोऽहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते सङ्योतिष्याङ्योतिषो दर्शनात्सोऽस्य कालः सा सन्ध्या तत् सन्ध्यायाः सन्ध्यातं य-त्सायमासीनः सन्ध्यामुपास्ते तया विवस्त्रात् जयसलं यदपः प्रयुक्तिते ता विमुषो वज्रीभनन्ति ता विमुषो वज्रीभृत्वा अमुरान-पाझन्तीति ब्रह्मणो मुखमिति ।

तथाच मनुः,

अकारपूर्विकास्तिस्रो महाच्याहृतयोऽच्ययाः । त्रिपदा चैव गायत्री क्षयं च ब्रह्मणो मुखम् ॥ इति । अत्र तावन्मन्त्रसाध्यः कर्मकछापः सन्ध्यादाब्दार्थ इति प्रती-पते । सन्ध्यादाब्दपतिपाद्यं कालमाह्-

द्शः,

अहोरात्रस्य यः सन्धिः सूर्यनक्षत्रवर्जितः । सा तु सन्ध्या समाख्याता मुनिभिस्तन्त्रदर्शिभिः ॥ इति । घोगियाज्ञवल्क्यस्तु,

कालातिरिक्तां सन्ध्याशब्दमतिपाद्यां देवीमाह । यथा, सन्धौ सन्ध्यामुपासीत नास्तगे नोद्गते रवौ । सन्धाविति वक्ष्यमाणमध्याह्मसन्ध्याकालस्याप्युपलक्षणम्।त-

स्याः प्रातःकालादिभेदेन नामवर्णभेदानाह-

स एव,

पूर्वी सन्ध्या तु गायत्री सावित्री मध्यमा स्मृता ।
या भवेत्पश्चिमा सन्ध्या सा विश्वेया सरस्वती ॥
इत्रेता भवति सावित्री गायत्री रक्तवर्णिका ।
कृष्णा सरस्वती श्वेया सन्ध्यात्रयमुदाहृतम् ॥
स्मृतिचन्द्रिकायां स्मृयन्तरं स्वरूपमप्याह,
गायत्री ब्राम्रूष्णा तु सावित्री रुद्रकृषिणी ।

सरस्वती विष्णुक्ष्या उपास्या क्ष्यभेदतः ॥ कर्मविद्योषमापि सन्ध्याद्याद्यश्चिमाद्य-योगियाज्ञवलक्यः,

सन्ध्यात्रयं तु कर्त्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा । इति । एतत्सन्ध्यात्रयं शोक्तमिति कात्यायनोऽपि ।

अत्र सन्ध्यापदेन प्राणायामादिः कर्मकलाप उच्यते । तमभिधायतःसन्ध्यात्रयं प्रोक्तामिस्रिभधानात् । सध्यामुपासते ये त्वि
त्यादौ सन्ध्यात्राब्दस्य कर्मकलापपरत्वे अनुष्ठानमुपासनज्ञब्दार्थः।
देवीपरत्वे तु प्रागुक्तकृषेण तस्या ध्यानमेत्रोपासनज्ञब्दार्थः।

न भिन्नां प्रतिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा सह । साऽहमस्मीत्युपासीत विधिना येन केनिचित ॥ इतिच्यासनचनात्त्रथैन प्रतीतिशिते कोचित् । वस्तुतस्तु ध्या-नपूर्वको गायत्रीजप एनोपासनपदार्थः ।

यथा कूर्मपुराणे,

प्राक्कुलेषु ततः स्थित्वा दर्भेषु सुसमाहितः।
प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥
या सन्ध्या सा जगत्स्रतिर्मायातीता हि निष्कला।
ईक्वरी केवला शक्तिस्तत्त्वत्रयसमुद्धवा॥
ध्यात्वाऽर्क्कमण्डलगतां सावित्रीं वै जवेद्भुषः। इति।

माक्क्लेषु मागग्रेषु । अत्र ध्यात्वाऽक्किषण्डलगतः मित्यनेन ध्यानस्याङ्गत्वमतिषादनाद्वायत्रीजप एव मथानम् । शङ्क्षेनाषि देवतां ध्यायन् जपं कुर्यादित्यनेन ध्यानस्य जपाङ्गत्वमभिहितम् । एवं च न भिन्नां मतिषद्येतेत्यादिन्यासवाकपेऽप्यङ्गभृतध्यानस्यै-वोषासनत्वेनाभिधानम् । एवम्—

उपास्य पश्चिमां संध्यां सादिसां वै यथाविधि ।

गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावहक्षाणि प्रव्यति ॥

इतिनृसिंहपुराणवाक्येऽपि ध्यानक्ष्पोपासनस्यैवाक्तत्वप्रतिः । गायत्रीजपस्योपासनशब्दार्थत्वम् आश्वलायनस्त्रवात्स्पष्टम् । नित्यो-दकः सन्ध्यामुपासीतेत्युपक्रम्य गायत्रीजपस्यैव तेनाभिधानात् । एतस्मादेव च स्त्रत्वाद्वायत्रीजपस्य प्राधान्यं प्रतीयते । बृहन्नारदी-यवाक्यादपि गायत्रीप्राधान्यं प्रतीयते ।

यथा,

ततः सन्ध्यामुपासीत गायश्याऽध्यं रवेः क्षिपेत । गायत्रीं च जपेत्मातिस्तष्ठन्नासूर्यदर्शनात् ॥ तथैत्र सायमासीनो जपेदाऋक्षदर्शनात् । खपास्य सन्ध्यां मध्याह्ने क्षिपेद्ध्यं च मन्त्रवत् ॥ गायत्रीं च जपेत्सम्यक् तिष्ठन्नासीन एवच । इति । यत्तु, तथैत्र ते महाराज दर्शिता रणमूर्धनि । सन्ध्यागतसहस्रांश्चमादित्यमुपतस्थिरे ॥

इति महाभारतवचनं, तदाप गायत्र्याः सूर्यमकाशकत्वाद् गायत्रीजपएत सन्ध्यापदं मयुक्तम् । एतं सति प्राणायामादीनाम् अङ्गानां फलश्रवणम् अर्थवादपरतया नेयम् । अङ्गे फलश्रवणमर्थ-वाद इति न्यायात् । अत एव—

ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वादीर्घमायुरवाप्नुवन् ।

इति मनुनाऽपि गायत्रीजपएव सन्ध्यापदं प्रयुक्तम् । प्राणा-यामादीनां प्रतिनियतस्वरूपत्वेन दैर्घासम्भवेन गायत्रीजपस्यैव सहस्रादिसंख्यया दैर्घसम्भवात् ।

अथ सन्ध्योपासनप्रशंसा। तत्र योगियाज्ञवल्क्यः, अतः परं प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनिर्णयम् ।
अहोरात्रकृतैः पापैर्यामुपास्य प्रमुच्यते ।।
सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या नैवाप्युपासिता ।
जीवमानो भवेच्छ्द्रो मृतः इवा चोपजायते ॥
तथा,
अनार्त्रश्चोत्स्रजेद्यस्तु स विषः शूद्रसंमितः ।
प्रायश्चित्ती भवेच्चैव लोके भवति निन्दितः ॥
तथा,
नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् ।
स शूद्रवद् वहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥
सर्वावस्थोऽपि यो विषः सन्ध्योपासनतत्परः ।
ब्राह्मण्याच्च न हथित अन्यजन्मगतोऽपि सन् ॥
सर्वावस्थः निन्दितसेवादिकर्मरतः, सम्यक् शौचाद्यसमर्थो-

ऽपीसर्थः ।

तथा,

यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां तु विकर्मस्या द्विजातयः ।

तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सृष्टा स्वयम्भुवा ॥
तथा,

त्रिंशत्कोट्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः ।

प्राद्रवन्ति सहस्रांशुमुदयन्तं दिनेदिने ॥
अहन्यहनि ते सर्वे सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् ।
अथ सूर्यस्य तेषां च युद्धमासीत्सुदारुणम् ॥
ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः ।
सन्ध्येति तमुपासीना यत् क्षिपन्ति महज्जलम् ॥
ॐकारब्रह्मसंयुक्तं गाय्ष्या चाभिमन्त्रितम् ।

तेन दहान्ति ते दैत्या वजीभूतेन वारिणा ।।
एतद्विदित्वा यो विम उपास्ते संशितव्रतः ।
दीर्घमायुः स विन्देत सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
विकर्मस्थाः विहितातिक्रमिनिषिद्धकर्मकर्तारः । सन्ध्येति।सन्ध्यात्मकत्वेनेत्यर्थः।तं सूर्यम् । ॐकारब्रह्मसंयुक्तम् ॐकारक्ष्पेण
ब्रह्मणा संयुक्तम् ।

पूर्वी सन्ध्यां जपस्तिष्ठन्नैद्यमेनो व्यपोहति । पश्चिमां तु समासीनो मलं इन्ति दिवाकृतम् ॥ मलं पापम् । 📉 🔭 🛗 📴 शातातपः, विकास स्टिक्स स्टब्स् अपन्ति । अनृतं मद्यगन्धं च दिवामैथुनमेवच । पुनाति दृषलस्यात्रं बहिः सन्ध्या ह्युपासिता ॥ दृषलोऽत्र अधार्मिकः । <u>विकास कि क्षित्र</u> विकास तदुक्तं महाभारते, 🔭 🥦 🥦 😘 चर्षो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते त्वलम् । चषलं तं विदुर्देवा इति । यमः. यदहा कुरुते पापं कर्पणा मनसा गिरा। आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामश्च हन्ति तत् ॥ यद्रात्र्या कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा। पूर्वी सन्ध्यामुपासीनः प्राणायामैर्व्यपोहति ॥ सन्ध्यामुपासते ये तु सततं संशितव्रताः। विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मछोकं सनातनम् ॥ संशितवताः निश्चितवता हदवता इति यावव् ।

मनुः,

**ण्तञ्चाज्ञानादिकृतपापविषयम् ।** दिवा वा यदि वा रात्री यद्क्षानकृतं भवेदः। त्रिकालसन्ध्याकरणात्त्सर्वे विष्णुक्यति ॥ इति याज्ञत्रस्वयवचनात्। बौधायनः, यद्पम्थकृतं पापं पद्मां वै यत् कृतं भवेत् । बाहुभ्यां मनसा चैव वाचा वाथ कृतं भवेत्।। सार्यं सन्ध्यामुपस्थाय तेन तस्मात्त्रमुच्यते ॥ व्यासः द्वितीये योगियाज्ञवल्क्यः, यस्तु तां केवलां सन्ध्यामुपासीत स पुण्यभाक् । तां परिसज्य कम्माणि कुर्वन्माप्तोति किल्विषम्।। ब्रह्मणोपासिता सन्ध्या विष्णुना शङ्करेण च। कस्तां नोपासयेदेवीं सिद्धिकायो द्विजोत्तमः ॥ छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः, अत ऊर्द्धं प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिष । अनर्हः कर्मिणां विपः सन्ध्याहीनो यतः स्मृतः ।। द्शः, सन्ध्याहीनोऽश्रुचिनिसमनईः सर्वेकर्मसु । यदन्यत्कुरुते कर्म्भ न तस्य फलभाग्भवेत्।। इदं च सन्ध्योत्तरविहितकर्माभिनायेण । अन्यथा तत्पूर्वविहितस्नानादिष्वप्यनिधकारप्रसङ्गात् । अ-थवा चिरतरसन्ध्यात्यागिनो द्विजातिकर्पानिधकारार्थमिदम् । तदुक्तं मनुना, नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् ।

स शुद्रबद् वाहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विनकर्मणः ॥

द्विजकर्मणोऽध्ययनजपादेः ।
छन्दोगपिरिशिष्टे कात्यायनः,
एतत्सन्ध्यात्रयं पोक्तं ब्राह्मण्यं यद्धिष्ठितम् ।
यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥
आदर अनुष्ठानम् ।
सन्ध्याछोपस्य चाकर्चा स्नानशीलश्च यः सदा ।
तं दोषा नोपप्तपन्ति गरुत्भन्तिमित्रोरगाः ॥
विष्णुपुराणे,
सर्वकालमुपस्थानं सन्ध्ययोः पार्थिनेष्यते ।
अन्यत्र स्तकाशौचिनिश्चमातुरभीतितः ॥

विश्रमः चित्तविक्षेपः । मेघादिना सन्ध्याकालाज्ञानिमिसेके । सन्ध्ययोशित द्वित्रचनं तृतीयसन्ध्याया उपलक्षणार्थम् । एतत्स-न्ध्यात्रयं मोक्तिमिसादिकासायनवचनात् ।

सन्ध्यात्रयं तु कर्त्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा ।

इति योगियाज्ञवलक्यवचनाच । आत्मविदा ज्ञारीरेन्द्रियाद्यतिरिक्तं निसाकरणे परलोके दुःखभागिनमात्मानं विजानता ।
तेन तदकरणे प्रस्वाय इति सूचितम् । अत्र सन्ध्यात्रयं तु कचिव्यमित्युत्पत्तिवाक्ये सङ्ख्याश्रवणात्तिस्त्र आहुतीर्ज्ञहोतीतिवन्नीणि कर्माणि । तेषां च पूर्वी सन्ध्यां जपंहितष्ठानिसादिमनुवाक्ये प्रसेकं फलसम्बन्धश्रवणात् एकाकरणेऽप्यपरं कर्चव्यमेव । द्वीपूर्णमासवाक्ये तु आग्नेयादीनां यागानां समुचितानामेव फलसम्बन्धश्रवणात्पोर्णमासाकरणे द्वीस्याननुष्ठाने न्यायतः प्राप्ते वचनात्मायश्चित्तपूर्वकं द्वीमनुतिष्ठन्ति । न च पूर्वी
सन्ध्यामिसादिपूर्वीदाहृतमनुत्राक्ये मातःसायसन्ध्ययोः प्रसेकं
फल्कश्रवणेन एकाकरणे अपरानुष्ठाने सिद्धेऽपि मध्याह्नसन्ध्यायाः

केवलाया अनुष्ठाने कि प्रमाणिमित वाच्यम् । दिवा वा यदि वा रात्री यदज्ञानकृतं भवेत् । विकालसम्ध्याकरणात्तत्तसर्वे व्यपोहति ॥

इति याज्ञवरक्यवचनेनोदाहृतमनुवचनैकवाक्यतया सन्ध्या-वयस्य प्रत्येकमेव फलसम्बन्धाभिधानातः । अत एव कास्रायने-नापि स्नानानन्तरमुत्तीर्य धौते वाससी परिधाय मृदोक करौ प्रक्षाल्याचम्य त्रिरायम्यासुनित्यादिना केवलप्रध्याद्वसन्ध्येवोक्ता।

अथ सन्ध्यादेशादि।

तत्र दाङ्खिलिखितो, सत्रती वहिः सन्ध्यामुपासीतेति । सन्नती सह त्रतेन यद्वर्ततेऽध्ययनादि तत्सत्रतं तद्वान् ब्रह्म-चारी । वहिः, ग्रामात् ।

मनुरपि,

नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्स्यों नाभ्युदियात्काचित । एनं ब्रह्मचारिणम् । अभिनिम्लोचेत् अस्तं गच्छेत् । ब्रह्म-चारिणा ग्रामाद् वाहः सूर्योदयास्तममयौ सन्ध्यार्थं सम्पाद्याविति तात्पर्यार्थः ।

शातातपः, गृहेषु माकृती सन्ध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता। नदीषु शतसाहस्रा अनन्ता शिवसन्निधौ॥ माकृती यथोक्तफला। च्यासः,

विहः सन्ध्या द्वागुणा गोष्ठपस्तवणादिषु । ख्याता तीर्थे वातगुणा साहस्री जाह्नवीजले ॥ जाह्नवीजले जाह्नवीजलसमीपे । जलमध्ये गायत्रीजपनिषे-धस्य वक्ष्यमाणत्वाद । सन्ध्यापदमत्र गायत्रीजपातिरिक्तकर्म- कलापपरिवयन्ये । सन्ध्याकालपरिमाणमाह— योगियाज्ञवल्क्यः,

हासरुद्धी तु सततं दिवसानां यथाक्रमम् । सन्ध्या मुहूर्त्तमात्रं तु हासे रुद्धौ समा स्मृता ॥ मुहूर्त्तमात्रं नाडीद्वयमात्रम् । तथा, सन्धौ सन्ध्यामुपासीत नास्तगे नोद्गते रवौ ।

सन्धाविति बुक्ष्यमाणमध्याह्नसन्ध्याकालस्याप्युपलक्षणम् ।
सन्ध्यात्रयं तु कर्त्तव्यमिसनेन मध्याह्मसन्ध्याया अपि योगियाइत्रव्ययाभिमतत्वात् । अत्र सन्ध्योपासनायाः सन्धावेत्र विधानात्तत्पूर्वेत्तरकालयोस्तदमसक्तेर्नास्तगइति सायंसन्ध्यायाः सूर्यविम्बन्यार्द्धास्तमनात्परत् आरम्भनिषेधार्थ, नोद्गते इति प्रातः
सन्ध्याया उदयोत्तरं समाप्तिनिषेधार्थम् ।

तथाच दक्षः,

राज्यन्तयामनाख्यौ द्वे सन्ध्यादिः काल उच्यते । दर्शनाद्रातिरेखायास्तदन्तो मुनिभिः स्मृतः ॥ इति । नाडी घटिका । नाड्यौ द्वे इत्यनेन नाडीद्वयं प्रारम्भकालो विवक्षितः । तस्यैव सन्ध्यादित्वसम्भवात् ।

संवर्तापि,

प्रातःसन्ध्यां सन्धत्रामुपासीत यथाविधि । सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामद्धीस्तमितभास्कराम ॥

सनक्षत्रामिसनेन दक्षेकवाक्यतया राष्ट्रयन्तघटिकाद्वयादाबु-पक्रम्य सूर्यविम्बरेखाद्वीनपर्यन्तं प्रातः सन्ध्यामुपासीतेसर्थः । सादित्यामिसनेनोपक्रमकालो द्वितः । अर्द्धास्तिमतभास्करामि-त्यनेन भास्करस्याद्धीस्तमनसमयः समाप्तिकालो द्वितः । स च प्रत्यगातारकोदयादिति याज्ञवल्क्येकवाक्यत्वान्नक्षत्रोदयकालोप- लक्षकः। यद्वा पदद्वयेन स्वर्यास्तमनाच्यत्रहितपूर्वविचिष्णसूर्यविम्बा-वस्थानकालमारभ्याद्धिस्तमनकालपर्यन्तः सार्यसम्ध्यायाः प्रार-म्भकाल उक्तः। अत एवोपक्रमकालमाहेत्युक्ता निवन्धभिः श्लो-कोऽयमवतारितः।

एवञ्च,

अहोरात्रस्य यः सिन्धः सूर्यनक्षत्वार्जितः । सा च सन्ध्या समाख्याता सुनिभिस्तत्त्वृदार्विभिः ॥ इतिदक्षवचने सूर्यपदं नक्षत्रपदञ्चात्यन्ततेजस्वसूर्यनक्षत्रपरम्। याज्ञवल्क्यः,

जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोदयाद । सन्ध्या प्राक् प्रातरेवेहि तिष्ठदाऽऽदित्यदर्शनाद ॥ प्रत्यक् पश्चिमाभिमुखः । आसीतेति सायं जपे आसीनत्वा-र्थम । प्राक् पूर्वाभिमुखः । तिष्ठेदिति प्रातर्जपे ऊर्द्धत्वार्थम् । मध्याह्मसन्ध्याजपेऽप्यूर्ध्वता ।

तिष्ठेदोदयनात्पूर्वो मध्यमामपि शक्तितः । आसीतोद्धद्गमाच्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्वित्रकं जपन् ॥ इति छन्दोगपरिशिष्टवचनात् । पूर्वित्रकम् ॐकारमहाव्याह्-तिगायत्रीक्ष्पम् ।

गौणकालमाह वृद्धमनुः, न प्रातर्न प्रदोषश्च सन्ध्याकालोऽतिपद्यते । मुख्यकालोऽनुकल्पश्च सर्वस्मिन्कर्मणि स्मृतः ॥ आसङ्गतं प्रातःसन्ध्याया गौणःकाल, आपदोषावसानं सागं सन्ध्याया गौणः काल इमि माधवः ।

बौधायनः, सुपूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्योदिते आदिसे समा-प्नुयात अनस्तिमतउपक्रम्य सुपश्चादिष पश्चिमां सन्ध्याम् । सुपूर्वा सुष्ठुपूर्वकालां बहुचु नक्षत्रेषु विद्यमानेषु । अपिश-ब्दादल्पेषु नक्षत्रेषु विद्यमानेषु। सुपश्चादपि बहुनक्षत्रदर्शनाविध । अपिशब्दादनक्षत्रदर्शनेऽपि समाप्तुयादित्यर्थः ।

गौतमः, अपामुपस्पर्धनमेके गोदानादि बहिःसन्ध्यत्वं च तिष्ठेत्पुर्वामासीन उत्तरां सज्योतिष्याज्योतिषो दर्धानाद्वाग्यतः।

एके आचार्या गोदानव्रतादारभ्य स्नानं बहिःसन्ध्यत्वं च वदन्तीसर्थः । गोदानव्रतात्पूर्वं तु सव्वती बहिःसन्ध्यामुपासीते-ति पूर्वोदाहृतशङ्खिलिववचनाद्धहिःसन्ध्यत्वनियम एव । सज्यो तिषि पातः सनक्षत्रे सायं ससूर्ये काले, उपक्रम्येति शेषः । आ-ज्योतिषो दर्शनात् पातः सूर्यदर्शनाविध सायं नक्षत्रदर्शनाविध ।

विष्णुः,

पूर्वी सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्पश्चिमामासीनः कालद्वयमेकाग्निक-मैकरणमप्सु दण्डवन्मज्जनम् ।

हारीतः, अस्नायी स्नायी वा दण्डवत् ।

अत्र च प्रयतोऽस्नायी अपयतः स्नायीति व्यवस्थितो वि-कल्पः । अप्रयतोऽभिषिक्तः प्रयतो वाऽनभिषिक्त इति वक्ष्यमा-णबौधायनवचनात् । पध्याह्मसन्ध्याकालस्तु अष्ट्रधा विभक्तस्य चतुर्थभाग एव । मध्याह्मस्नानोत्तरमेव कास्यायनादिभिस्तदभिधा-नात् । केचित्तु अष्टमो मुहूर्त्तो मध्याह्मसन्ध्याया मुख्यः काल इति वदन्ति । पठन्ति च,

पूर्वापरे तथा सन्ध्ये सनक्षत्रे प्रकीतिते ।
समसूर्ये तु मध्याहे मुहूर्त्तसप्तकोपरि ॥

प्रातःसायंसन्ध्ययोर्धुख्ययोः प्रागुक्तगौणकालातिक्रमे वक्ष्य-माणप्रायश्चित्तं कृत्वा सन्ध्यावन्दनं कर्त्तव्यं, मध्याह्मसन्ध्यायास्तु मुख्यकालातिक्रमएव प्रायश्चित्तम् । तत्र विशिष्य गौणकालानभि- धानात् । वस्तुतस्तु पातःसायंसन्ध्ययोरिष मुख्यकालातिक्रमण्य प्रायश्चित्तम् । वक्ष्यमाणपायश्चित्ताभिधायकत्राक्ये तथैव प्रतीतेः । यश्च दृद्धमनुना पातःसायंसन्ध्ययोविशिष्य णौणकालोऽभिहितः स तिस्मन्काले तदनुष्ठाने ऽसम्भवति कालःन्तरे तदनुष्ठानार्थम् । तत्राष्यसम्भवे तु कालान्तरेऽपि तदनुष्ठानं कार्यम् ।

विवादितानि कर्माण प्रमादादकृतानि चेत् । वर्षिक्षाः प्रथमे यामे तानि कुर्यादतान्द्रितः ॥

इति वचनेन सर्वेषामहःकृत्यानां शर्वरीप्रथमयामान्तस्य कालस्य गौणकालत्वाभिधानात् । तावत्पर्यन्तमकर्णे तु उपवासं एव प्रायश्चित्तम् ।

दिवोदितानां निसानां कथांचित् समितिक्रमे।
स्नातकत्रतलोपे च अहोरात्रमभोजनम्॥
इति वचनातः।
सांख्यायनगृद्यम्,

अरण्ये समित्पाणिः सन्ध्या उपास्ते निसं वाग्यत उत्तरापरा-भिमुखोऽन्वष्टमदेशम् आनक्षत्राणां दर्शनात् आतेक्रान्तायां महा-च्याहृतीः सावित्रीं स्वस्त्ययनानि च जिपत्वा एवं प्रातःपाङ्मुख-स्तिष्ठन्नामण्डलदर्शनादिति ।

अरण्ये इसनेन बहिः सन्ध्या स्नाचिता । सत्रतीत्यादिप्राग्छि-खितशङ्खालिषितवचनेन ब्रह्मचारिणो बहिः सन्ध्याभिधानात । सिमत्पाणिरित्यनेन ब्रह्मचारिणो भाविहोमार्थ सिमद्भहणं दर्शितम्। न तु सन्ध्याङ्गत्वेन तदुत्तरकालिकावश्यकहोमक्ष्पदृष्टार्थत्वेनैवोप-पत्तौ अदृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात् । तदानीं ब्रह्मचारिणः सिमदाहरणमापस्तम्बाभिमतम् ।

यथाऽऽपस्तम्बः,

पुराऽस्तमयात्मागुदीचीं गत्वाऽहिंसन्नरण्यात समिध आह-रेदित्यादि ।

अत एवारण्यइसेवोक्तं न तु बहिरिति। उत्तरापरा वायव्या दिक्। अन्वष्टमदेशम् अष्ट्रधा विभक्ताया दिश्रो योऽष्ट्रमभागस्तमनु लक्षीकृसेत्यर्थः। तथाचैतदुक्तं भवति—सायंसन्ध्यावन्दने मत्य-गातारकोदयादिस्रनेन पश्चिमाभिमुखत्वे सिद्धे उत्तरापरामुख इत्यनेन च वायव्याभिमुखत्वे सिद्धे अन्वष्टमदेशमित्यनेन पश्चिमा-या दिशोऽष्ट्रधा विभक्ताया योऽष्ट्रमो भागो वायव्याः सन्निहित-स्तदभिमुखः सन्ध्यामुपास्तइति।

स्पष्टश्चायमर्थः मयोगपारिजातधृतशौनकवचने । यथा—

दिशोऽष्ट्रधा विभक्तायाः प्रतीच्या भागसप्तकम् ।
हित्वा दक्षिणतोऽन्यस्तु योऽष्ट्रमो भाग उत्तरः ॥
अस्याभिभुखतां प्राप्तो भृत्वा प्रयतमानसः ।
जपन्नासीत सावित्रीं सन्ध्यां कृतस्नामतिन्द्रतः ॥ इति ।
इदं च गायत्रीजपएव ।

तदुक्तमाइवलायनेन, यज्ञोपवीती नित्योदकः सन्ध्यामुपासीत वाग्यतः सायमासीन उत्तरापरामुखोऽन्वष्टमदेशं सावित्रीं
ज्ञपेदद्धीस्तिमते मण्डलआनक्षत्रदर्शनाद एवं प्रातः प्राङ्मुखस्तिष्ठनाऽऽदित्यमण्डलदर्शनादिति । यज्ञोपवीतीति सामान्यतः क्रत्वथत्तेन प्राप्तस्य यज्ञोपवीतस्यानुवादः । नित्योदकः कृतावश्यकोदककर्मा । तेन स्नानाचमनादि कृत्वा सन्ध्योपासनं कार्यिमित्यर्थः
सिध्यति । नित्योदकः स्मृत्युक्तोदककर्मेत्यर्थः अतो मार्ज्ञनादि
कार्यमिति तु नारायणद्दिः । अतिक्रान्तायां सन्ध्यायां महाव्याहृत्यादि जपित्वा सन्ध्यामुपास्तइत्यन्वयः । स्वस्त्ययनानि स्व-

स्तिमकाकानि स्वस्तिनइन्द्रोद्यदंश्रवा इत्यादीनि । एविषित्यनेन मातःसन्ध्याकालातिक्रमेऽिप सायंसन्ध्याकालातिक्रमोक्तं महान्यान्द्वयादिजपक्षं मायश्चित्तमतिदिक्ष्यते । एवं मध्याद्वसन्ध्याकालानिक्रमेऽिप इदमेव मायश्चित्तम् । एकत्र दृष्टत्वाद । अत्र च सान्यंसन्ध्यायां मध्याद्वसन्ध्यातर्पणादेः सायंसन्ध्यायाश्च करणोपिष्यते पाठक्रमादि वाधित्वा सायंसन्ध्यायावादो कुर्यात्ततोऽन्यतःसंध्यातर्पणादिकम् । सायंसन्ध्याया मुख्यकालस्य वाधानौचित्याद । मध्याद्वसन्ध्यातर्पणादिकम् । सायंसन्ध्याया मुख्यकालस्य वाधानौचित्याद । मध्याद्वसन्ध्यातर्पणादेर्मुख्यकालस्य स्वत एव वाधितत्वाद । मौन्यवाद्वसन्ध्यातर्पणादेर्मुख्यकालस्य स्वत एव वाधितत्वाद । मौन्यवालस्य च वावित्तवाद । मौन्यवालस्य च वावित्तवाद । मौन्यवालस्य च वावित्तवाद । मौन्यवालस्य च वाधित्वाऽपि मुख्यकालम्बक्तो आरब्धकर्मणः प्रयोगपाश्च-मावं वाधित्वाऽपि मुख्यकालम्बक्तो आरब्धकर्मणः प्रयोगपाश्च-मावं वाधित्वाऽपि मुख्यकालानुरोधान्मध्ये सन्ध्याऽनुष्ठेया । अत एव पारब्धायाः सान्तपनीयेष्ठरन्तरा सायंद्रोमपसक्तौ तस्य नोन्त्वर्षेऽपि तु स्वकालएवानुष्ठानिमिति न्यायविदः ।

अन्ये तु,

सन्ध्याहीनोऽश्रुचिनित्यमनहः सर्वकर्मसु ।

इत्यादिना तत्सन्ध्योत्तरकर्मस्य कृततत्सन्ध्यस्यैवाधिकारम-तीतेषध्याद्वसन्ध्योपासनस्यैव प्राथम्यं सायंसन्ध्यायास्तूरकर्ष एवेति बदन्ति । दिग्रियममाइ—

कूर्मपुराणम्,
पाङ्मुखः सततं विभः सन्ध्योपासनमाचरेत । इति ।
योगियाज्ञवल्क्यस्तु,
ऐशान्यभिमुखो भृत्वा शुचिः प्रयतमानसः ।
इसनेनैशान्यभिमुखत्वमाह । तेनान्योद्दिशोविकल्पः ।
सन्ध्योपक्रमे व्यासः,
समृत्वोंकारं च गायत्रीं निवध्नीयात् शिखां ततः ।

पुनराचम्य हृद्यं नाभि स्कन्धं च संस्पृतेत् ॥ इति । यदि तस्मिन्काले दैवान्मुक्तिवित्तः स्यात्तदाऽनेन वित्तां चध्वा ऽऽचामेदिसर्थः ।

छन्देगिपरिशिष्टम्,

अतः परं प्रवह्णामि सन्ध्योपासनकं विधिम् ।
अनर्दः कर्मणां विप्रः सन्ध्यादीनो यतः स्मृतः ॥
सन्य पाणौ कुमान्कृत्वा कुर्यादाचमनिक्रयाम् ।
इस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुमा दीर्घाश्च वर्दिषः ॥
दर्भाः पवित्रामित्युक्तमतः सन्ध्यादिकर्मसु ।
सन्यः सोपग्रदः कार्यो दक्षिणः सपवित्रकः ॥ इति ।

यतो हस्ताः कुत्राः पश्चयज्ञादिकर्मानुष्ठानार्हाः, दीर्घाश्च स्तरणार्थं वर्हिषो भवन्ति, दर्भा एवानन्तर्गर्भिणियसादिलक्षणं पवित्रपित्युक्तम् । अतस्तेषां सर्वकर्मसूपयोगात्सन्ध्यादिकर्मसु वामकरो
बहुतरकुत्रसिहतो दक्षिणश्च यथोक्तलक्षणकपवित्रसिहतः कार्य
इसर्थः । उपग्रहः कुत्राः । श्रीदत्तस्तु कुत्रान्त कुत्वेति पूर्वोक्तकुधात्रयसमीपे अग्रिमकर्मीपयुक्ता अन्ये कुत्रा धर्त्तन्याः । देवास्याकाङ्कितत्वाद उप समीपे यहात इति न्युत्पत्तिसम्भत्राचेतिं न्याख्यातवान् ।

लघुद्दारीतः, आचम्य प्रयतो निसं पवित्रेण द्विजोत्तमः । इति । तथा, दर्भदीना तु या सन्ध्या यच्च दानं विनोदकम् । असंख्यातं च यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फळं भनेत् ॥ योगियाज्ञवल्कयः, एवं ज्ञात्वा तु मन्त्राणां प्रयोगं वै द्विजोत्तमाः । सन्ध्यामुपासते यद्वयथावत्तानिबोधतः ॥ ईवान्यभिमुखो भृत्वा श्वाचिः प्रयतमानसः । आचान्तः पुनराचामेदतमित्यभिमन्त्रय च ॥ आन्तरं शुद्ध्यति होनमन्त्रपानमञीकृतम् ।

एवं पूर्वोक्तेन प्रकारेण। मन्त्राणामघमर्षणस्कादीनां, प्रयोगम् ऋषिच्छन्दोदैवतिविनयोगरूपम् । इदं च ऋष्यादिद्वानं तत्तन्म-न्त्रपाटात्पूर्वं कर्त्तन्ये ऋष्यादिस्मरणे उपयुज्यते। न तु एतद्वच-नवछात्सन्ध्यावन्दनात्पूर्वमेव सर्वेषां मन्त्राणाम् ऋष्यादिस्मरणं कार्योमिति भ्रमः कार्यः। तथाससङ्गभूतेन ऋष्यादिस्मरणेन सह सर्वेषां मन्त्राणां न्यायागतानन्तर्यवाधमसङ्गात् । यत्र तु मिछि-तानां मन्त्राणां नेयायागतानन्तर्यवाधमसङ्गात् । यत्र तु मिछि-तानां मन्त्राणां मेकस्मिन्कर्माण विनियोगस्तत्र तेषां मिछितानामेव ऋष्यदिस्मरणं पाक् कर्त्तन्यम्। तत्स्मरणं च-

आर्ष छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथैव च। वेदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ इतिवचनपाठक्रमेण कार्यम्। एतेषां च चतुर्णामेव स्मरण-मावश्यकम्।

अविदित्वा मुनिच्छन्दो दैवतं योगपेव च । योऽध्यापयेज्जपेद्वाऽपि पापीयान्स प्रजायते ॥ इत्यनेन तथैवाभिधानात् । यत्तु— एवं पश्चविधं योगं जपकाले ह्यनुस्मरेत् । होमे चान्तर्ज्जले यागे स्वाध्याये याजने तथा ॥

इति ब्राह्मणान्तर्भावेन पञ्चाविधत्वमुक्तं, तद् अधिकफलार्थमिन्त्यादि परिभाषायामभिहितम् । अन्तर्जले अन्तर्ज्जलपाध्येऽधमर्पण-जपादौ । ऋतिमत्यभिषन्त्रय चेति । ऋतं च सत्यं चेसादिसक्तेना-भिमन्त्रय पुनराचामेदित्यर्थः । इदं च योगियाज्ञवल्क्योक्तत्वात्तदन्य- मकारेण सन्ध्याकरणे नावश्यकम् । अशुद्धिनिवारकस्वात्तत्रापि वा नावश्यकमिति केचित् ।

वस्तुतस्तु-

आचान्तः पुनराचामेहतामित्यभिमन्त्र्य तु । इति कूर्मपुराणेऽपि तदद्यानात् तत्र दोषक्षयाकथनाच सर्वेरेन कर्त्तुमुचितमिति । सन्ध्योपक्रमे सङ्कल्पमाह—

मदनपारिजाते संवर्त्तः,

नत्त्रा तु पुण्डरीकाक्षमुपात्तागः मद्यान्तये । ब्रह्मवर्चेसकामार्थे पातः सन्ध्यामुपास्महे ॥ इत्थं कृत्व। ऽथ संकर्षं कुशानादाय पाणिना । इति । पुनर्योगियाज्ञवरुक्यः,

तिरावर्त्य तु सावित्रीं प्रणवं व्याहृतीस्तथा ।

मार्जनं च तथा कृत्वा आपोहिष्ठेति मार्जयेत ॥

सार्धामृचं तु प्रक्षिप्य ऊर्ध्व सार्धामधः क्षिप्रेत ।

अधोभागविसृष्टायामसुरा यान्ति सङ्क्ष्यम् ॥

सर्वतीर्थाभिषेकश्च ऊर्ध्व संमार्ज्जनात् भवेत ।

अध्मर्षणसुक्तेन मार्जनं कारयेत्ततः ॥

घान्तआपश्च दुपदां कामतः सम्प्रयोजयेत ।

ॐकारपूर्वा गायत्रीमिव्छङ्गाद्यधमर्षणम् ॥

सातत्यं ब्रह्म चैतद्व पुरा दृष्टं स्वयम्भुवा ।

एवं समार्जनं कृत्वा बाह्यसुद्धर्थकारणम् ॥

तथाऽभ्यन्तरशुद्धर्यर्थं प्राणायामान्समाचरेत् ।

इत्यभिघानात, संमार्ज्य मन्त्रैरात्मानमिति सन्ध्योपक्रमे कूर्म-पुराणेप्यभिद्दितम् ।

स्नानमब्दैवतैर्मन्त्रैर्मार्ज्जनं प्राणसंयमः।

सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायण्याः प्रसहं जपः ॥
इतियाद्ववन्यपाठक्रमादापि प्राणायामात्पूर्वं मार्ज्जनं प्रतीयते।
छन्दोगपरिचिछिऽपि,
रक्षाऽन्ते वारिणाऽऽत्मानं परिवेष्ट्य समन्तनः ।
विश्वसो मार्ज्जनं कुर्यात्कुष्तैः सोदकविन्दुभिः ॥
प्रणवो सूर्भुवःस्वश्च गायत्री च तृतीयिका ।
अब्दैवत्यस्तृचश्चैव चतुर्थ इति मार्ज्जनम् ॥
इत्यभिघाय प्राणायामप्रकार चक्तः । अन्ते—
सव्ये पाणौ कुन्नान् कृत्वा कुर्यादाचमनक्रियाम् ।
इति पूर्वव्होकोक्ताचमनान्ते । वारिणाऽऽत्मानं वेष्टियत्वा रक्षाः,
कार्येति वेषः ।

श्रीद्त्तस्तु प्राणायामात्पूर्वमिभिहितमिदं मार्डननं स्त्रानामाम-ध्ये बारीरबौचार्थमेव, बाह्यश्रद्धपर्थकारणिमित योगियाक्षवल्क्ये श्रवणादित्याह । तिच्चन्त्यं, बाह्यश्रद्धार्थकारणत्वेऽपि स्नानानुकल्ये मानाभावात । आपोहिष्ठेति च्यूचेन मार्ड्जने प्रकारान्तरमाह—

व्यासः,

आपोहिष्ठेत्यृचा कुर्यान्यार्जनं च कुशोदकैः।
प्रणवेन तु संयुक्तं क्षिपेद्वारि पदेपदे ॥
विष्ठुषोऽष्टौ क्षिपेन्मुधि अथो यस्य क्षयाय च।
रजस्तमोमोहजातान जाग्रत्स्वमसुषुप्तिजान् ॥
बाङ्मनःकर्मजान दोषान्त्रवैतान्त्रविदेते ।
अत्रैव प्रकारान्तरमाह स्मृतिचिन्द्रकायाम,
ऋगन्ते मार्जनं कुर्यात्पादान्ते वा समाहितः।
प्रमुचस्यान्ते ऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीहशम् ॥
प्रकारान्तरमाह—

## सन्ध्योपासने मार्जनप्राणायामादिः। २७१

अग्निपुराणम्,
आपोहिष्ठेति संपार्ग कुर्यात्मयतमानसः ।
मूर्भि भूमौ तथाऽऽकादो आकादो च पुनर्भुवि ॥
मूर्भि भूमौ पुनर्म्भि भूमौ कुर्वीत मार्जनम् ।
स्मृतिचन्द्रिकायां योगियाज्ञचल्क्यः,
आपोहिष्ठेति तिस्रभिर्म्भिस्तु मयतः श्रुचिः ।
नवमणवयुक्ताभिर्जलं विरित्त निक्षिपेत ॥
कुद्यालाभे तु दैवतीर्थेन मार्जननं कुर्यात् । मार्जनार्चनवलिक्रभभोजनानि दैवतीर्थेन कुर्यादिति हारीतवचनात् ।

भृगुः,

धाराच्युतेन तोयेन सन्ध्योपास्तिर्विगर्हिता।
पितरो न प्रशंसन्ति न प्रशंसन्ति देवताः ॥
नद्यां तीर्थे हदे वापि भाजने मृन्मयेऽपि वा।
औदुम्बरे च सौवर्णे राजते दारुसम्भवे॥
कृत्वा वा वामहस्तेन सन्ध्योपास्ति समाचरेत्।
औदुम्बरे ताम्रमये। एवं च—
वामहस्ते जलं कृत्वा ये तु सन्ध्यामुपासते।
सा सन्ध्या विफला क्षेया अमुरास्तन तिष्वताः॥
इति वामहस्तिनिषेधवचनं पात्रान्तरसद्भावविषयम्। मार्जनमन्त्राणां च ऋष्यादयो वक्ष्यन्ते।

बृहस्पतिः,

बध्वाऽऽसनं नियम्य स्वं स्मृत्वा ऋष्यादिकं ततः । सिन्नमिळितद्य् मौनी प्राणायामान्समभ्यसेत् ॥ आसनम्, पद्ममद्धिसनं वापि तथा स्वस्तिकमासनम् । इति पद्मपुराणोक्तम् । स्वम् आत्मानम् । निषम्यास्त्र्निति पाठे प्राणायामपदं मन्त्रपरम् ।

अध प्राणायामः।

छन्दोगपरिशिष्ठे,
भूराद्यास्तिस्र एवेता महान्याहृतयोऽन्ययाः ।
महर्जनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभृतःस्वरिति शिरः ।
मतिमतीकं प्रणवमुचारयेदन्ते च शिरसः ॥
एता एतां सहानेन तथैभिईशिभः सह ।
श्रिजेपेदायतपाणः प्राणायामः स उच्यते ।

एताः पूर्वश्लोकोक्ताः भूभुवःस्वःस्वरूपाः । अव्ययफल-कत्वादव्ययाः । प्रतिप्रतीकिमिति । एतिस्मिन्समुद्ये प्रत्यवयवमा-दावोकारमुचाग्योच्छरसश्चान्तेऽपीसर्थः । ततश्च भूरादिव्याहृति-सप्तकादौ सप्त गायव्यादौ चैकः शिरसश्चादावन्तेचेति द्वौ इत्येवं दश प्रणवाः । एताः सप्तव्याहृतीः एतां गायत्रीम् अनेन शिरसा ए-भिर्दशिभः प्रणवैः सह निरुद्धपाणः सन् त्रिर्जपेत । निरुद्ध-प्राणत्वं च नियतवातत्वम् । नियमश्च पूरकेणादानमेव कुम्भकेन धारणमेव रेचकेन त्याग एवेत्येवंरूपः ।

तथाच योगियाज्ञवल्कयः,
एवं संमार्जनं कृत्वा वाह्यगुद्ध्यर्थकारकम् ।
तथाऽभ्यन्तरशुद्ध्यर्थं प्राणायामान् समभ्यसेत् ॥
भूर्भुतःस्वमहजनस्तपः ससं तथैवच ।
प्रत्योङ्कारसमायुक्तं तथा तत्सवितुर्परम् ॥
अभाषोज्योतिरित्येतिच्छिरः पश्चाच योजयेत् ।
विरावर्चनयोगानु प्राणायामांस्तु शक्तितः ॥

पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामिस्रालक्षणः ।
नासिकाकृष्टउच्छ्वासो ध्यातः पूरक उच्यते ॥
कुम्भको निश्चलक्ष्यासो रिच्यमानस्तु रेचकः ।
नीलोतपल्बलक्ष्यामं नाभिदेशे प्रतिष्ठितम् ॥
चतुर्भुजं महात्मानं पूरकेणैव चिन्तयेत ।
कुम्भकेन हृदि स्थाने ध्यायेच कमलासनम् ॥
ब्रह्माणं रक्तगौराङ्गं चतुर्वक्षं पितामहम् ।
रेचकेनेक्वरं ध्यायेळ्ळाटस्यं महेक्वरम् ॥
धुद्धस्प्राटिकसङ्काशं निम्मेलं पापनाश्चनम् ।
पूरकेणसादौ तृतीया सप्तम्यर्थे । पूरकादिपदं स्वस्वकालो-पलक्षणम्। गौरसर्वाङ्गमिति पाठे गौरपदं रक्तपरं, नानार्थत्वात् ।
रक्तं प्रजापितं ध्यायेदिति व्यासवाक्येकवाक्यत्वात् । यन्तु—

आदानं रोधमुत्सर्गं वायोक्तिस्तिः समभ्यसेत् । ब्रह्माणं केशवं शम्भुं ध्यायश्चेताननुक्रपात् ॥ इति व्यासवचने—

ब्रह्माणं केशवं शम्भुं ध्यायन्मुच्येत बन्धनात् ।

इति बृहस्पतिवचने च पूरककाळे ब्रह्मध्यानं कुम्भककाळे
विष्णुध्यानमुक्तं, तत् पक्षान्तराभिष्मायम्। व्यासवचनव्याख्यायामनुक्रमादित्यस्य शास्त्रान्तरोक्तक्रमेणेसर्थः । तेन विष्णुपूर्वकमेव
ध्यानमिति परिजातरबाकरो । पूरणं च वामनासापुटस्थयेदया
नाड्या। रेचनं च दक्षिणनासापुटस्थया पिङ्गळया नाड्या।

इडया कर्षयेद्वायुं बाग्रं षोडदामात्रया । धारयेत्पूरितं योगी चतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥ सुषुम्णामध्यगं सम्यक् द्वात्रिदानमात्रया दानैः । नाड्या पिङ्गलया चैनं रेचयेद्योगविग्रहः ॥ माणायामिमं माहुर्योगदा। स्विद्यारदाः । भूयोभृयः समभ्यस्य व्यत्यासेन समाचरेत ॥ इति मार्कण्डेयपुराणवाक्येन योगाङ्गमाणायामे तथा प्रतीते रेचकदृष्ट्वायेनात्रापि तथात्वात् ।

अत्र मात्रानियमो योगिप्राणायामिवषयः। सन्ध्याप्राणाया-मकालस्य मन्त्रपाठेनैवावच्छेदात् । मात्राकालस्तु निमेषानन्तरं पावता कालेन स्वभावत उन्मेषो भवति नावान्कालः।

निमेषोन्मेषणं मात्राकालस्तु द्यक्षरस्तथा।

इति तत्रैवाभिधानात् । व्यत्यासेन पिङ्गलया कर्षणम् इहया त्याग इत्येवंक्रपेण । अत्र ततोऽन्तः शुध्यति त्रिभिरिति योगिया-ज्ञवल्क्येनोपसंहाराञ्चिः प्राणायामाः कार्याः।तत्र च पूरकादीनुक्का-

एवं विविधमुदिष्टं पाणायामस्य लक्षणम् ।

इति प्राणायामि छक्षण इति च याज्ञवल्कयेनाभिहितम् । त्रिविधः प्राणायामः पूरणं कुम्भनं रेचनिमिति अन्यत्राप्यभिहि-तम् । विधात्राब्दो ह्यनान्तरभेदवाची । अतः सामान्यस्य प्राणा-यामस्यते त्रयः प्रभेदाः इति प्रत्येकमेव पूरकादीनां प्राणायाम-त्वम् । प्राणायामसामान्यछक्षणं तु—

सन्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह ।
तिः पठेदायतपाणः पाणायामः स उच्यते ॥
इति वसिष्ठेन,
गायत्रीं शिरसा सार्द्धं जपेद्याहृतिपूर्विकाम ।
प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥
इति याक्षवल्कयेनचोक्तम ।

अत्र व्याहृतयः सप्त ग्राह्माः। छन्दोगपरिशिष्टैकवाक्यत्वात । दितीयश्लोके त्रिर्जपदिखन्त्रयः । एवं च पूरकादिषु मत्येकपेत्र

विर्यन्त्रपाठः । एतावतेव च पाणायामत्रयसिद्धिः । ततश्च,

आदानं रोधमुत्सर्गं वायोखिलाः समध्यसेत् ।

इति व्यासवाक्यस्य च आदानादिकं कुर्वकेषु प्रसेकं मन्त्र
स्य त्रिरादृत्तपाठेन मन्त्रं त्रिखिरभ्यसेदिसर्थः। पक्षान्तरं वा तत् ।

त्रिविधं केचिदिच्छन्ति तथैव नवधा परे।

इसनेन तथैन मतीतेरिति मैथिलनिनन्धारः । पूर्नोक्तनाक्येभ्यः
मकारत्रयनिशिष्टस्यैन वाक्येषु माणायामे त्रिमेन्त्रपाठ एव श्रूयते ।
एवं च एताद्द्यामाणायामत्रयाभिमायेण आदानं रोधमुत्सर्गम् इसादिन्यामनाक्यं साधु संगच्छते । एतस्य माणायामस्याभ्यासे
नानुष्ठानेचाधमर्षणरेचनयोमिकंण्डेयपुराणोक्तं नाडीन्यत्यासिमच्छान्त गौडनिनन्धारः । मिताक्षराकारस्तु मुखनासिकासञ्चारिवायुं निरुध्य भूर्भुनःस्वःपूर्विकाम् आपोष्ट्योतिरित्यादिश्वारसा
साइतां मतिन्याद्वतिमणनसंयुक्तां गायत्रीं त्रिमेनसा जयेत इसयं
सर्वत्र माणायाम इति गायत्रीं शिरमा सार्द्धित्यादियाज्ञनलक्षश्चोकन्याख्यायामुक्तनान् । तत्र छन्दोगपरिशिष्ट्योगियाज्ञनलक्षश्चोकन्याख्यायामुक्तनान् । तत्र छन्दोगपरिशिष्ट्योगियाज्ञनलक्ष्यादिनचनिरोधोद्धारमकारश्चिनतनीयः ।

मदनपारिजाते व्यासः,
अङ्गुष्ठेन पुटं घार्यं नासाया दक्षिणं पुनः ।
कानिष्ठानामिकाभ्यां तु नामं प्राणस्य संग्रहे ॥
अङ्गुष्ठुतर्जनीभ्यां च ऋग्वेदी सामगायनः ।
अङ्गुष्ठुतर्जनीभ्यां तु ग्राह्यं सर्वमथर्वणा ॥
अङ्गुष्ठुतर्जनीभ्याम् ऋग्वेदी उक्तरीत्या नासापुटद्वयं गृह्णीयात ।

अङ्गुष्ठतजनाभ्याम् ऋग्नदी उक्तरीत्या नासापुटद्वयं गृहीयात । अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु सामगायन इत्यर्थः । एवं च मथमोक्तं यजुर्वेदिविषयम् ।

प्तेषाम् ऋज्यादीनार् संवर्तः, ॐकारस्य ब्रह्मऋषिदेंवोऽिंगस्तस्य कथ्यते । गायत्री च भवेच्छन्दो नियोगः सर्वकर्मसु ॥ विमात्रस्तु प्रयोक्तव्यः पारम्भे सर्वकर्मसु । च्याहृतीनां च सर्वासाम्विश्चेव प्रजापतिः ॥ गायम्यु व्णिगनुष्टुप्च बृहती त्रिष्टु बेवच । पङ्किश्च जगती चैव छन्दांस्येतानि सप्त वै ॥ अग्निर्वायुस्तथा सूर्यो बृहस्पतिरपाम्पतिः । इन्द्रश्च विश्वे देवाश्च देवताः समुदाहृताः ॥ प्राणस्यायमने चैत्र विनियोग उदाहृतः। विद्वामित्र ऋषिदछन्दो गायत्री सविता तथा ॥ जपहोमोपनयने विनियोगो विधीयते । योगियाज्ञवल्क्यः, अकारः परमं ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नायकः। यजापतिमुखोत्पन्नस्तपःसिद्धस्य ने पुरा ॥ तेनोपात्तमतस्तस्य ब्रह्मार्षे च स्वयम्भुवः । गायत्री च भवेच्छन्द आग्निर्देवतमुच्यते ॥ आदी सर्वत्र युञ्जीत विविधेष्वेव कर्मसु। विनियोगः समुदिष्टः इत्रेतो वर्ण उदाहृतः ॥ व्याहृतीनां च सर्वासामार्च चैव प्रजापतिः। सप्त छन्दांसि यान्यासां तानि सम्यक् पवर्त्तयेत् ॥ गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् च बृहती पङ्किरेवच । त्रिष्टुण् च जगती चैव छन्दांस्येतानि सप्त वै ॥ अग्निर्नायुन्तथाऽऽदित्यो बृहस्पत्याप एतच । इन्द्रश्च विश्वे देवाश्च देवताः समुदाहृताः ॥

श्राणायाममयोगे च विनियोग उदाहृतः ॥
स्विता देवता यस्या मुखमिनिस्त्रिपाच या ।
विक्वामित्र ऋषिक्छन्दो गायत्री सा विक्षिष्यते ॥
विनियोग उपनयने प्राणायामे तथेत्रच ।
आपो ज्योती रस इति मन्त्रो यस्तु प्रकीर्सते ॥
तस्य प्रजापतिश्चार्ष यज्ञक्छन्दो विवक्षितम् ।
ब्रह्मांग्नवायुसूर्यश्च देवताः समुदाहृताः ॥
श्रज्ञिति यजुष्ट्वाच्छन्दो नास्तीसर्थः । तथा,
अध्मष्णसूक्तस्य ऋषिरेवाधमर्षणः ।
आनुष्दुमं भवेच्छन्दो भावदृत्तश्च दैवतम् ॥
अक्वमेधावम्थके विनियोगस्तु किल्पतः ।
सर्वपापापनोदार्थं स्मृतिकारिष्दाहृतम् ॥
भावदृत्तः भावे भावात्मके जगति दृत्तः प्रवृत्तो भाता इति

कल्पतरुः। तथा,

सिन्धुद्वीपो भवेदार्ष गायत्रं छन्द उच्यते ।
आपस्तु दैवतं भोक्तं विनियोगस्तु मार्जने ।।
सर्वत्र पावनं कर्म अञ्चित्रज्ञानामुदाहृतम् ।
कोकिको राजपुत्रस्तु द्रुपदादार्षमुच्यते ॥
आनुष्दुभं भवेच्छन्द आपश्चिव तु दैवतम् ।
सौत्रामण्यवभृथके स्नाने तद्विनियोजनम् ॥
प्राणायामानन्तरं पुनः स एव,
प्राणस्यायमनं छत्वा आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ।
आन्तरं खिद्यते यस्मात्तस्मादाचमनं स्मृतम् ॥
अत देतुनिर्देशः सर्वस्मिन्नेव प्राणायामे आचमनप्राप्यर्थः ।

मैत्रायणीयगृद्धपरिशिष्टम् । प्रातः सूर्यश्चमत्युक्ता सायमाग्नश्चमेतिच । आपः पुनन्तु मध्याह्वे कुर्पादाचमनं ततः ॥ भारद्वाजोऽपि, सायमग्निश्चमेत्युक्ता प्रातः सूर्यत्युपस्पृशेत् । आपःपुनन्तु मध्याह्वे तथा आचमनं चरेत् ॥ चौधायनः,

अथातः सन्ध्योपासनिविधि व्याख्यास्यामः तीर्थ गत्ता-ऽपयतोऽभिषिक्तः प्रयतो वानऽभिषिक्तः प्रक्षािखतपािणपादोऽप आचम्य अग्निश्च मामन्युश्चीत सायमपः पित्वा सूर्यश्च मामन्यु-श्चीत प्रातः सपित्रत्रेण पाणिना सुरभिमसाऽब्छिङ्गाभिर्वाहणी-भिर्दिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिव्योह्विभिरन्यश्च पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ।

अथाप्युदाहरान्त । अम्भोऽवगाहनं स्नानं विहितं सार्वविणकम् । मन्त्रवत्मोक्षणं वापि द्विजातीनां विशिष्यते ॥ सर्वकर्मणां चारम्भेषु पाक्सन्ध्योपासनकालाचैतेन पवित्र-समुहेनात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ।

अथाप्युदाहरिनत दर्भेष्त्रासीनो दर्भान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना पाङ्मुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्त्तयेदपरिमितकृत्वः प्राणायामशो वा शतकृत्व उभयतःप्रणवां ससप्तन्याहृतिकां मनसा वा दशकृत्विस्तिभस्तु पाणायामः श्रान्तो ब्रह्महृद्येन बारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते इमं मे वरुण तत्त्वायामीति द्वाभ्या-मेत्रं प्रातः पाङ्मुखास्तिष्ठेन मैत्रीभ्यामहरूपतिष्ठते मित्रस्य वर्ष-णीधृतो मित्रोजनान यातयति प्रजानिकृति द्वाभ्यामिति। अभिषिक्तः स्नातः। अप आचम्येति। एनदनन्तरं च मार्जनपाणा-पापावन्यमुन्युक्ताबुपसंहरणीयो। कल्पान्तरं वेदम्। अग्निश्चेद्यादि। इदं च समन्त्रकपाचमनं प्राणस्यायमनं कुत्वेद्यादियोगियाज्ञव-ल्क्यवाक्येकवाक्यतया प्राणायामोत्तरं बोध्यम्। सन्ध्याप्राक्काली-नाचमनस्य अप आचम्येद्यनेनैवाभिधानात्। सुर्भिमसेद्यादि। इदं च मार्जनम्

प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य ब्र्युचेनाब्दैवतेन तु ।

इत्यादियाइवल्क्यादिवाक्येकवाक्यतया प्राणायापानन्तरं बोध्यम् । अत एव एतदनन्तरमनेन गायत्रीजप एवाभिधास्यते । एतेन सूर्यश्चेसादिबोधायनवाक्यं सन्ध्यापाक्कालीनप्रोक्षणात्प्राक् श्वतिमितं तत्रैव मन्त्रान्त्रयबोधकम् । प्राणायापोत्तरकालीनाचमने मन्त्रसम्बन्धे आचार एव प्रमाणिमितं श्रीदत्तपारिजाताद्यक्तमन्त्रादेयम् । सुराभिमती दिधिकाच्ण इत्यादिका । अव्लिङ्गाभिः आन्पोहिष्ठेत्यादिभिः । वारुणीभिः वरुणदेवताकाभिः यिचिद्धितेविका इसाद्याभिस्तिस्थिः । दिरण्यवर्णाभिः हिरण्यवर्णाः श्वचयः पावका इत्यादिचतस्थिः । पावमानीभिः पवमानः सुवर्जन इसादिकाभिः । एतच मार्जनं स्नातस्यापि । योगियाइवल्कीयं वाक्ष आप इसादिनोक्तमार्जनं तु अपयतस्य कर्माङ्गमुख्यस्नानान्वाक्षौ बोद्धव्यम् ।

असामध्यीत शरीरस्य कालशक्त्याद्यपेक्षया। मन्द्रस्नानादितः सप्त केचिदिच्छन्ति सूरयः॥

इति कालदोषादसामध्योदिति च योगियाज्ञववयवचनात्। सर्वकर्षणां श्राद्धादीनामपि । पवित्रसमूहः सुरभिमत्याद्यनन्तरो-क्तमन्त्रसमुद्दः । अपरिमितक्कत्व इति पूर्वोक्तमंख्यातिरिक्तसंख्य-त्वं,विविसितं न त्वसंख्यत्वम् । असंख्यातं च यज्जतं तत्सर्वे निष्फलं भनेद् ।

इसनेन छघुहारीतवाक्येन असंख्यातजपिनवेधात । प्राणायामशो वा द्यातकृत्व इति । प्राणायामद्याः प्राणायामेन । एतदुक्तं
भवति—यावद्धिः प्राणायामैः साविष्ट्याः द्यातं भवति तावतः प्राणायामान्कुर्यादिति । प्राणायामश्चात्र प्राणानरोधमात्रमिमतं,
पूर्व सावित्रीमात्रस्य प्रक्रान्तत्वात् । उभयतः प्रणावां ससप्तन्याहतिकां मनसा वा द्याकृत्व इति । उभयतः आदावन्ते च साविष्या ॐकारं कुर्यादिसर्थः । एतेषां च त्रयाणां पक्षाणां द्याक्रिया ॐकारं कुर्यादिसर्थः । एतेषां च त्रयाणां पक्षाणां द्याक्रियपेक्षया विकल्पः । त्रिभिश्च प्राणाणायामेः श्रान्तो ब्रह्महृदयनेति । पूर्वोक्तानामेकं कल्पमनुष्ठाय ततो ब्रह्महृदयेन प्रणवेन
त्रित्र प्राणायामानकृत्वा तैः श्रान्तः खिन्न इसर्थः । एवम्भृतः सव इमं मे वरुण तत्त्वायामीति द्वाभ्यां वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ।
वरुणदेवताकत्वाद्वात्रेवरुणोपस्थानेन तस्या उपस्थानं कृतं भवतीति । एतेन मैत्रीभ्यामहरुपतिष्ठतइति व्याख्येयम् ।

तथाच तैत्तिरीयकश्रुतिः, मैत्रं वा अहवहिणी रा-

अयं च सन्ध्याप्रयोगो बौधायनानामेव। अन्येवां प्रकारान्त-राभिधानात् । अत्र अग्निश्चमा इत्यस्य रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः अग्निर्देवता अपामुपस्पर्दाने विनियोगः ।

सूर्यश्चेसस्य ब्रह्मऋषिः प्रकृतिञ्छन्दः सूर्यो देवता अपामु-पस्पर्शने विनियोगः।

आपः पुनिन्त्वत्यस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुष्छन्दः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

अत्र पानव्यक्तिभेदेऽपि आचमनकर्मण ऐक्यान प्रतिजल-पानं मन्त्राद्यक्तिः। छन्दोगानां तु अहश्च पाऽऽदित्यश्च मा पुनातु मातः, आपः पुनन्तिति मध्याह्ने, रात्रिश्च मा वरुणश्च मा पुनातु स्वाहेति सायमिति वद्गित । अमन्त्रकषेवैतेषामिद्माचमनामिति तु श्रीदत्तः।

याज्ञवल्क्यः,

प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य ब्युचेनाब्दैवतेन तु । इति । अब्दैवतेन आपोहिष्ठेसादिकेन । अत्र यद्यपि प्राणायामा-व्यवहितोत्तरमेव मार्ज्जनं प्रतीयते, तथापि-

प्राग्रस्यायमनं कुत्वा आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ।

इति पूर्वोदाहृतयोगियाज्ञवरुक्यवचनात् आचमनानन्तरं ज्ञेय-प । अत्र पार्ज्ञनप्रकारस्तु विष्टुषोऽष्टो क्षिपोदित्यादिना प्रागुक्तः । छन्दोगैस्तु प्रणवेन महाव्याहृतिभिर्मायव्या च मार्जनं कृत्वा आ-पोहिष्ठा इसादिभिर्मार्ज्जनं कार्यम् । प्राणायाममुक्ता ततो मार्जनं प्र-णवेन व्याहृतिभिर्मायव्या आपोहिष्ठीयाभिहितस्रिभिरिति गोभि छवचनात् । अत्र मार्ज्जनानन्तरं वक्ष्यमाणदुपदाप्रयोगो बोध्यः ।

सर्वत्र मार्ज्जनङ्कर्म अब्छिङ्गानामुदाहृतम् । इत्यनन्तरं द्रुपदाऋष्यादिकमुक्का— अपः पाण्योः समादाय त्रिः पठेद् द्रुपदामृचम् । तत्तोयं मूर्शि बिन्यस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ इति द्रुपदाप्रयोगमुक्का— एवं द्वात्वा तु मन्त्राणां प्रयोगं वै द्विजोत्तमाः।

इयादिना योगियायज्ञवरुवयेन सन्ध्याप्रयोगाभिधानात् । पार्ज्जनानन्तरमुक्तरीत्या द्रुपदामन्त्राभिमान्त्रतं जलं शिरसि देय-पिति श्रीदत्तादयः । वस्तुतस्तु सन्ध्याप्रयोगकथनं प्रतिज्ञाय यो-गियाज्ञवरुवयेन द्रुपदामन्त्रकरणकैतत्प्रयोगानिभिधानादेतत्प्रयोग-स्य सन्ध्याङ्गत्वे मानाभावः । यज्ञ- प्वं ज्ञात्वा तु मन्त्राणां प्रयोगं वे द्विजोत्तनाः।

इत्यनेन द्वुपदामन्त्रस्यापि ऋष्यादिज्ञानं सन्ध्याङ्गत्वेन प्रतिपादितं, तत् सन्ध्यान्तर्गतप्राणायामप्राक्तनमार्ज्जने।

शक्ष आपस्तु द्वुपदां कामतः संप्रयोजयेत्।

इत्यनेन विनियुक्तद्वुपदामन्त्रविनियोगेऽप्युपपन्नम् । अपः

पाण्योः समादायत्यादिकं तु-

द्रुपदा नाम सा देवी यजुर्वेदे प्रतिष्ठिता । अन्तर्ज्ञले त्रिरावर्न्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ इत्येतत्पूर्वेदलोकवत्फलोत्कर्षकथनेन स्तुतिमात्रम् । अन्यथा अन्तर्ज्ञलांत्ररावर्त्तनस्यापि सन्ध्याप्रयोगान्तर्गतत्वापित्तः । मार्ज्ञनानन्तरमधमर्षणप्रयोगः ।

तत्र कात्यायनः, करेणोद्ध्य सिललं घाणमासज्य तत्र च । जपेदनायतासुर्वा त्रिः सकुद्वाऽघमर्वणम् ॥ आसज्य अपीयत्वा । अनायतासुः अनिरुद्धश्वासः । वा-भान्दाभिरुद्धश्वासोऽपि ।

ब्रह्मपुराणम्, जलपूर्णे तथा इस्तं नासिकाग्रे समर्पयेत् । ऋतंचेति पाँठत्वा तु तज्जलं तु क्षितौ क्षिपेत् ॥ अत्र निरुद्धासुत्वपक्षे प्राणायामानन्तरं— प्राणस्यायमनं कृत्वा आचोमत्प्रयतोऽपि सन् ।

इत्यनेन योगियाज्ञवल्क्यवचनेनाचमनविधानाच्छङ्कोक्तम् अन् न्तश्चरासि भृतेषु इत्यादिकमन्त्रकरणकमाचमनमधमर्पणानतरं कचि-दुपसंहरन्ति । वस्तुतस्तु शङ्कोक्तस्य कल्पान्तरत्वादत्राचमने ऽनाकाङ्कितस्य मन्त्रस्योपसंदारे मूलं चिन्त्यम् ।

यथा चाङ्कः, आचम्यैवं पुरा प्रोक्तास्तीर्थसम्मार्ज्जने तु ये। मन्त्रास्तैर्मान्त्रतं तोयं मूर्धि भूमी तथा क्षिपेव ॥ क्षिप्तेन मुधि तोयेन पापमस्य प्रणव्यति । भूगी क्षिप्तेन इन्यन्ते असुरा एव वात्रवः॥ च्याहृतीः कीर्त्तयेचैव तथैवाच्ययमक्षरम् । उपस्पर्धेत्ततः पश्चान्यन्त्रेणानेन धर्वतः ॥ अन्तश्चरसि भृतेषु गुहायां विदनतोसुखः। स्वं यज्ञस्वं वषट्कार आयो ज्योती रसोऽमृतम्।। आचम्य तु ततः पश्चादादिसाभिमुखो जलम् । उदुसञ्जातवेदेति मन्त्रेणानेन च क्षिपेत् ॥ एष एव विधिः शोक्तः सन्ध्ययोश्च द्विजातिषु। पूर्वी सन्ध्यां जपेत्तिष्ठन्नासीनः पश्चिमां तथा ।। ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वा स्वरास्तितः । **ऋषयो दीर्घसम्ध्यत्वादीर्घमायुरवाष्नुवन् ॥ इति ।** एतम् अनन्तरोक्ताचमनकल्पेन । तीर्थसम्मार्ज्जने स्नानाङ्ग-भूतान्तर्ज्जलमार्जने । ते च मन्त्राः,

आपोहिष्ठाभिस्तिस्यभिर्यथावदनुपूर्वज्ञः । हिरण्यवर्णेति च वै ऋग्भिश्चतस्त्वभिस्तथा ॥ ज्ञाकोदेवीरिति तथा शक्तआपस्तथैनच । इदमापःभवहतं तथा मन्त्रमुदीरयेत् ॥

इसन्तेन स्नानप्रकरणे तेनैवोक्ताः। अव्ययम् ॐकारम्। उप-स्पृशेत् आचामेत् । एप एवेति । एप मध्याह्मसन्ध्योक्तः। पवित्रा-णि अघमर्षणदीनि । दीर्घमन्ध्यत्वं दीर्घकाळव्यापिगायत्रीजपेन । एतच दीर्घसन्ध्यत्वं दीर्घायुष्कामस्य । अथार्घक्षेपः।

अघमर्षणजपानन्तरं छन्दोगपरिशिष्टम्, उत्थायार्के प्रति प्रोहेश्चिकेणाञ्चाल्यम्भमः । अर्के प्रति सूर्याभिमुखं, प्रोहेत् क्षिपेत् त्रिकेण । प्रणवो भूर्भुवःस्वश्च गायत्री च तृतीयिका ।

इसनन्तरोक्तप्रणवमहाव्याहृतिगायव्यात्मकत्रिकेण । अत्रा-आलिमिसेकत्वस्य विवक्षितत्वादअलित्रयदानमशुद्धमिति श्रीदत्त-पारिजातौ ।

वस्तुतस्तु अघर्मषणजपानन्तरं त्रीनुदकाञ्चलीनादित्यजित्सः पेदिति गोभिलवचनादञ्जलित्रयदानमपि बास्त्रार्थः ।

एवं च,

कराभ्यां तोयमादाय गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् । आदित्याभिमुखस्तिष्ठंस्त्रिरूध्वं संध्ययोः क्षिपेत् ॥ सक्तदेव तु मध्याह्न क्षेपणीयं द्विजातिभिः ।

इति च्यासवाक्यच्यवस्थाऽवसेया । अत्राभिमन्त्रितजलस्य जिः प्रसेपाभिधानात्प्रत्यञ्जलि मन्त्रपाठः ।

कात्यायनः,

पुष्पाण्यम्बुमिश्राण्यूर्ध्वं क्षिप्त्वोर्द्धबाहुः सूर्यमुद्कितोद्धयमुदुसं चित्रं तचक्षुरिति गायत्र्या च यथाशांक्ति इति ।

अत्र मध्याहे सजलपुष्पश्चनणात् छन्दोगपरिशिष्टादौ अ-म्भस इति पुष्पस्याप्युपलक्षणम् । मातःसायंनिषयं ना परिशिष्ट-बचनम् ।

तथाच तैत्तिरीयश्रुतिः,

ब्रह्मनादिनः सूर्याभिमुखाः सन्ध्यायां गाय्त्रयाऽभिषान्त्रता-अप जध्वे क्षिपन्ति ताः पृता आपो बज्जीभृतास्तानि रक्षांसि मन्दे- हान् वारुणे द्वीपे क्षिपन्ति यत्मदक्षिणं प्रक्रामन्ति तेन पाप्मानम-वधुन्वन्ति उद्यन्तमस्तमयन्तमादिसर्मभिध्यायन् ब्राह्मणो विद्वा-न्सकलं भद्रमञ्जुतइति ।

उद्धिवाहुरिति मध्याह्निवयकम् । सायंगातः कृताञ्चलित्वस्य वश्यमाणःवातः । सूर्यमुदीक्षेतैति सूर्याभिमुखत्वतात्पर्यकम् । तेन मेघादिच्छन्नत्वेऽपि तद्विरोधः । गाय्व्योपस्थानं च वश्यमाण-क्रमेण गायत्रीजप एव । अत एव वश्यमाणवचनैर्वहुविधतज्जप-संख्याविधानाद्यथाज्ञक्तित्युक्तम् । युक्तं चैततः । कासायनेन पृथक् तङ्जपानभिधानादृष्यन्तरसंवादाःच ।

स्मृतिचन्द्रिकायां पुराणम्, सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूर्यस्य चाञ्चलिम् । दन्त्रा प्रदक्षिणं कृत्ता जलं स्पृष्ट्वा विशुध्यति ॥ अञ्जलिदानानन्तरं श्रुतिः, यत्प्रदक्षिणं प्रक्रामन्ति तेन पा-प्मानमवधुन्त्रन्तीति ।

छन्दोगपरिशिष्टम्,

डिचित्रिमित्युग्द्रयेन चोपितिष्ठेदनन्तरम् ।

सन्ध्याद्वयेऽप्युपस्थानमेतदाहुर्मनीिषणः ॥

मध्ये त्वह उदये च विश्वाडादीच्छया जपेत् ।

तदसंसक्तपार्डिणर्वा एकपादर्घपादिष ॥

कुर्यात्कृताङ्गिर्छ्वापि ऊर्ध्वबाहुरथापिवा।

यत्र स्यात्कृच्छभूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीिषणः ॥

भूयस्त्वं ब्रुवते तत्र कुच्छाच्छ्रयो ह्यवाप्यते।

उत् उदुयंजातनेदसिमसादिकं, चित्रं चित्रंदेवानामिसादिकम्। अनन्तरं पूर्वाद्धोंकाञ्जालदानानन्तरम्। सन्ध्याद्वयेऽपीति। एतत् प्रातः सन्ध्यामुपक्रम्योक्तम् उपस्थानं मध्याह्नसायंसन्ध्ययोरपीत्यर्थः । मातमध्याद्वसन्ध्ययोविशेषमाह मध्नाहे इति । अहो मध्ये मध्याह्व-सन्ध्यायाम्। उदये पातःसन्ध्यायाम्। विश्वाडादीति। विश्वाड्बृहादि-त्याद्यनुत्राकम् । आदिग्रहणात् शिवसङ्कर्षं पुरुषसक्तं मण्डलब्राह्मणं चेच्छया जपेन्नत्ववद्यमिति परिशिष्टमकाद्यः। तदित्यादि । तत् उप-स्थःतम् । असंसक्तपार्षणः भूम्यलग्नैगुरुफतलभागः । एकपाद् भू-मिष्ठैकमात्रचरणः । अर्द्धपाद् भूमिष्ठैकचरणार्द्धमात्रो वा, कुर्यादि-त्यर्थः । लघुगुरुपयाससाध्यानां कथं विकरप इसत आह, यत्र स्यादिति । प्रयासभुयस्त्वात्फलभुयस्त्विति वाक्यार्थः ।

हारीतः,

सायं पातरूपस्थानं कुर्यात्माञ्चलिरानतः । ऊर्द्धबाहुस्तु मध्याह्ने यथां सूर्यस्य दर्भानात् ॥

एवं च छन्दोगपरिशिष्टे वाशव्दो व्यवस्थितविकलपार्थः । छन्दोगैः सायम्प्रातःसन्ध्ययोः उदुसं चित्रम उद्वयन्तमसस्पिर इति ऋक्त्रयेण सूर्य उपस्थातव्य इति श्रीदत्तः । तन्मूलं च सायम्प्रान्तः सन्ध्यामुपासीत उदुत्यं चित्रम उद्वयन्तमसस्परीत्यादि गोभि- लीयवाक्यम । अत एव छन्दोगपरिशिष्टे उचित्रमित्युग्द्वयेनेत्यत्र उचित्रमुद्वयेनेवामिति कलपतस्पारिजातादौ पाठः। उद्वयेन उद्वयन्त- मसस्परीसादिनेति व्याख्यातं च। एवं मध्याहे उदुत्यं चित्रदेवानाम् आयङ्गौः अपत्येतायवः तर्राणविक्वदर्शतो विद्यामेषिरज इसेतैः पद्मिमेन्त्रेकछन्दोगानां सूर्योपस्थानिर्मित श्रीदत्तादयः । तन्मूलं च मध्याहे छन्दोगानां सूर्योपस्थानिर्मित श्रीदत्तादयः । तन्मूलं च मध्याहे छन्दोगानां सूर्योपस्थानिर्मित श्रीदत्तादयः । तन्मूलं च मध्याहे छन्दोगानां सूर्योपस्थानिर्मित श्रीक्षिलीयस्त्रम् । कि तु तिह्यितोचित्रमुद्वयनिर्वापिति छन्दोगपरिशिष्ट्यानुसारेण मध्याहेऽप्युद्वयमित्येतत्पाठस्योचितत्वात्त्वात्त्वाच मूलं चिन्सम् ।

कात्यायनीयानाम उद्दयमुदुत्यं चित्रं तश्चक्षुरितिमनत्रचतुष्ट्येन

सन्ध्यात्रयेऽप्युपस्थानं, पूर्वोदाहृतकात्यायनवचनातः । ऋग्वे-दिनां तु सन्ध्यात्रयोगोऽपि वक्ष्यते ।

ण्तेषाम् ऋष्यादिकमाह कात्यायनः,

खदुत्यं जातवेदेति ऋषिः प्रस्कण्य उच्यते ।

छन्दो गायत्रमेवास्य सूर्यो दैवतमेवच ॥

श्रायष्ट्रोमडपस्याने विनियोगः प्रकीतितः ।

चित्रदेवेति मन्त्रस्य ऋषिः कौत्स उदाहृतः ॥

विश्वपु छन्दो दैवतं च सूर्यस्तु परिकीत्तितः ।

अग्रष्ट्रोमडपस्थाने विनियोगस्तथैवच ॥

खद्रयमित्यस्य हिरण्यस्तुप ऋषिः

अनुष्टुप् छन्दः सूर्योपस्थाने विनियोगः ।

तञ्चश्चरिसस्य दध्यङ्ङाथर्वण ऋषिरक्षरातीतपुरः उष्टिणक्

छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। अ।यङ्गीरिसस्य सर्प्राज्ञी ऋषिगीपत्री छन्दः सूर्यो देवताः सूर्योपस्थाने विनियोगः।

अपत्यतायव इसादिऋक्त्रयस्य प्रस्तुतण्यऋषिगीयत्रीछन्दः सुर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः।

छन्दोगैरुपस्थानानन्तरं नमो ब्राह्मणेश्यो नम आचार्येश्यो नम ऋषिश्यो देवेश्यो नमो वेदेश्यो नमो वयवे च मृसवे च बि-ण्णवे च वेश्रवणाय चोपजायचेत्यनेनाञ्जलि दस्वा देविधिपतृत-र्पाणं कार्यम् । ततो गायत्रीजपः कार्य इति गोभिल्लसंमतम् ।

यथा गोभिलः,

नमो ब्रह्मणे इत्युपजायचेत्यन्तेनाग्निस्तृष्यात्विति च देवांस्त-र्षयेयुरित्यादिना तर्पणमुक्ता गायण्यष्ट्यतादीनि क्रत्वेसादि गा-यत्रीजपादिकमुक्तवान् । योगियाज्ञ चल्क्यः,
प्रणावो भूभुवः स्वश्च अङ्गानि हृद्याद्यः ।
वित्राह्य ततः पश्चादार्ष छन्दश्च दैवतम् ॥
विनियोगस्तथा रूपं ध्यातव्यं क्रमशस्तु वै ।
देवेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा ॥
वेवेतिर्विष्ठेपनः पुष्परखङ्कारैश्च भूषिता ।
आदित्यमण्डलान्तस्था ब्रह्मलोकगताऽथवा ॥
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ।
आवाह्य यज्जषाऽनेन तेजोऽसीति विधानतः ॥
तत्र बाह्यं जिपत्वा च नमस्कृत्य विसर्ज्जयेत् ।
ॐकारः पूर्वमुचार्यो भूभुवःस्वस्ततः परम् ॥
गायत्री प्रणवश्चान्ते जपो ह्येवमुदाहृतः ।

प्रणव इसादि । ॐहृदयायनमः ॐमृः तिरसे स्वाहा भुतः तिरसाये वषट स्वः कत्रचायहुं ॐमूर्भुवः श्रोत्राभ्यां बौषट् ॐ मूर्भुवः स्वरस्राय फट् इतिमन्त्रेहृदयात्रिरः तिराखासर्वाङ्गनेत्रद्वयकः रद्वयेषु न्यसेदिति । एवं च ॐमूर्भुवःस्वरिति मन्त्रस्य तिरावर्त्तनं भवतीति श्रीदत्तादिसम्मतः पक्षः । ॐमूर्भुवः स्वरित्यक्षर— पञ्चकं हृदयात्रिरः तिरखानेत्रद्वयकरद्वयेषु न्यसेदेवमपरं वारद्वय-मित्यनिरुद्धादिसंमता व्याख्या । ॐमूर्भुवः स्वरित्यक्षर्पञ्च- कस्य हृदयात्रिरः तिरखासु स्थानत्रये एकैकवारं न्यासेन तदक्षरप- अकं तिरावर्त्तयेदित्यर्थः इति ब्राह्मणसर्वस्वे हलायुधः ।

न्यासे प्रकारान्तरमाह स्मृतिचिन्द्रकायां ब्रह्मा, पादयोश्च तथा जान्वोर्जङ्घयोर्जठरेऽपिच। कण्ठे मुखे तथा मृश्चि क्रमेण व्याहृतीर्न्यसेत्॥ भूरङ्गुष्ठद्वये न्यस्य भुवस्तर्ज्जनिकाद्वये। ज्येष्ठाङ्गुलिद्वये धीमान् स्वःपदं विनियोजयेत् ॥

करन्यासिविधि कृत्वा अङ्गन्यासं समारभेत् ।

भृःपदं हृदि विन्यस्य भुनः शिरिस विन्यसेत् ॥
शिखायां स्वःपदं न्यस्य कवचे तत्पदं न्यसेत् ।

अक्ष्णोर्भर्गपदं न्यस्य दिग्निदिक्षु धियःपदम् ॥ इति ।

तत्पदिमिति । प्रथमपादिमित्यर्थः । एनमग्रेऽपि । तत ॐमापो

ज्योतिरिति सर्वाङ्गन्यासः ।

शिरस्तस्यास्तु सर्वाङ्गे प्राणायामे परं न्यसेत् ।
इति व्यासस्मरणादित्यपि स्मृतिचिन्द्रकायाम् । आर्ष छन्दश्चेत्यादि । आर्षादिकं तु प्रागेवोक्तम् । रूपमाह इवेतवर्णेत्यादि ।
इदं च मध्याद्वसन्ध्याभिप्रायेण । योगियाज्ञवल्क्येनैव प्रातरादिसन्ध्यात्रये गायत्रीसावित्रीसरस्वतीति नामत्रयमुक्का-

रक्ता भवति गायत्री सावित्री शुक्कवार्णका । कृष्णा सरस्वती ज्ञेया सन्ध्यात्रयसुदाहृतम् ॥

इत्यनेन प्रातः सायं सन्ध्ये विर्णान्तराभिधानात् । वस्तुतस्तु
एतद्वाक्यस्य मध्याद्वसन्ध्यापरत्वं नोपपद्यते । तस्या वक्ष्यमाणगोभिल्लादिवाक्ये स्विश्ल्लादिकरत्वाभिधाने नाक्षस्त्र प्रधरत्वानुपपत्तेः ।
तस्मात्सन्ध्यावदादितीर्थमाप्तौ विद्विता या सन्ध्या तत्परं स्वतनत्रगायत्री जपादिपरं च क्वेतवर्णे सादिध्यानकथनम् । सन्ध्यात्रये
ध्यानभेदस्य रक्ता भवति गायत्रीत्यादिना अनेनैव प्राग्रक्तत्वाद्वान च तत्सन्ध्याध्यानिमदं च गायत्रीध्यानिमिति श्रीदत्ताद्युक्तमादरणीयम् । या सन्ध्या सेव गायत्रीसादिना इनेनैव सन्ध्यागायत्र्योरभेदकीर्त्तनादिति । सर्वत्र जपे मन्त्रप्रकाक्यमन्त्राधिष्ठात्
दवतयोध्यानिवधानादत्रापि तद्ध्यानमुचितम् । प्रकृते च सर्वभ्रतान्तर्यामिपरमात्मैव मन्त्रप्रकाक्य इति सोऽपि—

ध्येयः सदा सिवतृपण्डलमध्यवर्ती
नारायणः सरितजासनसिन्निविष्टः ।
केयूरवन्मकरकुण्डलवान् किरीटी
हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचकः ॥
इत्युक्तक्रमेण ध्येयः । मन्त्राधिष्ठातृदेवतात्वाद् गाय्ञ्यिष ध्येयेति वदन्ति ।

स्मृतिचन्द्रिकायां गोभिलः,

पातर्गायत्री रिवमध्यस्थितां रक्तवणीं कुमारीमक्षमालाहस्तां हंसासनमारूढां ब्रह्मदैवसाम ऋग्वेदमुदाहरस्न्तीं, मध्यन्दिने सा-वित्रीं रिवमध्यस्थिनां द्वेतवणी यौवनस्थां त्रिनेत्रां त्रिश्लहस्तां दृषभासनमारूढां रुद्दैवसां यजुर्वेदमुदाहरन्तीं, सायं सरस्वतीं रिवमध्यस्थां द्यामवणीं दृद्धां चतुर्भुजां चक्रहस्तां सुपर्णासनमारूढां विष्णुदैवत्यां सामवेदमुदाहरन्तीमिति । ध्यायेदिति देशः ।

तत्रैव गायत्रीनिर्णये,

बालां च विद्धि गायत्रीं व्यक्षां च चतुराननाम् ।
रक्तां रक्ताम्बरोपेतामसस्त्रवधरां तथा ॥
कमण्डलुधरां देवीं इंसवाइनमीस्थताम् ।
ब्राह्मणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकिनिवासिनीम् ॥
आवाइयेन्तु मन्त्रेण आयान्तीं सूर्यमण्डलात् ।
तथा मध्यमसन्ध्यायां सावित्रीं युवतिं तथा ॥
शुक्काङ्कीं शुक्कवस्तां च द्याक्दां जिलोचनाम् ।
विश्लल्डमक्दस्तां रुद्राणीं रुद्रदैवताम् ॥
कैलासनिलयां देवीमायान्तीं सूर्यमण्डलात् ।
एवं पश्चिमसन्ध्यायां द्यावस्थां सरस्वतीम् ॥
वर्णतः कृष्णवर्णां च चारुक्षणं चतुर्भुजाम् ।

शङ्खचक्रगदापद्यधारिणीं विष्णुदैवताम् ॥ बदयीश्रमवासां ताषायान्तीं सूर्यमण्डलात् । इति । आवाह्यति । अयंचावाहनमन्त्रो वाजसनेयिनाम् । छन्दोगादीनां गोभिलादिभिर्मन्त्रान्तराभिधानात् । यथा गोभिलः,

आयाहि वरदे देवि व्यक्षरे ब्रह्मवादिनि । गायात्रि छन्दसां मातर्ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ॥ व्यासोऽपि,

आवाहयेनु गायत्रीं सर्वपापप्रणाशिनीम् । आगच्छ वरदे देवि जप्ये मे सन्निधौ भव ॥ गायन्तं त्रायसे यस्माद्रायत्री समुदाहृता ।

तेजोऽसीयस्य देवा ऋषयः गायत्री छन्दः शुक्रं दैवतं गा-यव्यावाहने विनियोगः।

आवाहनानन्तरमुपस्थानमाह स एव,
तुरीयं तु पदं तस्याः परे ब्रह्मपदे स्थितम् ।
छपस्थाय तुरीयेण जपेत्तां तु समाहितः ॥
तुरीयेण गायत्र्यस्येकपदीत्यादिना।तथाच गायत्रीमधिकृत्यदातपथश्रुतिः,

तस्या उपस्थानं गायव्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य-पदिस न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शनाय पदाय परो रजसे-ऽसावदोगापापदितीति ।

बीधायनोऽपि,

उपितिष्ठेद्वा एतां देवीं तुरीयेण पदेन अथाप्युदाहरनित गा-यत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदिस न हि पद्यसे नम-स्ते तुरीयाय दर्जनाय पदाय परो रजसे Sसाबदोबाप्रापदिति । तुरीयं पदं परोरजसेऽसावदोमियष्टाक्षरिमति तुस्मृतिचिन्द्रका ।
जपनकारमाह अकारः पूर्वमुचार्य इसादिना । एवं च गायइयादावोंकारोचारणं न भवति किं तु च्याहृत्यादावेवेति सिद्धम् ।
जपोह्येविमसभिधानाद्यत्रयत्र गायत्र्या जप उक्तस्तत्रतत्र प्रणवादिच्याहृतित्रयपूर्विकायाः प्रणवान्तायास्तस्या जप इति परिभाषा ।
तेन श्राद्धादौ गायत्रीजपोऽप्येवमेवेति । अत्र केचित्,

तिष्ठेदोदयनात्पूर्वा मध्यमामिय बाक्तितः । आसीतोङ्कद्गमाचान्यां सन्ध्यां पूर्वत्रिकं जपन् ॥

इति छन्दोगपरिशिष्टवचनेन त्रिकस्य प्रणवव्याहृतिगायव्यात्मकस्य जपविधानादन्ते प्रणवो नास्ति । अन्सप्रणविधायकं
योगियाज्ञवल्कयं च सन्ध्यातिरिक्तजपपरिमसाहुः । तन्न । छन्दोगपरिशिष्टवचनवद्योगियाज्ञवल्कयवचनस्यापि सन्ध्याप्रकरणीयत्वेन सन्ध्यातिरिक्तजपमात्रपरत्वे प्रमाणाभावाद् । योगियाज्ञवल्कयवचनानुसारेण प्रणवस्याद्यन्तयोजपेऽपि त्रिकातिरिक्ताजपेन त्रिकजपविधायकवाक्याविरोधाच्च । किं च परिशिष्टवाक्यस्य जपानुवादेनोत्थानादिविधायकत्वम् । अनुवादश्चेकदेशस्यापि । किं च
गायव्याः प्रत्यहं जप इति जपविधायकयाज्ञवल्कयवाक्ये गायत्रीमात्रश्रवणेऽपि वचनान्तरैकवाक्यतया प्रथमप्रणवच्याहृतिप्राप्तिवदनस्यणवप्राप्तिर्प्यप्रत्युहैवेति ।

स्मृतिचिन्द्रकायां तु विशेषः। तत्र ब्रह्मा, छन्दो गायत्री गायत्र्याः सविता चैत्र देवता। शुक्को वर्णो मुखं चारिनर्विश्वामित्र ऋषिस्तथा॥ त्रयी शिरः शिखा रुद्रो विष्णुर्हृदयमेत्रच। उपनयने विनियोगः सांख्यायनसगोत्रजा॥ त्रैलोक्यं चरणं श्रेयं पृथिवी कुक्षिरेवच।

## गायत्र्याः पादानामक्षराणां च देवताद्यः। २९३

एवं ध्यात्वा तु गायत्रीं जपेद् द्वाद्वालक्षणाम् ॥ इति ।
गायत्रीकलेपे तु प्रतिपादमप्यार्षादिकमुक्तम् । यथा
तत्सावितुरिसस्य गायत्रीच्छन्दः विश्वामित्र ऋषिः ब्रह्मा
देवता । भर्गो देवस्येसस्य गायत्री छन्दः विश्वामित्र ऋषिः बिष्णुदेवता । धियोयोन इसस्य गायत्री छन्दः विश्वामित्र ऋषिः रुद्रो
देवता । अक्षराणां तु सर्वेषां प्रजापतिर्ऋषिः गायत्री छन्दः विवियोगोऽङ्गन्यासे देवतास्तु ब्रह्मोक्ता वेदितन्याः । यथा—

ब्रह्मा, आह्मेयं प्रथमं तु स्याद्वायव्यन्तु द्वितीयकम् । तृतीयं सूर्यदैवत्यं चतुर्थं वैद्युतं तथा ॥ पञ्चमं यमदैवसं वारुणं षष्ट्रमुच्यते । बाईस्पत्यं सप्तमन्तु पार्ज्जन्यं चाष्टमं विदुः ॥ ऐन्द्रं तु नवमं शोक्तं गान्धर्वं दशमं स्मृतम् । पौष्णमेकादशं प्रोक्तं शैवं द्वादशकं स्मृतम् ॥ त्वाष्ट्रं त्रयोदशं प्रोक्तं वासवं तु चतुईशम् । मारुतं पञ्चद्वाकं सौम्यं षोडवाकं स्मृतम् ॥ सप्तद्वां त्वाङ्गिरसं वैद्वदेवमतः प्रम् । आहिवनं चैकोनार्वेशं पाजापसं च विशकम् ॥ सर्वदेवमयं प्रोक्तमेकविशकमक्षरम् । रौद्रं द्वाविंशकं प्रोक्तं ब्राह्मं वैव ततः परम् ॥ वैष्णवं तु चतुर्विदामेता अक्षरदेवताः। जपकाले तु सिञ्चस तासु सायुज्यमाप्नुयात् ॥ तथाऽक्षरतत्त्वानि । अथ तत्त्वानि वक्ष्यामि अक्षराणां विश्लेषतः। पृथिवी ह्युद्कं तेजो वायुरम्बरमेवच ॥

गन्धो रसोऽय ६पं च स्पर्कः क्रव्दोऽय बागिष । इस्तावुषस्यं पायुश्च पच्छोत्रं त्वक् च चक्षुषी ॥ जिहा घाणं मनस्तन्वमहङ्कारो महांस्तथा । गुणत्रयं च सततं क्रमक्षस्तन्वनिश्चयः ॥ इति । तथाऽक्षरक्षक्षयोऽपि ।

सहा निया विद्यहृदया विखासिनी प्रभावती छोछा द्या-न्ता ज्ञान्तिः दुर्गा सरस्वती विष्णुरूपा विद्या छोछावती विपछा तमोमयी हिरण्यक्ष्पा छुकर्मा विद्ययोनिर्ज्जयावहा पद्माछया वरा ज्ञोभना गदा क्षेति क्षक्तयः इति ।

तत्रैव व्यासः, हृदि तत्सवितुर्न्यस्य न्यसेत्कण्ठे वरेणियम्। भगोदिवस्येति खण्डं शिखायां तु ततो न्यसेत्॥ धीमहीतिं "न्यसेद्वको धियोग्नोनश्च नेत्रयोः। प्रचोदयादिति पदमसार्थे विनियोजयेत् ॥ ॐभूरङ्गुष्ठयोन्धस्य ॐभुवस्तर्ज्ञनीद्वये'। ॐस्बक्षेत्र तथा न्यस्य मध्यमायां यतेन्द्रियः ॥ अनामिकाद्वये धीमान्त्यसेत्तत्पदमग्रतः । कानिष्ठिकाद्वये भर्गः पाण्योमध्ये धियःपदम् ॥ ॐभूर्विन्यस्य हृदये ॐभुवः शिरसि न्यसेत । ॐस्वः क्षिखायां विन्यस्य गायत्याः प्रथमं पदम् ॥ विन्यसेत्कवचे धीमान्द्रितीयं नेत्रयोर्न्यसेत्। तृतीयेनास्त्रं विन्यस्य चतुर्थं सर्वतो न्यसेत् ॥ इति ॥ तत्रेव ब्रह्मा, तत्कारं विन्यसेत्स्वाङ्गे पादाङ्गुष्ठद्वये द्विजः । सकारं गुल्फदेशे तु विकारं जङ्गयोर्न्यसेत् ॥ जान्वास्तु विद्धि तुःकारं वकारं चोरुदेवातः। रेकारं विन्यसेद् गुह्ये णिकारं दृषणे न्यसेत् ॥ कार्टदेशे तु यकारं मकारं नाभिमण्डले । गींकारं जठरे योगी देकारं स्तनयोर्न्यसेत् ॥ वकार हृदि विन्यस्य स्यकारं कण्ठएवत् । धीकारमास्ये विन्यस्य मकारं ताल्यपध्यतः ॥ हिकारं नासिकाग्रेत धिकारं नयनद्वये। भ्रु मिध्ये त योकारं ललाटे योद्वितीयकम् ॥ पूर्वानने तुनःकारं प्रकारं दक्षिणानने । चोकारं पश्चिमे न्यस्य दकारं चांम उत्तरे ॥ विन्यसेन्म्भि यात्कारं सर्वव्यापिनमी भ्रत्रम् । अत्र सर्वे मन्त्राः सप्रणवा नमोऽन्ताश्च । तथाच भृगुः, ॐकारमादाबुच्चार्य मन्त्रवीजमनन्तरम् । नाम ग्राह्मं नमो ८नतं च जपन्यासः मकी र्त्तितः ॥ इति । ततो वर्णध्यानं कुर्यात् । तदाइ---ज्ञा, कृत्वा चैवेदशं न्यासमञ्जेषं पापनाञ्चनम् । वश्चात्समाचरेत ध्यानं वर्णक्रपसमान्वतम् ॥ तत्कारं चम्पकाकारं ब्रह्मविष्ण्यिवात्मकम् । ज्ञान्तं पद्मासनारूढं ध्यायेत्स्वस्थानसंस्थितम् ॥ सकारं चिन्तयेद्वयाममतसीपुष्पसिन्नभम् । पर्वमध्यस्थितं सौम्यमुपपातकनाज्ञनम् ॥ विकारं कपिलं चिन्त्य कपिलासनसंस्थितम् । ध्यायेच्छान्तं द्विजश्रेष्ठ महापातकनाद्यानम् ॥

तुःकारं चिन्तयेत्पाज्ञ इन्द्रनीलसमप्रभप्। निर्दहेत्सर्वदुःखं तु उग्ररोगसमुद्भवम् ॥ वक रं विदिवीप्ताभं चिन्तयेतु विचक्षणः। अरूणहराकृतं पापं तत्क्षणादेव नवयति ॥ रेकारं विमलं ध्यायेत शुद्धस्फटिकसिन्नभम्। पापं नवयति तारिक्षप्रमगम्यागमनोद्भवम् ॥ णिकारं चिन्तयेद्योगी विद्युत्स्फाटिकसान्निभम् । अभक्ष्यभक्षजं पापं तत्क्षणाढेव नव्यति ॥ यकारं तारकावर्णामन्द्रेखाविभूषितम्। योगिनां वरदं ध्यायेद् ब्रह्महत्याविनाशनम् ॥ भकारं कृष्णवर्णं तु नीलमेघसमप्रभम् । ध्यात्वा पुरुषहसादिवापं नावायति द्विजः ॥ गोंकारं रक्तवर्णे तु कमलासनसांस्थितम्। गोहसादिकृतं पापं नाशयन्तं विचिन्तयेत् ॥ देकारं रक्तमङ्काशं कमलासनसंस्थितम्। सन्ततं चिन्तयेद्योगी स्त्रीहत्यादहनं परम् ॥ वकारं शुक्रवर्णे तु जातीपुष्पसमप्रभम् । गुरुतल्पकृतं पापं ध्यात्वा दहति तत्क्षणात् ॥ स्यकारं तु तथा पीतं सुवर्णसहकामभम् । मनसा चिन्तितं पापं ध्यात्वा दहति चानघ ॥ धीकारं चिन्तयेच्छुक्कं कुन्दपुष्पसमप्रभम्। पितृपातृवधात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ मकारं पद्मरागाभं चिन्तयेदीप्ततेजसम् । पूर्वजन्मार्डिजतं पापं तत्क्षणादेव नइयति ॥ हिकारं बाह्ववर्णं तु पूर्णचन्द्रसमप्रभम् ।

अदोषपापदहनं ध्यायोन्नित्यं विचक्षणः ॥ धिकारं पाण्डुरं ध्यायेत्पब्रस्योपरि संस्थितम् । अतिग्रहकृतं पापं स्मरणादेव नश्यति ॥ योकारं रक्तवर्णे तु इन्द्रगोपसममभम्। ज्ञात्वा प्राणिवधे पापं निर्दहेन्मुनिपुङ्गच श दितीयश्चेव यः प्रोक्तो योकारो रुक्पसन्भिः। निर्दहेत्सर्वपापानि नान्यैः पापैश्च लिप्यते ॥ नःकारं तु मुखं पूर्वमादिसोदयसिन्नभम् । सकुच्चात्वा द्विजश्रेष्ठ स गच्छेदीश्वरं पदम ॥ नीलात्पलदलक्ष्यामं प्रकारं दक्षिणामुखम् । सकुद्यात्वा द्विजश्रेष्ठ स गच्छेद्रैष्णवं पदम् ॥ सौम्यं गोरोचनापीतं चोकारं चोत्तराततम् । सकुद्धात्वा द्विजश्रेष्ठ स गच्छेदैवतं पदम् ॥ श्रक्तवर्णेषुप्तङ्कावां दकारं पश्चिमाननम् । सकुद्धात्वा दिजश्रेष्ठ स गच्छद् ब्रह्मणः पदम् ॥ यात्कारस्तु शिरः शोक्तं चतुर्वदनसन्निभः। मत्यक्षफलदो ब्रह्मविष्णुरुद्रा इति स्थितिः॥ एतद् ज्ञात्वा तु मेधावी जपं होमं करोति यः । न भवेद सूतकं तस्य मृतकं च न विद्यते ॥ साक्षाद्भवत्यसौ ब्रह्मा स्वयम्भूः परमेश्वरः। यस्त्वेत्रं न विजानाति गायत्रीं तु यथाविधि ॥ कथितं सृतकं तस्य मृतकं च मयाऽनघ। नैव दानफलं तस्य नैव यज्ञफलं भवेत ॥ न च तीर्थफळं घोक्तं तस्यैवं स्तुतके सति । इति । गायनीमुद्राऽपि तत्रैव यथा ब्रह्मा,

अथातो दर्भवेन्मुद्राः सुमुखं सम्पुटं तथा। ततो विततविस्तीर्णे द्विमुखत्रिमुखे ततः ॥ चतुर्मुखं पञ्चमुखं पण्मुखाधोमुखं ततः । व्यापकाञ्जलिकाख्यं च वाकटं तदनन्तरम् ॥ यमपादां च ग्राधितं ततः स्यात्संमुखीनमुखम् । **मलम्बो** मुष्टिको मीनः क्रुमी वाराह एवच ॥ र्सिहाक्रान्तं पहाक्रान्तं ततो सुदुगरपछ्नतौ ॥ इति । प्तासां लक्षणमाह स एव, सुमुखं सन्धिती इस्तावुत्तानी कुचिताङ्कुळी । सम्पुटं पद्मकोज्ञाभी करावन्योन्यसंहती ॥ विततं संहतौ इस्तावुत्तानावायताङ्क्ली । विस्तीर्ण संहती पाणी भिथो मुक्ताङ्कि छिद्रयौ ॥ संमुखासक्तयोः पाण्योः कनिष्ठाद्वययोगतः । शेषाङ्गुलीनां वैकल्पे द्विमुखत्रिमुखादयः॥ वाषाङ्ग्लीनां संयोगात्पूर्वसंयोगनावानम् । तिर्यक् संयुज्यपानाग्री संयुक्ताङ्गीलमण्डली ॥ इस्तौ वण्मुखिवत्युक्ता मुद्रा मुद्राविद्यारदैः। आकुञ्चिताग्रौ संयुक्ती न्युब्जी हस्तावधोमुखम् ॥ उत्तानौ तादृशावेव व्यापकाकुञ्जितौ करौ। अधोमुखी बद्धमुष्टी मुक्तात्राङ्कष्ठकी करी। शकटं नाम कथितं यमपाशमतः परम् ॥ वद्रमुष्टिकयोः पाण्योरुत्ताना वामतर्ज्ञनी । कुञ्चिताग्राऽन्यया पुक्ता तर्जन्या न्युब्जवक्रया ॥ उचानसन्धिसंछीनवदाङ्गीछद्छौ करौ। संमुखी घाटेती दीर्घाङ्गष्ठी प्राथतमुच्यते ॥

सन्धितोध्वीङ्गालवीषसाह्या दक्षिणेन तु । अधोमुखेन संयुक्तः संमुखोन्मुखमुच्यते ॥ उत्तानोत्रतकोटी च पलम्बः कथिती करी। मुष्टी चान्योन्यसंयुक्तावुत्तानौ मुष्टिको भवेव ॥ मत्स्यस्तु संमुखीभूतौ युक्तानामिकनिष्ठिकौ । ऊर्घ्वसंयुक्तवकाग्रा दोषाङ्गुलिदली करी।। अधोमुखः करो वामस्ताद्या दक्षिणेन तु। पृष्ठदेशे समाक्रान्तः कूर्मी नामाभिधीयते ॥ ऊर्ध्वमध्ये वामभुजः कक्षाभ्यामाश्रयेत्करे । वराहः कथ्यते कक्षसमीपाश्रयके करे ॥ सिंहाक्रान्तं समाख्यातं कर्णापितकरावुमौ । किञ्चिदाकुञ्चिताग्रौ च महाकान्तं ततः परम् ॥ ऊर्ध्व किञ्चिद् गतौ पाणी मुद्गरो नाम तर्जनी। ग्रस्ता दक्षिणइस्तेनेसाहुर्मुद्राविद्यारदाः ॥ अधोमुखः स्थितो मूर्श्नि पञ्चवो दक्षिणः करः। इति । अत्र महासंहितोक्तो विशेषः।

अत्र महासाहताका । वश्षः।
न जानन् दर्शयेन्युदा महाजनसमागमे ।
क्षुभ्यन्ति देवतास्तस्य विफलं च भवेदिति ॥ इति ।
गायत्रीकवचमपि तत्रैव ।
अभिति हृदये भृरिति मुखे भुत इति शिरसि स्वरिति

सर्वाङ्गइति ।

तत्रेव व्यासः, विन्यस्यैवं जपेद्यस्तु गायत्रीं वेदमातस्य । ब्रह्मलेकिमवाभोति व्यासस्य वचनं यथा ॥ स्वऋपं यः पुनस्तस्या ज्ञात्वोपास्ते यथाविधि । गृह्णन् दोषैने लिप्येत रत्नपूर्णा वसुन्धराम् ॥
यथाकथाञ्चिक्तप्ता सा देवी परमपाविनी ।
सर्वकामपदा मोक्ता कि पुनर्विधिना नृष ॥ इति ।
एते च न्यासादयो योगियाज्ञवल्क्यादिभिरनभिहिता अषि
फलाधिक्यार्थ षडङ्गन्यासावसरे कैश्चिच्छिष्टेरनुष्टीयन्ते नत्वावदयकत्वेनेति ध्येयम् । ततश्च—

जपन्नासीत सावित्रीं प्रस्नगातारकोद्यात ।

मन्ध्यां प्राक् प्रातरेतं हि तिष्ठेदाऽऽदित्यदर्शनात् ॥

इति याज्ञत्वस्यवचनानुसारेण,

तिष्ठेदोदयनात्पूर्वा मध्यमामिष शक्तितः ।

आसीतोङ्क्रमाच्चान्सां सन्ध्यां पूर्वित्रकं जपन् ॥

इतिछन्दोगपरिशिष्ठवचनानुसारेण,

जपास्य सन्ध्यां मध्याह्ने क्षिपेदर्धं च पूर्वत्रत् ।

गायत्रीं च जपेत्सम्यक् तिष्ठन्नासीन एव वा ॥

इति बृहन्नारदीयवचनानुसारेण,

तिष्ठेश्चेद्वीक्षमाणोऽर्कं जपं कुर्यात्समाहितः ।

अन्यथा प्राङ्मुखः कुर्याद्वस्यमाणक्रमेण तु ॥

इति योगियाज्ञत्वस्यवचनानुमारेण च वक्ष्यमाणजपविधिना

गायत्रीं जपेत् । ततश्च—
तत्रात्राह्य जपित्वा च नमस्कृत्य विसर्जयेत् ।
इतियोगियाज्ञवल्क्यवचनात्रमस्कृत्य तां विसर्ज्जयेत्।अत्र वि-

सर्ज्ञने —

महेदाबद्नोत्पन्ना विष्णोहिदयसंस्थिता । ब्रह्मणा समनुद्गाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ इति मन्त्रः पाठ्य इसनिरुद्धादयः । उत्तरे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतवासिनि । ब्रह्मणा समनुद्गाते गच्छ देवि यथोदितम् ॥ इति विसर्ज्जनमन्त्र इति तु पारिजातः । केवित्तु देवागात्विति मन्त्रेण विसर्ज्जनं वदन्ति । अनिरुद्धस्तु गायत्रीजपानन्तरं छन्दोगानां विशेषमाह । यथा,

अनेन जपेन भगवन्तावादित्यशुक्रो मीयेतामित्युचार्य आदि-त्यशुक्राभ्यां नम इति सपुष्पं जलाञ्जलि दद्यात् । ततः कश्यप ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दोऽग्निर्देवता आत्मरक्षार्थे विनियोगः इति स्मृत्वा जातवेदसे इत्यादिमन्त्रेण शिरसि रक्षां कुर्यात् । ततः कालामि ऋषिरनुष्टुप्छन्दो रुद्रो देवता रुद्रोपस्थाने विनियोगः इति स्मृत्वा,

ॐऋत्यं ससं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णापिङ्गलम् । ऊर्ध्वलिङ्गं विरूपाशं विश्वरूपं नमोनमः ॥

इति रुद्रमुपितिष्ठेत । ततश्च ब्रह्मणे नमः । अज्ञो नमः । वरु-णाय नमः। विष्णवे नमः। रुद्राय नमः। इति प्रत्येकमञ्जलि दद्यादि-त्याइ।तत्रात्मरक्षायां रक्षाऽन्ते वारिणाऽऽत्मानमिति परिशिष्टवचनमेव भमाणम् । अन्ते रक्षा कार्येति तदर्थकरणात् । रुद्रोपस्थाने तु—

वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहर्जपेत् । उपतिष्ठत्ततो रुद्रमर्वाग्वा वैदिकाज्जपात ॥ इति सन्ध्याप्रयोगानन्तरोक्तं परिशिष्टवचनमेव प्रमाणम्। अ-न्यत्रचाचार एव प्रमाणमिति ।

केचित्सन्ध्याप्रयोगानन्तरं सूर्यायार्धे प्रयच्छन्ति नृसिंहपुरा-णीयं वाक्यं पठन्ति च । यथा,

अर्घ दद्यानु सूर्याय त्रिकालेषु यथाक्रमात्। अञ्चक्त एककाले तु मध्याह्वे तु विश्वेषतः ॥ सन्ध्यां कृत्वाऽद्भिर्दच्वाऽर्घ ततः पश्येदिवाकरम् । इति । वस्तुतस्तु सन्ध्यां क्रत्वेति तर्षणाकरणे बोध्यम्। तर्पणकरणे तु वक्ष्यमाणिविष्णुपुराणादिवाक्येन तर्पणानन्तरं तत्मितपादनात्तदेव तदुचितिमित्यस्माभिरिष तत्रैव तल्लेख्यम्। अत्रायं निर्णयः। स्वस्वगृह्यानुसारेण सन्ध्याप्रयोगेऽनुष्ठितएव प्रस्वायपरिहारः, अधिकानुष्ठानं त्वानुषिङ्गकफलभूयस्त्वार्थमेव।
बहुल्पं वा स्वगृह्योक्तं यस्य यावत्मकीर्तितम्।
तस्य तावित वास्त्रार्थे क्रते सर्वः क्रतो भवेत्।।
इति छन्दोगपरिशिष्टवचनात्।

यत्र स्यात्कुच्कुभृयस्वं श्रेयसोऽपि मनीविणः। भृयस्त्वं ब्रुवते तत्र कुच्छाच्छ्रेयो हानाप्यते॥

इति तद्वचनाच्च। ऋग्नेदिनां तु यथायथं प्रागुक्ते सांख्यायनोक्ते आक्वलायनोक्ते वा प्रयोगेऽनुष्ठिते एव प्रस्रवायपरिहारः । बक्ष्यमा-णशौनकोक्तप्रयोगस्वानुषङ्किकफलभूमार्थः । येषां तु स्वगृह्य सं-ध्याप्रयोगो नोक्तस्तैः—

यन्नाम्नातं स्वज्ञाखायां परोक्तमविरोधि यतः ।
विद्वाद्धस्तदनुष्ठयमितिछन्दोगपरिज्ञिष्टवचनानुसारेण योगियाज्ञवल्क्याद्यक्तः पौराणिको वा प्रयोगो प्राद्यः । तत्र कूर्मपुराः
णीयः प्रयोगो बृहन्नारदीयप्रयोगश्च सन्ध्यापदार्थनिर्णयप्रसङ्गे प्राः
गभिहितः । नृसिंहपुराणीयस्तु—

दभेषु दभेषाणिः सन्माङ्मुखः सुसमाहितः । प्राणायामांस्तु कुर्वीत यथाशास्त्रमतन्द्रितः ॥ जपेदहरहः स्नात्वा सावित्रीं जपविद् द्विजः । अथ पुष्पाजि क्षिप्ता भावने चोर्ध्ववाहुकः ॥ उदुत्यं च जपेन्मन्त्रं चित्रं तचक्षुरित्यपि । प्रदक्षिणमुपाद्य नमस्कृत्य ततः प्रभुम ॥ दर्भेष्टिनति अन्येन स्थलप्नेदं सन्ध्यावन्दमं, यत्र तु जले स्थ-ले नेति निनोषो नोपलभ्यते तत्रोभयत्रापि तदनुष्ठानमनिरुद्ध । अत एन—

यदि स्यात क्रिन्ननासा वै गायत्रीमुद्दे जेपेत । अन्यथा तु शुचौ भूम्यां कुशोपिर समाहितः ॥ इति । अथ शौनकोक्तं सन्ध्यावन्दनम् ।

अथ वक्ष्ये वह्रद्यानां सन्ध्याकर्मविधिक्रमम् । त्रैविणकानां सर्वेषां चतुराश्रमवासिनाम् ॥ यत्सन्ध्यावन्दनं सर्वस्मृतिष्वत्र तथोच्यते । तत्रापामन्तिकं पाष्य ब्रह्मसूत्रधरो भवेत् ॥ नासिकामङ्गुलीभिश्च तर्जनीमध्यमाहते । दक्षिणेन समाकृष्य सन्येन तु विसर्ज्येत् ॥ प्रणवं न्याहृतीः सप्त गायत्रीं विरसा सह । विः पठेदायतपाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ वानैनीसापुटे वायुमुत्स्रजेन्नतु वेगतः । न कम्पयेच्छरीरं तु स योगी परमो मतः ॥

प्राणानायम्य विधिनद्वाग्यतः संयतेन्द्रियः । अथ सन्ध्यामुपासिष्यइति सङ्कल्प्य पार्ड्जयेत् ॥ तिस्रिमिर्गर्जनं कुर्यादापोहीति कुशोदकैः। पादेपादे क्षिपेनमूधि पातिप्रणवसंयुतम् ॥ आत्मानं प्रणवेनैव परिषिच्य जलैस्ततः । सूर्यश्चेयनुवाकेन पातःकाले पिवेदपः ॥ अग्निश्चेसनुनाकेन सायङ्काले पिबेदपः। आपः पुनन्तु मध्याह्ने मन्त्राचमनमाचरेत् ॥ विस्डय दर्भानाचम्य कुरापाणिश्च मार्ड्जयेत् । प्रणवेनैव व्याहृत्या गायत्र्या प्रणवाद्यया ॥ व्यापोहिष्ठेन सुक्तेन मार्जनं हि चतुर्थकम् । ऋगादौ प्रणवं चोक्का ऋगन्ते मार्ज्जनं ततः ॥ उदध्रय दक्षिणेनैव जलं गोकर्णवस्कृतम् । निश्वासं नासिकाग्रे तु पाप्पानं पुरुषं स्परेत् ॥ ऋतश्चेतामृचं नापि दुपदां वा जपेत् ऋचम्। दक्षनासापुरेनैव पापात्मानमपोहयेत् ॥ तज्जलं नावलोक्यार्थं वामभागे क्षितौ क्षिपेत्। विसड्य दर्भास्तत्रैव धृत्वा दर्भास्ततः परम् ॥ पाणिभ्यां जलमादाय गायग्या चाभिमन्त्रितम् । रवेरभिमुखस्तिष्ठन त्रिक्ध्वं सन्ध्ययोः क्षिपेत् ॥ अमावादिसमन्त्रेण पदक्षिणमतः परम् । अपः स्पृष्टा दक्षिणे तु पश्चादर्भान् विसर्ज्जेयेत ॥ मध्याहे तु विद्योषोऽयमुपस्थानं तथाऽर्घ्यकम् । अवामञ्जलिना पूर्णम् आक्रुष्णेनेति निक्षिपेत् ॥ समाप्ती तु कुतान भूमी तत्र तिष्ठन्समाहितः।

धृत्वा पवित्रं सम्प्रोक्ष्य जपस्थानं कुत्तोदकैः॥ आधारादीन्नमस्क्रस कुनाग्रेरासनं ततः । षध्वा पद्मासनं वापि स्वस्तिकं वा यथाविधि ॥ दिशोऽष्ट्रधा विभक्तायाः प्रतीच्या भागसप्तकम् । हित्वा दक्षिणतोऽन्यस्तु योऽष्टमो भाग उत्तरः॥ अस्याभिमुखतां प्राप्तो भृत्वा प्रयतमानसः। जपन्नासीत सावित्रीं सन्ध्यां कृत्रस्नामतिन्द्रतः॥ <mark>मभात</mark>काले चागस पुरस्तादुदकान्तिकम् । सर्वाण्युदककार्याणि सायंसन्ध्यावदाचरेत ॥ अपामाचमनं त्वत्र सूर्यश्चेसनुवाकतः। पूर्वोत्तराज्ञाभिमुखो भृत्वा प्रयतमानसः ॥ जपंस्तिष्ठेचु सावित्रीं संध्यां तां सकलां ततः। माणायामत्रयं क्रत्वा यथाविधि अतान्द्रितः ॥ अहोरात्रकृतं पापं तत्क्षणादेव नइयति । माणायामैर्य आत्मानं संयम्यास्ते पुनः पुनः ॥ द्वाद्वादिशाभिर्वापि चतुः स्त्रिनी परन्तपः। ॐकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयस्तथा ॥ त्रिपदा चैव गायत्री विद्येयं ब्रह्मणो मुखम् । भूर्भेवः स्वरोमिति जप्त्वाऽऽहसासनं ततः ॥ च्याद्वतिभिहिं विन्यस्य साविज्याच षडङ्गकम् । माणायामं घारयोच्चियथाविधि समाहितः ॥ आयात्त्रियनुवाकेन सावित्रीमाह्वयेत्क्रमात् । ऋष्यादीनि ततः स्मृत्वा सायासीनो जपेत्सदा ॥ सायं मातश्च मध्याह्ने सावित्रीं वाग्यतो जपेत । आरम्भयद्वात जपयद्वी विधिष्टो दश्वभिर्युणैः॥

डवांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः । सहस्रपरमां देवी दातमध्यां द्वावराम् ॥ युद्धिकामः प्रयुक्षीत सर्वपापप्रणाशिनीम् । मुज्यादिलक्षणं हात्वा गुरुषोक्तेन पार्गतः ॥ पडक्रमन्त्रीविन्यस्य योनिमुद्रां मद्र्वीयेत् । गायत्रीं संस्मरेदीमान् हृदि वा सूर्यमण्डले ॥ करपोक्तलक्षणेनैव ध्यात्वाऽध्यच्यं ततो जपेत्। मनःसन्तोषणं बौचं मौनं मन्त्रार्थाचन्तनम् ॥ अव्यग्रत्वर्मानर्वेदो जपसम्पत्तिहेतवः। कृत्वोत्तानौ करी पातः सायं चाधोमुखौ॰ततः ॥ मध्ये स्तब्धकराभ्यां तु जप एवमुदाहृतः। <mark>नक्षत्रदर्शनाद्ध्र्वं जपेदासूर्यद्शनात् ॥</mark> अर्द्धास्तमयमारभ्य जपेदाऋक्षदर्भनात् । तत उद्दास्य सावित्रीमुत्तमेत्यनुवाकतः ॥ सायम्मातरुपस्थानं कुर्यान्मन्त्रेर्वथाक्रमम् । जातवेदस इसेका तच्छंयोराष्ट्रणीयहे ॥ नमोब्रह्मण इसेतां त्रिरुक्काऽथ दिशो नमेत्। इमं मे वरूण तत्त्वेति सायङ्काले विद्योपतः ॥ मित्रस्यचर्षणी द्वाभ्यां मातःकाळे विशेषतः । सवितुर्मण्डलं प्रयन्तुपतिष्ठेदिवाकरम् ॥ <mark>जध्र्वबाद्यः पटेत्स्क्रम् उदुसक्षातवेदसम् ।</mark> तचक्षुरितिसुक्तं च इंसः श्रुचिषदिवापि ॥ एवमन्यानि सौर्याणि जपन्पक्येदिवाकरम् । आत्मपादौ तथा भूमि सन्ध्याकालेऽभिवादयेत् ॥ नत्वा गुरूंस्तथा सूर्य द्विजांश्चापि विशेषतः । इति । अस्यार्थः । सन्ध्याकमीनिधिक्रममिति । सन्ध्याकमीनुष्ठानकपित्यर्थः । चतुराश्रमनासिनामिति चतुर्थाश्रमनिशेषाभिमायेण ।
परमहंसस्य सन्ध्यानिषेधातः । तद्यथा सन्ध्यावदनं सर्वस्मृतिष्वभिहितं तथाऽत्रोच्यते इसर्थः । अपामन्तिकं प्राप्येति देशान्तरस्याप्युपस्रक्षणम् ।

गृहे तु पाकृती सन्ध्या गोष्ठे वातगुणा स्मृता । नदीषु वातसाहस्री अनन्ता देवसांसधी ॥

इति श्वातातपवावयेन सन्ध्यावन्दने देशान्तरस्याप्यभिधा-नात् । नासिकामिति । तर्ज्जनीमध्यमे विद्वायेतराङ्गुलीभिर्ना-सिकां, घृत्वेति श्वेषः । दक्षिणेनेति । सन्येन समाकृष्य दक्षिणेन विसर्जयेदिसर्थः । प्रणवमिति । प्रणवं सप्तन्याहृतीः गायत्रीं त-च्छिरश्च कुम्भके त्रिः पठेदिसेष प्राणायाम इसर्थः । अयमेवार्थः स्पष्टतयोक्तः शाङ्कास्मृती,

दक्षिणे रेचकं कुर्याद्वामेनापूर्य चोदरम्।

कुम्भकेन जपं कुर्यात्माणायामस्य लक्षणम् ॥

इति प्रयोगपारिजाते । गायतीश्चिरश्च अमापो ज्योतिरिखा-दि । प्रणवश्च सप्तव्याहृतीनां प्रयेकमुपक्रमेषु गायव्याश्चोपक्रमे विरस्रश्चाचन्तयोः पक्रनीयः ।

यथाइ कात्यायनः,

एना एतां सहानेन तथैभिद्वाभिः सह।

त्रिर्जपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ इति ।

एता च्याहृतीः, एतां गायत्रीम, अनेन शिरसा, एभिः प्रणवैः सह। रेचके गुणं विधातुमाह बानैरिति। न कम्पयेदिति। प्राणा-यामं कुर्वता बारीरकम्पनं न कर्चच्यमिसर्थः। प्राणानायम्येति पूर्वी-कानुवादः सन्ध्योपासनसङ्कल्पस्य प्राणायामोत्तरत्वज्ञापनार्थः। मा-

<mark>र्ज्जयेदित्युक्तम मार्ज्जनं विशिष्याह तिस्</mark>रिभिरिति । आपोहि<mark>ष्ठे-</mark> <mark>याचा एका ऋक् । योवः ज्ञित्ततम इयाचा अपरा । तस्माअर-</mark> क्रेयाचा अपरा । एवं तिस्रिभिर्ऋग्भिरिसर्थः । पादेपादहाते । ऋचः मातिपादम । आदौ मणनमुचार्य पादान्ते मूर्भि कुत्रोदकं क्षिपेदि-<mark>सर्थः । भात्मानमिति । के</mark>वछप्रणवेनात्मानं परिविच्येसर्थः । <mark>मन्त्राचमनोत्तरभाविनि मार्ङ्जने</mark> विद्येषमाह प्रणवेनैवैति । आ-पोहिष्ठेनेति । आपोहिष्ठेसाद्या नव ऋचः स्नुक्तमिति मसिद्धाः । मार्जनं हि चतुर्थकम् इति मणवादिगता संख्या मार्ज्जने उपचर्यते। ऋगादाविसादिना पृथग्पार्जनानां वस्यमाणतया मार्जनाना-माधिकत्वात प्रणवादिभिश्चतुभिर्मार्जनं कुर्यादित्यर्थः । ऋगादा-विति । आद्यमार्जनं पादेपादे इदं तु ऋगन्तइति विशेषः । उद्धृसे-ति। दक्षिणहस्तेन जलं यहीत्वा तद्धस्तं गोकर्णनद कृतं श्वासरहि-तनासाग्रे धृत्वा पाप्पा पुरुषः स्वदेहं व्याप्यावस्थित इति चिन्त-येदित्यर्थः । दक्षेति । दक्षिणपुटनासाग्रमार्गेण स पाप्मा नासाधृत-जले प्रविष्ट इति चिन्तयेदित्यर्थः । अनवलोक्य सन्ध्ययोः प्रातः-सन्ध्यासायंसन्ध्ययोः । मध्याह्मसन्ध्यायां विशेषस्य वक्ष्यमाणत्वाता अर्घ्यदाने च गायप्याऽपि त्रिराष्ट्रिमिति प्रागेवाभिहितम् । असा-वादिस्रेति । असावादिस्रो ब्रह्मेति मन्त्रेणेत्यर्थः । दक्षिणे अपः स्पृष्टेत्यन्वयः । दक्षिणे दक्षिणहस्तइत्यर्थः । उपस्यानिर्वति । उप-स्थाने विशिष्य कर्त्तन्यमित्यर्थः । उपस्थाने विशेषश्चाग्रे वस्यते । तथार्घकामिति । एकवचनेन त्रित्वनिष्टत्तिः । आकृष्णेनेति । आ-कुष्णेन रजसत्यादिमन्त्रेणेत्यर्थः । अनेन गायत्री निवर्सते । समा-प्ताविति । अर्घ्यदानान्तकमहन्दसमाप्ताविसर्थः । कुशान् भूमी, वि-सृज्येति शेषः । आधारादीन्नमस्कृसेति । आधारशक्त्ये नमः । कूर्पाय नमः। अनन्ताय नमः। पृथिच्ये नमः। वास्तुपुरुवाय नमः।

विश्वज्ञत्तये नमः। मायाज्ञत्तये नमः। इसेवमाधारज्ञत्तयादीज्ञमस्कुस इत्पर्थः । आसनं कुर्यादिति ज्ञेषः । बध्वा प्रणासनं वापीति।वध्वा कुत्वे सर्थः । पद्मासनादिस्रक्षणं च—

कूर्मपुराणे उक्तम्,
आसनं स्वस्तिकं शोक्तं पद्मपद्धिसनं तथा ।
आसनानां च सर्वेषायेतदासनमुक्तमम् ॥
उर्वोष्परि विभेन्द्र कृत्वा पादत्वे उभे ।
समासीतोत्मनः शोक्तपेतत्पद्यासनं श्वभम् ॥
एकपाद्ययेकस्मिन् विन्यस्योष्णि सक्तमः ।
आसनार्धियति द्वेषं योगसाधनमुक्तमम् ॥
उभे कृते पादत्वे जानुवीरन्तरेण दि ।
समासीतात्मनः शोक्तमासनं स्वस्तिकं परम् ॥ इति ।

दिवा इति। प्रतीचीं दिवामष्ट्रघा विभज्य दक्षिणतो भागसप्तकं हित्वोत्तरतो योऽष्ट्रमो भागस्तद्भिमुस इसर्थः। सन्ध्यां क्रुत्स्नाविति । अत्र सन्ध्यावान्देन सन्ध्याकालोऽभिषेतः। सर्वाण्युदककार्याणीत्युक्ता पन्त्राचमनमि सायंसन्ध्यावदिति भ्रमः स्यात्तवित्र स्यात्ति स्वाद्यात्र प्रवीत्तरीय विवेषं स्मार्यित अपामिति। पुर्वोत्तरावा ईवानी दिक् तद्भिमुख इत्यर्थः। विवेषान्तरमाह जपंस्तिक्षेति। सर्वसन्ध्यासु गायत्रीजपश्च प्राणायामत्रयोत्तरं कर्त्तन्य
इसाह प्राणायामत्रयमिति। एतत्प्रकारस्तु भूभुवःस्वरित्यादिनाऽग्रे
वक्ष्यते। यथाविधि अतन्द्रत इति। अत्र सन्ध्यभावो वैकल्पिकः।
प्राणायामे संख्यान्तरविधानायोक्तम् अहोरात्रकृतिमस्यादि। दबाद्वाद्वादिसंख्यायुक्तैः प्राणायामैयं आत्मानं नियम्यास्ते तस्याहोरात्रकृतं पापं तत्सणादेव नव्यतीत्यन्वयः। गायत्रीजपन्नवंसार्थमाह
ॐकारेति। न्याहतिभिहि विन्यस्येति प्रणवस्याप्युपलक्षणम्।

योगियाइवल्क्ये तथा दर्शनात् । ताद्वन्यासम्बारो— योगियाइवल्क्येनोक्तः,

प्रणवो भूर्भुवः स्वश्च अङ्गानि दृदयादयः।

त्रिरावत्येति । व्याख्यातं चैतत् श्रीद्त्तेन । ॐहृद्याय नमः
ॐभूः चिरसे स्वाहा ॐभुनः किखाये वषट् ॐस्वः कवचाय हुं
ॐभूर्भुनःस्वनेत्राभ्यां वौषट् ॐभूर्भुनः स्वः अखाय फट् इत्युक्तमन्त्रोक्ताक्रेषु त्रिराहसेति । साविष्या च षडक्रकिमिति।तया षढक्रन्यासो व्यासेन दर्शितः,

हिदि तत्सवितुर्ग्यस्य न्यसेत्कण्ठे वरेणियम् ।

भगोंदेवस्येति खण्डं शिखायां तुं ततो न्यसेत् ॥

धीमहीति न्यसेद्वक्रे धियोयोनश्च नेत्रयोः ।

प्रचोदयादिति पदमस्नार्थे विनियोजयेत् ॥ इति ।

तथाऽन्यद्पि प्रकारद्वयं तेनैव दर्शितम्,
ॐभूरद्वष्ठयोन्यस्य ॐभुवस्तर्जनीद्वये ।

ॐस्वश्चेत्रं तथा न्यस्य मध्यमायां यतेन्द्रियः ॥

अनामिकाद्वये धीमान् न्यसेत् तत्पदमग्रतः ।

किनिष्ठिकाद्वये भगः पाण्योभध्ये धियःपदम् ॥

ॐभूर्विन्यस्य हृद्ये ॐभुनः शिरसे न्यसेत् ।

ॐस्वः शिखायां विन्यस्य गायध्याः प्रथमं पदम् ॥

विन्यसेत्कवचे धीमान् द्वितीयं नेत्रयोन्यसेत् ।

तृतीयेनास्त्रं विन्यस्य चतुर्थं सर्वतो न्यसेत् ॥ इति ।

प्रथमं पदं प्रथमं पादिमस्रर्थः । चतुर्थं पदं परोरजसेऽसाव-

दोमिति।

कोचित्तु अन्यथा षडङ्गन्यासिमच्छन्ति।तत्सिचतुर्हृद्याय नम-इति हृदये। वरेण्यं विरसे स्वाहेति विरसि । भर्गो देवस्य विा- खाये वीषहिति शिखायाम्। धीमहि कत्रचाय हुमित्युरित । धियो-योनो नेत्रत्रयाय वौषहिति नेत्रळळाटेषु न्यस्याय प्रचोदयादस्ताय फहिति करतळेऽस्तं पाच्यादिषु दशसु दिश्च न्यसेदिति । आया-रिवति । आयातु वरदा देवीत्याद्यनुवाकेन । यहुक्तं जपन्नासीत सावित्रीमिति तत् सायत्सन्ध्यायामिति वक्तं सायासीन इत्युक्तम्। आरम्भयद्वादिति । मन्त्रोचारणपूर्वकमनुष्ठेयो यज्ञ आरम्भयद्वाः । ततो जपयद्वः श्रेष्ठः ।

तथाच भगनद्गीतायां भगनता उक्तं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मीति । उपांश्वत्वमानसत्वयोश्च स्वरूपं समृत्यन्तरेऽभिहितम्, विना ज्ञाब्दं जपो यस्तु चलक्तिह्वाद्विजच्छदः । उपांशुं तं जपं प्राहुमनसा मानसं बुधाः ॥ इति ।

देवीं गायत्रीमिसर्थः । षडङ्गन्यासानन्तरं योनिमुद्रापद्यीनगायत्रीध्यानयोविधानार्थं प्रागुक्तमनुवदित ऋष्यादिस्रक्षणित्यादि । ऋष्यादिद्वानं तु जपान्यविहतपूर्वमेव प्रागुक्तक्रमानुसाराद । प्रातःसन्ध्यायां गायत्रीजपपूर्वीत्तरावधी आह नक्षत्रदर्यानादिति । सायं सन्ध्यायां तावाह अद्धिस्तपयिमिति । उत्तमेति ।
 उत्तमे शिखरे देवीत्यादिना । मध्याद्वसन्ध्यास्योपस्थानमधिकुबाह सित्रतुरित्यादि । सर्वसन्ध्यासु अनुष्ठेयमाह आत्मपादाविति ।
अभिवादयेत स्पृशोदित्यर्थः । नत्वागुक्रनिति । गुरवः पित्राद्यः ।
इति शौनकोक्तं सन्ध्यावन्दनम् ।

अथ जपविधिः।

तत्र मध्याहसन्ध्यामभिधाय दाङ्कः,
ततो जपेत्पवित्राणि पनिवं वा स्वदाक्तितः । इति ।
पवित्राणि अधमर्षणस्कादीनि तेनैवोक्तानि ।
पुनः दाङ्कः,

इति वेदपवित्राण्यभिहितानि एतेभ्यः सावित्री विशिष्यते नाघमर्षणात्परतरमन्तर्जले, न व्याहृतिभ्यः परं होमे, न सावित्र्याः परं जप्ये, कुश्चहृष्यामासीनः कुशोत्तरायां वा कुश्चपवित्रपाणिरुद्द- स्याभिमुखो वा अक्षपालामादाय देवतां ध्यायन् जपं कुर्यात् । सुवर्णमणिमुक्ताफलस्फटिकपद्माक्षेन्द्राक्षपुत्रजी- वक्षानामन्यतमादक्षमालां कुर्यात्कुश्चग्रान्थिकृतां वा हस्तोपयामैवी गणयेत् । आदौ देवतामार्ष छन्दश्च संस्मरेत् । ततः समणवा व्याहृतीरादावावत्तर्य गायत्रीमार्वतयेत् । अथास्याः सविता देव-ता ऋषिविश्वामित्रो गायत्री छन्दः ॐकारस्य मणवाख्या ॐभुः ॐभुवः ॐस्वः ॐमहः ॐजनः ॐतपः ॐसत्यिमिति व्याहृतयः । ॐआपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भुर्भुवः स्वरोमिति व्याहृतयः । अत्र च भवति ।

सन्याहृति सप्रणवां गायत्रीं चिरसा सह ।
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते कि चित् ॥
धातं जप्ता तु सा देवी सर्वपापप्रणाधिनी ।
सहस्रजप्तातु तथा पातकेश्यः प्रमोचिनी ॥
दशसाइस्रजप्येन सर्वपापप्रणाधिनी ॥
छक्षजप्तातु सा देवी महापातकनाधिनी ।
सुवर्णस्तेयकृद्विमो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ।
सुरापश्च विशुध्यन्ति छक्षजप्यात्र संशयः ॥
प्राणायामत्रयं कृत्वा कल्पं कल्पं समाहितः ।
अहोरात्रकृतात्पापात्तत्वक्षणादेव मुच्यते ।
सच्याहृतयः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ।
आपि श्रूणहनं मासात्पुनन्यहरहः कृताः ॥
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाधिनी ।

गायश्यास्तु परं नास्ति दिवि चेहच पावनम् ॥

हस्तत्राणमदा देवी पततां नरकार्णवे ।

तस्मात्तामभ्यसेत्रिशं ब्राह्मणो हृदये शुचिः ॥

गायत्रीं जप्यनिरतो हृज्यकज्येषु यो जपेत ।

तस्मिन्न तिष्ठते पापमिन्वन्दुरिव पुष्करे ॥

जप्येनेवतु संसिध्येह्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादन्यन्नवा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥

हपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ।

नोचैर्जप्यं बुधः कुर्यात्सावित्र्यास्तु विशेषतः ॥

सावीत्रीजप्यनिरतः स्वर्गमाप्रोति मानवः ।

सावित्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः ।

गायत्रीं च जपेच्छत्त्या सर्वकलप्यनाशिनीम् ॥ इति ।

हपी स्वलप्रमासनमिति कल्पतरुः । कुश्पवित्रपाणिः । वान्

वृषी स्वरुपमासनिति कर्पतरः । कुशपवित्रपाणिः । वामेऽनियतकुशपाणिर्क्षिणे पवित्रपाणिरिस्थः । देवतां विशेषतोऽभिहितां तदभावे मन्त्रप्रकाश्याम् । पद्मासं पद्मवीजम् इन्द्राक्षम्
आरुकामिति कर्पतरः । इस्तोपयामः अङ्गुलीनमनिमिति कर्पतरः ।
आदौ जपारम्भे । कर्यंकर्यं प्रातःप्रातः । हृदये शुन्तः शुद्धमनाः ।
मित्रमेव मैत्रः, स्वभूतानामिति शेषः । सर्वभृतमित्रत्वं च हिंसाङ्गकक्रतुव्यतिरिक्ताहिंसाङ्गकजपयद्मानुष्ठानेनिति कर्पतरः । उपाश्चादिलक्षणं वस्यते । नोचैर्जप्यमिति । स्वातिरिक्तश्रवणयोग्यमन्त्रोचारणेन जपं न कुर्यादिसर्थः । तेन न वृसिंहपुराणादिना वाचिकजपविधानानुपपत्तिः । मोक्षोपायं तत्त्वद्मानम् । योगियाद्मवरक्यो मनुविस्तृहारीतिश्चाद्यश्चोकद्वये,

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्त्रिताः।

सर्वे ते जपयञ्चरय कलां नाईन्ति पोडबीम् ॥ जप्येनैव तु संसिध्येद्वाद्मणो नात्र संवायः। कुर्यादन्यन्तवा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ न चङ्कषा विहसना पार्विमवलोकयन् । नापाश्चितो न जल्पंश्च न मान्तिवारास्तथा ॥ न पदा पादमाक्रम्य नचैवाहि तथा करौ। न चासमाहितमना न च संश्रावयन जपेत्।। प्रच्छन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरहङ्कृतम् । जप्यानि हि सुगुप्तानि तेषां फळमनन्तकम् ॥ उपांश्रजपयुक्तस्य बांस्यात वातगुणो भवेत । साहस्रो मानसः शोक्तो यस्माद्ध्यानमयो हि सः ॥ <mark>ओष्टरपन्दनमात्रेण य</mark>त्रोपाशु तद्वध्वनि । क्रत्या जिह्नां निर्विकल्पां चिन्तनं तिद्ध मानसम् ॥ तिष्ठंश्चेद्रीक्षमाणोऽर्के जपं कुर्यात्समाहितः। अन्यथा प्राङ्मुखः कुर्याद्वस्यमाणक्रमेण तु ॥ माक्कूलेषु कुरोष्येव आसीनश्चासने थुमे । नात्युच्छिते नातिनीचे दर्भपाणिः सुसंयतः ॥ स्फटिकेन्द्राक्षरुद्राक्षेः पुत्रजीवसमुद्भवेः । अक्षमाला तु कर्त्तव्या उत्तमा ह्युत्तरोत्तरा !। कोठ्यादिका भवेदृद्धिरक्षमाळा विशेषतः। जवस्य क्रियमाणस्य तस्मान्छतपरापरा ॥ अभावे त्वसमालायाः कुराग्रन्थ्याऽग्रपाणिना । जप एव हि कर्तव्य एकाग्रमनसैव तु ॥ ध्यायेत मनसा मन्त्रं जिहाेछी न च चाळयेत्। यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविद्याघरोरगाः ॥

इरन्ति मस्भं बस्मानस्माहुर्स समाचेरेत । जलान्ते वाऽम्यगारे वा जले देवालयेऽपिवा ॥ गवां गोष्ठे पुण्यतीर्थे सिद्धसेत्रेऽथवा यहे। यहे वेकगुणं मोक्तं नद्यां तु दिगुणं न्यतम् ॥ गर्ना गोष्ठे दवागुणपान्यगारे दवाधिकम् । सिद्धेत्रेषु तीर्थेषु देवतायाश्च सिष्धे ॥ सहस्रं वातकोटीनामनन्तं विष्णुसन्तिषी । शाकयावकभैक्षाणि पयोमुखकङ्गानि च ॥ द्धि सार्ष्यस्तथा हापः मजस्तान्युत्तरोत्तरम् । चरवा ग्रुपवासश्च भेक्षं नक्तमयाचितम् ॥ बिसश्रुङ्गाटबाल्क्कहांवच्यानानि यानि तु। एतान्यनुव्रतान्याहुः शस्तानि जपकर्मणि ॥ जपकाछे नापभाषेन्छतहोमादिकेषु च। एतेष्वेवावसक्तं तु यद्यागच्छेद् द्विजोत्तमः ॥ अभिवाद्य ततो विषं योगक्षेमं च कीर्त्तयेव । स्रीशूद्रपतितांश्चेव रासमं च रजस्वछाम् ॥ जपकाले न भाषेत वतहोमादिकेषु च। तूष्पीमासीत तु जपंश्राण्डाळपतितादिकान् ॥ दृष्ट्वा तान्वार्श्वपस्पृत्रयाभाष्य स्नात्वा पुनर्जिपेत । आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदश्चचिद्रर्शने ॥ सौरान्यन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः । रौद्रपिष्यामुरान्मन्त्रात् राक्षसानाभिचारिकात् ॥ व्याष्ट्रसालभ्य चारमानमपः स्पृष्टाऽन्यदाचरेत । प्तान्व्याह्य ग्रौद्रादीनस्पृष्ट्वाऽऽश्च जलं द्विजः ॥ कर्ष्व पत्कुरते कर्म तद्भवस्ययायथम् ।

यदि वाग्यमछोपः स्याज्ञपादिषु कथञ्चन ॥
व्याहरेद्देष्णवं मन्त्रं स्पृशेद्धा विष्णुमन्ययम् । इति ।
पाकपद्मा ब्रह्मयद्मातिरिक्ता देवयद्मादय इति कल्पतरः ।
चत्वारः पाकपद्मा हुतोऽहुतः महुतः माश्चित इति पारस्करोक्ता
इत्यपरे। विधियद्मा ज्योतिष्ठोमादयः। मैत्रो न्याख्यातः । चङ्क्रमणामतस्ततश्चलनम्।अपाश्चितः, कुड्यादाविति श्चेषः। करौ, पदाऽऽक्रम्येति श्चेषः । संश्चावयन्, परानिति श्चेषः । शंस्याद शंस
कथने इति धात्वनुसाराद्वाचिकाद्म । उपांशुनप्यक्तस्य यो जपः
स वाचिकाच्छतगुणो भवेदिसर्थः । साहस्र इत्यवापि शंस्यादिसनुषद्भः । ओष्ठेति । यत्र जपे अध्वित ध्वानरः इतमोष्ठस्पन्दनमावेण जप्यते तदुपांश्वित्यर्थः । निर्विकल्पां निष्क्रियाम्। माक्क्लेषु
प्रागग्रेषु । कोट्यादिकेसत्रादिश्चन्देनार्बुदादिसंख्यापरिग्रहः । अग्रपाणिना पाण्यद्रेण । अङ्गुलिनमनैर्वक्ष्यमाणक्रमेण अङ्गुलिपर्वभिर्वा।
प्रसभं हटाद । चरवोऽक्रस्थालीपाकाविशेषाः । पुनर्भेक्षस्योपादानं
प्रश्नसर्थिति श्रीद्त्तरवाकरौ । विसं मृणालम् । इविष्याञ्चानि—

हविष्पेषु यवा मुख्यास्तदनु त्रीहयः समृताः।

इत्यादिना उक्तानि । अनुत्रतानि जपयज्ञत्रतस्याङ्गभूतत्रता-नि । एतेषु जपहोमादिषु । अवसक्तं व्यासक्तम् । रासभञ्जति । रास-भसम्भाषणं च तदुदेश्यकः शब्दमयोगः । तानाभाष्येति सम्बन्धः । आत्मानं हृदयम् । अयथायथं निष्फलम् ।

दसिंहपुराणे,
त्रिविधो जपयबः स्यात्तस्य भेदं निवेधित ।
वाचिकश्च उपांशुश्च मानसश्च त्रिया मतः ॥
त्रयाणां जपयबानां श्रेयान्स्यादुत्तरोत्तरः ।
यदुचनीचस्वरितैः स्पष्टशब्दनदक्षरैः ॥

मन्त्रमुचारयेद्यक्तं जपयद्गः स वाचिकः।
द्यानैरुचारयेन्मन्त्रमीषदोष्ठौ च चाल्येत् ॥
किञ्चिन्छन्दं स्वयं विद्यादुपांशुः स जपः स्मृतः ।
धिया यदक्षरश्रेण्यो वर्णाद्वर्णं पदात्पदम् ॥
द्यान्द्र्याधीचन्तनाभ्यासः स बक्तो मानसो जपः।
किञ्चिन्छन्दं स्वयं विद्यात् यथा तं ध्विनमन्यो न जानातीत्पर्थः।
बौधायनः,

अप आचम्य दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमाणः प्राङ्मुखः सानित्रीं सहस्रकृत्व आवर्त्तयेच्छतकृत्व अपरिमितकृत्वो वा द्वावराम् अथादित्यमुपतिष्ठेत उद्गयन्तमसस्परि उदुसं चित्रं तच्चक्षुर्देविहतं उदगादिति अथाप्युदाहरन्ति प्रणवो व्याहृतयः सानित्री चैते पश्च ब्रह्मयज्ञा अहरहर्बाह्मणं किल्विषात् पावयन्ति ।

अपरिभितक्कत्व इत्यनेन द्वाभ्य ऊर्ध्वम् उक्तवातादिसङ्ख्याच्य-तिकरेणापि सङ्ख्याऽभिमता । द्वावरामित्यभिधानात । असङ्ख्या-तजपस्य च निषिद्धत्वात । उदगात उदगादयमादिस इत्यादिका ऋक्।

योगियाज्ञवल्क्यः,

आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रवत्स्नानभोजने ।

हुपदां ता त्रिरावर्च्य तथाचैवाघमिषणम् ॥

गायत्रीं वा त्रिरावर्च्य महान्याहृतिभिस्तथा ।

सोपांश्वरणवेनापि आपः पीता अघापहाः ॥

आचम्य पान्य चात्मानं त्रिरायम्य द्यानैरस्न्त् ।

अथोपतिष्ठेतादिसमूर्ध्व पुष्पान्वितं जलम् ॥

प्रक्षिप्योद्वयमुद्र्यं चित्रं तचक्षारिसपि ।

हंसः शुचिषदेतानि शुभानि पावनानि च ॥

एतज्जपेदृर्ध्ववादुः सूर्यं वीक्ष्य समाहितः ।

गायत्र्या च यथाद्यांकि चोपस्थाय दिवाकरम् ॥ व्विभाडित्यतुवाकेन सुक्तेन पुरुषस्य च। विवसङ्कल्पेन तथा यण्डलब्राह्मणेन वा ॥ दिवाकी स्पेध सौरैश्च मन्त्रेरन्येश्च बाक्तितः। जपयज्ञो हि कर्त्तव्यः सर्ववेदप्रणीतकैः ॥ पवित्रैविविधेश्वान्येर्युद्योपनिषदा तथा । अध्यात्मविद्या विविधा जप्तन्या जपसिद्ध्ये ॥ मदक्षिणं समावत्य नमस्कुत्योपविषय च । दर्भेषु दर्भपाणिः स्यात पाङ्मुखस्तु कृताञ्जि ॥ स्वाध्यायं च यथाकाक्ति ब्रह्मयक्वार्थमाचरेत् । आकेबादानखाग्रात्स परमं तप्यते तपः ॥ यः सुख्यपि द्विजो वा तैः स्वाध्यायं वाक्तितोऽन्वहम् । आदावरम्य वेदं तु स्नात्वोपर्युपरि क्रमात् ।। यदिवा तेऽन्वहं ज्ञस्या सुसंध्येया इति स्मृतिः । इति । यन्त्रवत वश्यमाणद्रुपदादिवेखाद्यन्यतममन्त्रान्वितम्। अयं च मन्त्रविकल्पः फल्लविशेषापेक्षया व्यवस्थित इति कल्पतरुः। पाच्य मार्ज्जनं कृत्वा । शिवसङ्कल्पः यज्जात्रतो दूरियत्यादि । मण्डलब्राह्मणं यदेतन्मण्डलं तपतीत्यादि । दिवाकी सैंरध्येतृ संपदायादिवा पठनी-यैः वातरुद्रियादिभिः।सौरैः नमोमित्रस्येत्याचैः । सर्ववेदप्रणीतकैः सर्ववेदपाठितैः । इदं च पावित्रेरित्यस्य विश्लेषणम् । पावित्रेः पावनैः। गुह्योपनिषदा साक्षात्परमात्मप्रकाकाकोपनिषद्।। अध्यात्मविद्या उप-निषद्भो न्यायः । सुरुवपीति । यः सुखवानपि भोगं कुर्वाणोऽपि तैः पूर्वोक्तमन्त्रैः स्वाध्यायं समाचरेत्स सर्वशरीरदुःखदं तपस्तप्यत इसर्थः । आदावारभ्येत्यादि । आदावारभ्य समाप्तिपर्यन्तमुपर्युपरि क्रमेण मसहं वेदः पठनीय इत्येकः कल्पः। यद्वा पूर्वोक्ता एव

मन्त्रा यथाद्यक्ति प्रत्यहं पाठ्या इति द्वितीयः कल्प इति ।

यसिष्ठः चाङ्कलिखिनते च,

सर्ववेदपिवत्राणि वक्ष्याप्यहमतः परम् ।

येषां जपेश्च होमेश्च पूयन्ते नात्र संद्वायः ॥

अधर्षणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः ।

कृष्माण्ड्यः पावमान्यश्च दुर्गा सावित्र्यथैवच ॥

अभीषङ्गाः पदस्तोमाः सामानि व्याह्वतीस्तथा ।

भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रैवतं तथा ॥

पुरुषव्रतं च भासं च तथा देवव्रतानि च ।

अव्लिङ्गा बाईस्पसं च बाक्सूक्तं मध्यचस्तथा ॥

वातरुद्रियमथर्विद्यारिस्तसुपणं महाव्रतम् ।

गोसक्तं चाव्यस्कं च इन्द्रशुद्धे च सामनी ॥

त्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरं च अग्निवृतं वामदेव्यं बृह्च ।

एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तुन् जातिस्परत्वं छभते य

इच्छेत् ॥ इति ।

देवकृतं देवकृतस्येनस इसादिमन्त्रः । शुद्धवत्यः एतोन्निन्दंस्तवाम इसादिकाः । तरत्समाः तरत्समन्दीधावतीत्यादिकाः । कृष्माण्ड्यः यद्देवादेवहेडनिमसादिकाः । पावमान्यः पावमानीः स्वस्त्ययनीतित्यान्दिकाः । दुर्गा दुर्गामकाशिका जातवेदस इत्यादिका ऋक् । सावित्री तत्सवित्रित्यादिका । अभीषङ्गाः पुरोजातीरोधस इत्यादि सामन्वयम् । पदस्तोमाः युप्ते इत्याक्तिसामचतुष्ट्यम् । सामानि व्याहृतीन्स्तथेति । व्याहृतीः सामानीत्यर्थः । भारुण्डानि यत्तेकृष्ण इसेक-विवातिसामानि । अव्विङ्गा आपोहिष्ठेत्यादयः । बाईस्पत्यं गणान्नां त्वा गणपतिमिसादिका ऋक् । वाक्सूक्तं बृहस्पतेः प्रथम-मिसादि । मध्द्यः मधुवाता इत्यादिकास्तिकाः । वात्रवृत्यं नमस्ते- रुद्रमन्यव उतात इत्याचा एकाद्यानुवाकाः । अथर्वशिरिह्मसुप-णं ब्रह्मसेतुमित्याचनुवाकत्रयं तैत्तिरीयाणां प्रसिद्धम् । महाव्रतं राज्तं साम । गोस्काश्वस्के सामनी यदिन्द्राहं यथात्वमिसस्यां ऋचि प्रसिद्धे ।

ग्रित्रिस्मृतौ चैतान्यधिकानि । यथा, विमछं शिवसङ्कर्षं विवर्णं रोहितं ततः । विमछं हंसःशुचिषदिखादि । विष्णुस्मृतौ च नारायणीयम-धिकम् । नारायणीयं च तैत्तिरीयाणामुपनिषद् ।

मनुः,
वेदमेव जपेत्रिसं यथाकालमतिन्द्रतः।
तं ह्यस्यादुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते॥
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैवच ।
अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरित पौर्विकीम् ।
संस्मृत्य पौर्विकीं जाति ब्रह्मैवाभ्यसते द्विजः॥
ब्रह्माभ्यासेन चाजसमधिकं सुखमञ्जते।
उपधर्मः अल्पललको धर्मः। तपः कुच्ल्लादः।
ब्रह्म वेदः। अनन्तं चिरकालोपभोग्यम्।
याज्ञवलक्यः,
वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः।
जपयद्वार्थसिच्चर्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्॥
विद्युः,

स्नातश्च पितृताणि यथाशक्ति जपेव विशेषतः सावित्री पु-रुषस्क्तं वा नैताभ्यामधिकमस्ति । पितृत्राणि अधमर्षणादीनि । मनुर्धमश्च प्रथमे, ॐकारपूर्वकास्तिको महाव्याहृतयोऽयव्ययाः ।
विषदा चैव गायत्री विश्वेयं ब्रह्मणो मुखम ॥
योऽधीतेऽहृत्यहृत्येतां त्रीणि वर्षाण्यतितृतः ।
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभृतः खमूर्त्तिमान् ॥
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ।
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥
सर्गति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजितिक्रयाः ।
अक्षरं त्वक्षरं श्रेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः ॥

एतां गायत्रीम् । वायुभूतः वायुवत् त्रीघ्रगतिः छिङ्गत्रारिनिष्ठो वेति कल्पतरः । खमूर्त्तिमान् आकाश्ववद्वयापी सन् परमात्मा भवति । क्षर्गति विनाशिन्यो भवन्ति । अक्षरम् ॐकारः । तस्य मोक्षद्धं फळंन क्षरतित्यक्षरम् । प्रजापतित्वं च तत्प्रतिपादकत्वेनो- ङ्कारस्य मन्तव्यम् ।

यमम् ऋषय छन्नः ।

कि वै परमकं ब्रह्म कि वै परमकं तपः ।

उपवासात्परं कि वै कि च मौनात्प्रवास्यते ॥

यम उवाच ।

ॐकारः परमं ब्रह्म पाणायामः परं तपः ।

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥

सर-तीह क्रियाः सर्वाः पयुक्ता वैदिकीर्भुवि ।

अक्षरं त्वक्षरं विद्याद्वह्म चैव प्रजापतिः ॥

एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम् ।

गायत्र्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते ॥

सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां द्शावराम् ।

गायत्रीं तु जपेकित्यं सर्वपापपणाशिनीम् ॥

गायत्री चैव वेदांश्च तुल्याऽते।ल्यत् प्रभुः।
एकतश्चतुरो वेदान् साङ्गांश्च सपदक्रमान् ॥
एकतश्चेव गायत्रीं तुल्यरूपा तु सा स्मृता।
सः प्रजापतिः। सपदक्रमान् पदक्रमसहितान् ।
अङ्गिराः,

प्रणवादचास्तथा वेदाः प्रणवे पर्युपस्थिताः । बाद्धायं प्रणवः सर्वमभ्यसेत्प्रणवं ततः ॥ प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तस्य । विषदायां च गायञ्यां न भयं विद्यते कवित ॥ दक्षः,

सविता देवता यस्या मुख्याग्नित्वात्त स्थिता । विश्वामित्र ऋषिञ्छन्दो गायत्री सा विशिष्यते ॥ यमः,

न तथा वेदजप्येन पापं निर्दहित द्विजः। यथा सावित्रिजप्येन सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ब्रह्मयद्वाधिकारे आपस्तम्बः,

तस्य विधिरकृतपातराषा उदंकान्ते गत्वा प्रयतः शुचौ दे-दो अधीयीत यथाध्यायमुत्स्रजन् वाचा मनसा चानध्याये यथा-ध्यायमुत्स्रजानिति ।

यदधीतं तत्त्यजन् पाचा अधीयीत, अनध्याये पुनर्मनसाऽ धीबीतेत्यर्थः । एवं चानध्याये मनसा ऽध्ययन्विधानात्—

नैयके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसूत्रं हि तत्स्मृतम् । इति मन्कं मानसविषयमेव । विसिष्टः,

यथाऽग्निर्वाग्रुना धूतो इविषा चैव दीप्यते।

एवं जप्यपरो निसं मन्त्रयुक्तः सदा द्विजः ॥ हारीतः,

प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चाति सावित्रं येन पापेभ्यो मु-च्यते वातं जप्त्वा मानसात्पृतो भवति सहस्रं जप्त्वा वाक्कृतात्पृतो भवति दवा सहस्राणि जप्त्वा सर्वतः पृतात्मा भवतीति।

बीधायनः,

श्वताक्षरां त्रिरावर्त्य चतुर्वेदफळं छभेत् । श्वताक्षरा च गायत्री जातवेदसे व्यम्बकं यजामहे इति म-न्त्राभ्यामेकीकृता सती भवतीति तत्रैवोक्तम् ।

लघुहारीतः, जिं होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे । अशुन्यं तु करं कुर्यात्सुवर्णरजतैः कुद्दैः ॥ योगियाज्ञवस्क्यः,

न क्रिज्ञवासाः स्थळगो जपादीनाचरेद्धुयः । चस्रानिश्चोतनं प्रेताः परिवार्य पिवन्ति हि ॥ वताहते नार्ड्वासा नैकवासाः समाचरेत् । न जीर्णेन न नीलेन परिक्रिष्टेन वा जपेत् ॥ व्रताहते तथाविहितवताहते । परिक्रिष्टेन मिळिनेन । चस्तिष्टः

जपहों मोपवासेषु भौतवस्वधरो भवेत । अलङ्कृतः ग्राचिमोंनी श्राद्धादौ विजितेन्द्रियः ॥ व्यासः

आर्द्रवासाश्च यः कुर्याज्जपहोमं प्रतिप्रहम् । सर्वे तद्राक्षसं विद्याद्धहिजीनु च यत्कृतम् ॥ छन्द्रोगपरिचाष्टम्, यत्र दिङ्नियमो नास्ति जपहोमादिकमसु ।
तिस्रस्तत्र दिशः मोक्ता ऐन्द्री सौम्याऽपराजिता ॥
आसीन ऊर्ध्वः महो वा नियमो यत्र नेहशः ।
तदासीनेन कर्त्तव्यं न महेण न तिष्ठता ॥
यत्रोपदिश्यते कर्म कर्त्तुरङ्गं नचोच्यते ।
दिक्षणस्तत्र विद्वेयः कर्मणां पारमः करः ॥

सौम्या उत्तरा । अपराजिता ऐशानी । अत्रायं निर्णयः । आरब्धजपस्य जपसमाप्तिपर्यन्तमाहारनियमः प्रागुक्तः । तत्र शाकादीनां विकल्पाद्वक्ष्यविशेषेण जपारम्भे एकादश्युपवासोऽपि न कर्त्तच्य इति हरिहरादयः ।

रत्नाकरादयस्तु रागपाप्तत्वाद्धोजनं न विधीयते अपितु प्राप्ते भोजने बाकादिकं नियम्यते । ततश्च जपप्रवत्तो यदि भु-क्के तदा बाकादिकमेव नतु बाकादिकं भुक्कएवेसर्थ इसादुः ।

अन्ये तु अनुत्रतानीत्युपसंहाराद् त्रतक्ष्पतया शाकादिभोजनातिरिक्तभोजनाभावे तात्पर्यं, तत्रापि प्रशस्तमुत्तरोत्तरामेसभिधानादेकैकभोजनाभावे तात्पर्यामिति, स चाभोजनेऽप्युपपद्यतइति
एकादक्युपवासे ऽपि न व्रतहानिरिसाहुः।

बस्तुतस्तु यत्र भोजनस्यालौकिकसबन्धो विधिना प्रयाध्य ते व्रतस्पता च प्रतीयते तत्र तन्मात्रभोजनं विना फलं नोत्पद्यत-एव । अत एव चान्द्रायणादावेकाद्श्यामपि नियमितग्रासान् भुक्षते । यत्र तु तद्धोजनस्य न व्रतस्पता तद्धोजनं फलार्थमनुष्ठी-यते न तु भोजने तदितरच्याद्यत्तिरापि शास्त्रानुमता, यथा—

शाकान भुक्का चतुर्द्भ्यां न मेतो जायते नरः। इसादौ देवतानैवेद्यभोजनादौ च, न हि तद्घोजनं विनातत्र फलसिद्धिः। एवं च प्रकृते घा।कादिश्रक्षणव्रतारम्भपक्षे वाकाद्यन्यतर-मात्रभोजनं विना तत्कयं फल्लोसिङ्गः । परं तु प्रसदं वाकभोज-नविधानाभावाज्जपारम्भोत्तरं तत्समाप्तिपूर्व कादाचित्कवाक-भोजनेनापि तदुपपद्यतइति एकाद्वयां न भोक्तव्यमेवेति युक्तम् ।

हिनिष्यान्नान्याह स्सृतिः,
हैमन्तिकं सिता स्विन्नं धान्यं मुद्रास्तिला यवाः ।
कलायकङ्गुनीवारा वास्तुकं हिलपोचिका ॥
षष्टिका कल्याकश्च मृलकं केमुकेतरत् ।
लवणे सैन्धवसामुद्रो गन्ये च दिधसिष्षी ॥
पयोऽनुदृधतसारं च पनसाम्रहरीतकी ।
पिष्पली जीरकं चैव नागरं चैव तिन्तिडी ॥
कदली धवली धात्री फलान्यगुडमेक्षवम् ।
अतेलपकं मुनयो हिन्यानं मचक्षते ॥
छन्दोगपरिशिष्टं,

हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु त्रीहयः स्मृताः । माषकोद्रवगौरादीन् सर्वालाभे विवर्ज्जयेत् ॥

त्रीहिः वारत्पक्षधान्यम् । गौरः क्वेतसर्षपः । महभाष्ये तु कोरिति पठित्वा कोरो वरवट इति व्याख्यातम्।आदिपदग्राह्याश्च कोद्रवचणकचीणकमाषमसूरकुळ्त्यकुदाळकवर्ज्जमितिशङ्खाळिषित-वचनस्था एतद्रचनानुपात्ताः।एवं च ब्रीहियवाळाभे माषादिवर्ज्ज-ग्रैष्टिमकहैमन्तिकधान्यगोधूमसुद्रादि सर्वमेव विहितमिति । यत्तु—

मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यचानुपस्कृतम् । अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या इविरुच्यते ॥ इति मनुवाक्येन मांसस्य इविष्यत्वमुक्तं, तत् श्राद्धपकरण-पाठात् श्राद्धपरम् । अत्र इविष्याणि च मांसानीति रामायणे- ऽप्युक्तम् । सामान्यतो इविष्यत्वेऽपि व्रते मधुमांसवर्जनाट् व्रते तत्त्याग इत्यपि वदन्ति।अनुपस्कृतम् अद्यटितम् इति श्राद्धकाण्डे कल्पतरुः। अक्षमालायां विदोष उक्तः—

कालिकापुराणे, स्फटिकेन्द्राक्षरुद्राक्षेः पुत्रजीवसमुद्धवैः। स्रवर्णमणिभिः सम्यक् प्रवाळेरथवाSब्जकैः ॥ 🧪 अक्षमाला तु कर्त्तव्या देवीमीतिकरी परा। जवेद्र्वांश्च सततं कुदाग्रन्थ्याऽग्रपाणिना ॥ प्रवाछैरथवा कुर्यादष्टाविंशतिबीजकैः। पञ्चपञ्चाद्यता वापि न न्यूनैर्नाधिकेश्च वा ॥ रुद्राक्षेर्यदि जप्येत इन्द्राक्षेः स्फाटिकैल्लथा । नान्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुत्रजीवादिकं च यत् ॥ एको मेरुसात्र देयः सर्वेभ्यः स्यूछसंभवः । आद्यं स्यूळं ततस्तस्मात् न्यूनं न्यूनतरं तथा ॥ विन्यसेक्रमतस्तस्माव सप्पीकारा हिंसा यतः। ब्रह्मग्रन्थियुतं कुर्यात्मितिबीजं यथातथा ॥ व्यथवा ग्रन्थिरहितं हढर्ड्डवा समन्वितम् । त्रिराद्याथ मध्ये वै वाऽद्धीद्यन्तदेशतः ॥ ग्रन्थिः प्रदक्षिणावर्तः स ब्रह्मग्रन्थिसंद्वकः । नात्मना योजयेन्माळां नामन्त्रो योजयेन्नरः ॥ हदं सूत्रं नियुक्षीत जप्ये त्रुट्यति नो यथा। यथा इस्तान्न च्यवते जपतः स्रक् तथाऽऽचरेत ॥ हस्तच्युतायां विघनः स्याच्छिन्नायां मरणं भवेत् । एवं यः कुरुते माळां जप्यं च मम कोटितः ॥ स प्राप्नोतीिप्सतं कामं दीने स्यानु विपर्ययः।

अञ्जकं पद्मवीजम् । प्रवालानां च पुनरुपादानमातिपियत्वं ज्ञापियतुम् ।

तथा, जपादौ पूजयेन्मालां तोयैरभ्युक्ष्य यव्रतः। निधाय मण्डलस्यान्तः सन्यहस्तगतां च वा ॥ ॐमां माले महामाये सर्वशक्तिस्वकापिणि। चर्तुवर्गस्त्वाय न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ पूजियत्वा ततो माळां यह्वीयाद्दाक्षणे करे। 🦰 🤲 मध्यमाया मध्यभागे वर्जीयत्वा च तर्जनीम ॥ अनामिकाकानिष्ठाभ्यां युतायां नम्रमागतः । स्थापयित्वा तत्र माळामङ्कष्ठाग्रेण तद्गताम् ॥ मसेकं बीजमादाय जप्यादृध्वेंण भैरव । मतिवारं पटेन्मन्त्रं वानैरोष्ठौ न चालयेत् ॥ माळाबीजं तु जप्तव्यं स्पर्वेन हि परंपरम् । पूर्वजप्यप्रयुक्तेन अङ्गुष्ठाग्रेण भैरव ॥ पुर्वेबीजं जपन्यस्तु परबीजं च संस्पृशेत् । अङ्कष्टेन भवेत्तेन निष्फलस्तस्य तज्जपः॥ मालां स्वहृदयासन्ने कृत्वा दक्षिणपाणिना । देवी विचिन्तयन् जप्यं कुर्याद्वामेन न स्पृशेव ॥ तथा,

यथात्राक्ति जपं कुर्यात्सङ्ख्ययैव प्रयत्नतः । असङ्ख्यातं च यज्जप्तं यस्मात्तिष्फळं भवेत् ॥ कुत्राग्रन्थिपाण्योर्विधानं तु अक्षमालाया अभावे । अभावे त्वक्षमालायाः कुत्राग्रन्थ्याऽग्रपाणिना । इति पूर्वोदाहृतयोगियाज्ञवल्क्यवचनेन,पाण्यग्रं चाङ्किपर्वक्षपम्, पाद्मसेश्चेन रुद्राह्मीर्निट्टमेपीणमौक्तिकैः।
राजतेन्द्रासकैपीला तथेवाङ्गलिपर्वभिः॥
इति स्मृतिचन्द्रिकायाः हारीतवचनैकवाक्यत्वातः। पर्वभिश्च
जपनकारः स्मृत्यन्तरे जक्तः।

किनिष्ठाऽनामिका मध्या चतुर्थी तर्ज्ञनी मता।
तिस्रोऽङ्गुल्यिस्तपर्वाणो मध्यमा चैकपितका॥
मध्यमाद्यद्यं पर्व जपकाले तु वर्जयेत।
एतन्मेरुं विजानीयाद् दृषितं ब्रह्मणा पुरा॥
अनामिकायवो मध्यस्तस्मादधः क्रमेण तु।
तर्ज्जन्यादौ जपान्तश्च जपमाला करे स्थिता॥
तथा,
अङ्गुल्यग्रे तु यज्जप्तं यज्जप्तं मेरुलङ्घने।
असंख्यातं च यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फलं भवेत॥
अग्रपाश्चिना जपश्च कनिष्ठादिक्रमेणाङ्गुलीनां नमनोन्नम-

नैरिखपरे।

स्मृत्यन्तरे, तुलसीकाष्ठ्रघटितैमीणांभर्जपमालिका । सर्वकर्मीण सर्वेषामीप्सितार्थफलपदा ॥ अथ कात्यायनीयब्रह्मयज्ञः ।

कात्यायनः, विश्वाडिसनुवाकपुरुषस्क्रिवसङ्करपपण्ड-छब्राह्मणैरुपस्थाय पदक्षणीक्रस नमस्कृत्योपविशेद्दर्भेषु दर्भपाणिः स्वाध्यायं च यथाशक्त्यादावारभ्य वेदिमिति ।

विश्राडिसादिना आदित्योपस्थानं काम्यम् । मध्येत्वह्न उदये च विश्राडादीच्छया जपेत् । इतिछन्दोगपरिशिष्टदर्शनात् ।

उपविवोदभेषु प्रवास्तदाहानिर्धितपीठोपरि निहितेषु त्रिषु पागग्रेषूदग्रेषु वा कुर्रोषु । आसीनश्च पाङ्मुख उदङ्मुखो वा दर्भ-पाणिः।

पवित्रोपग्रहच्यातिरिक्कदर्भाः पाण्योर्यस्य स दर्भपाणिः सन्, स्वाध्यायं कुर्यादिति द्याषः । आदावारभ्य चेदमिति । आदितः आरभ्य वेदं मन्त्रबाह्मणात्मकं स्वाध्यायं कुर्यात्। अयमर्थः । अत स्वाध्यायशब्देन विषयवाचिना विषयि अध्ययनं लक्ष्यते।तत्र अ-नेकशाखाध्यायिनाऽपि वेदमियेकवचनात् एकामेव शाखाम् आ-दित इषेत्रोर्जेत्वेखतः आरभ्य यथाशक्ति किञ्चित दूरं पठित्वा पुनर्दिनान्तरे तत आरभ्य पठनीयमिसेवं क्रमेणैकां वााखां समाप्य तथैव शाखान्तरं पठनीयम्। ततः अथर्वपुराणेतिहासादीनपि तथैव-आरभ्येकैकं समाप्यापरमारभ्य समामयेत् न पुनर्यहच्छया यं कञ्चि-देकदेशम् अनियतपौर्वापर्येण यदाकदाचित्पठेत् । आदावारभ्येति नियमविधानात् । वेद्वाब्दोऽत्रान्योपलक्षणार्थः ।

यथाऽऽह चाज्ञवल्क्यः, वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। जपयद्मप्रसिद्धार्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत् ॥ इति । एकदेशाध्यायिना पुरुषस्रक्तादिपाठेन सावित्रीमात्राध्या-यिना प्रणवपाठेन निसं ब्रह्मयद्यः कर्त्तव्यः । तस्य कालमाइ-

छन्दोगपरिशिष्टं, पश्च श्रुतिजपः मोक्तो ब्रह्मयज्ञस्तु स स्मृतः । स चार्वाक् तर्पणात्कार्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः ॥ वैश्वदेवावसाने वा नान्यत्रर्ते निमित्तकात् । इति । अथाद्वलायनानां ब्रह्मयज्ञविधिः। तत्र तद्युग्म,

अथ स्वाध्यायविधिः प्राग्वोदग्वा ग्रामान्निष्क्रम्याप आप्लुस युची देशे यहोपवीयाचम्याक्तित्रवासा दर्भाणां महदुपस्तीर्य प्रा-क्कूलानां तेषु माङ्गुख उपविषयोपस्थं क्रत्वा दक्षिणोत्तरी पाणी सन्धाय पविवादनेती विज्ञायतेऽपां वा ओवधीनां रसो यहर्भाः सर-समेव तद्वसा करोति चावापृथिच्योः सन्धिमीक्षमाणः संमील्य वा यथा वा युक्तमात्मानं मन्येत तथा युक्तोऽधीयीत स्वाध्यायम् अपूर्वी व्याह्नतयः सावित्रीमन्वाह पच्छोऽर्धचेदाः सर्वामिति तृतीयम्। अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यजुंचि सामान्यथर्वाङ्गिरसो ब्रा-स्रणानि करपान् गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानीति विज्ञायते यहची ऽघीते पयआहुतिभिरेव तहेवतास्तर्पयति यद्यजूंवि घृताहुति-भिवेत्सामानि मध्वादुतिभियेदथवी क्रिर्सः सोमादुतिभियेत बाह्मणा-नि कल्पान गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणान्यमृताहुतिभिः। यह-चोऽधीते पयसः कुल्या अस्य पितृन्स्वधा उपक्षरन्ति यद्यजूंबि घृतस्य कुल्या यत्सामानि मध्यः कुल्या यद्थराङ्गिरसः सोमस्य कुल्या यहासणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानी-त्यमृतस्य कुल्पाः स यावन्यन्येत ताबद्धीसैतया परिद्धाति नमो ब्रह्मणे नमोऽस्त्वग्नये नमः पृथिव्ये नम अवधीभ्यः नमो वाचे नमी वाचस्पतये नमी विष्णवे महते करोमीति।

स्वाध्यायविधिरिति। स्वाध्यायाध्ययनक्षपत्रह्मयज्ञाविधिरित्य-थः । विधिग्रहणं विधिरेव वश्यते न तु क्रम इस्रेवमर्थं, तेन प्रा-गुक्तेभ्यो वैक्वदेवबल्जिपतृयद्वेभ्यः पुरस्तादुपरिष्ठाद्वाऽध्येतच्यं न क्रमनियम इति वृत्तिकृत् ।

स्वयुद्धविधिना क्रत्वा ब्रह्मयक्षं पुरो द्विजः । स्वाध्यायतर्पणाभ्यां च यहमेत्याचरेत परान् ॥ इति आक्वलायनाचार्यवचनाद्प्ययमर्थः सिध्यति।स्वाध्यायतर्पन

णाभ्यां ब्रह्मयज्ञं कुत्वेखन्त्रयः। आक्वत्रलायनीयतर्पणस्य ब्रह्मयज्ञा-क्रत्वं वक्ष्यते । परान् वैश्वदेवादीन् । पार्गोद्यवेति । एकेनैव वाराब्दे-न दिग्विकलपसिद्धेः द्वितीयवाज्ञब्दस्य अन्यस्यां वा ऽनिन्दितायां दिश्वि कर्त्तव्यमिसेवमिभिषायः । बहिरसम्भवे ग्रामेऽध्येतव्यं, ग्रामे मनसा स्वाध्यायमधीयीतेति श्रुतेरिति वा द्वितीयवाद्यव्दार्थः। अप आष्ट्वत्येति । अपोऽनगात्त स्नात्वेसर्थः । इदं तु मध्याह्मस-न्ध्यावन्दनस्याप्युपलक्षणम् । मध्याद्वसन्ध्योपासनानन्तरमेव का-सायनादिभिर्वस्यग्रविधानात । शुचौ देशे इति वचनं शुचौ देशे वत्र कापि अधीयीत न तीरनियम इसेवमर्थम् । आचम्येति कमीङ्गपाचमनं विधीयते। अक्तिन्नवासा अनार्द्रवासा इसर्थः। दर्भा-णां महदुपस्तीर्य पाककूलानां पागग्राणां महत् समुदायमिसर्थः। तेषु दर्भेषु । प्राङ्गुख उपविद्येति प्राङ्गुखवचनं निय-मेनात्र पाङ्मुखः स्वादिसेवमर्थम्। तेन यत्र कचिदुदङ्मुखताऽपि सिद्धा । उपस्यं कृत्वेति । दक्षिणोत्तरेणोपस्यं कृत्वेसर्थः । दक्षि-णोंत्तरी पाणी इति । दक्षिण उत्तरी ययोः पाण्योस्ती दक्षिणो-तरी पाणी । पवित्रवन्तौ, अञ्छिनानन्तर्गमौ पादेशमात्रौ कुशौ पवित्रे, तद्वन्तौ पाणी । सन्धाय सन्यं पाणि प्रागङ्गुलिमुत्तानं निधाय तस्मिन प्रागग्रे पवित्रे निधाय दक्षिणं पाणि न्यञ्चं प्रागङ्-गुळि तेन सन्दध्यात इति द्विकृत्।

घोनकस्मृतो त्वन्यथैवोक्तम, सच्यस्य पाणेरङ्कष्ठमदेशिन्योस्तु मध्यतः। दक्षिणस्याङ्ग्लीन्यंस्येचतस्रोऽङ्गुष्ठवर्जिताः ॥ तथा सव्यकराङ्ग्छं दक्षिणाङ्गुष्ठवेष्टितम् । कुर्वीत चैवं संबद्धी पाणी दक्षिणसम्थनि ॥ विज्ञायते श्रूयतइसर्थः । श्रुसाकर्षो गृत्तवास्त्रस्य श्रु-

तिमुलत्वपदर्शनार्थः । द्यावापृथिन्योः संधिमीक्षपाणः नोर्ध्व-मधिस्तर्यम् वेक्षेतेसर्थः। संमील्य वाऽक्षिणी । अन्येन वा येन केन मकारेणात्मानं समाहितं मन्यते तथा युक्तोऽधीयीत न संधीक्षण-संगीळननियमः । स्वाध्यायवचनं साविष्या अपि स्वाध्यायधर्म-सि<mark>ष्ट्यर्थम् । तेन सावित्रीमन्वाहेति सावित्र्या अनुवचनत्वे सत्यपि</mark> सामिधेनीधर्म ऐकश्रुत्यमुगन्ते च प्रणवो न भवतीति सिद्धम्। अपूर्वा व्याष्ट्रतय इति । प्रणवमादौ सकुदुक्ता ततिस्तस्रो व्या-हतीः समस्ता ब्रूयात् । व्याहृतयः भूर्भुतः स्व इत्येताः। भूर्भुवः स्व इसेता व्याष्ट्रतय इति श्रुतेः । सावित्रीयन्वाह पच्छोऽर्द्धर्चदाः स-वीमिति । प्रथमं पच्छः प्रतिपादं विच्छिच पठेदिसर्थः । अर्धर्चदाः तदनन्तरम् अर्धे विच्छिद्यत्यर्थः। सर्वामिति । तदनन्तरमविच्छेदेन सर्वा पठेदिसर्थः । अथ स्वाध्यायमधीयीतेति । अथवाब्दः पूर्वेण सम्बन्धार्थः । तेन प्रणयो व्याष्ट्रतयः मानित्री चेसेतात्रितयं स्वा-ध्यायाङ्गमिति सिद्धम् । स्वाध्यायवचनमृगादिरेव स्वाध्यायो न प्रणवादित्रयमित्येवमर्थम् । तेन ऋचमपि ब्रह्मयज्ञं कुर्यादित्यस्मिन् पक्षे प्रणवादिसावित्रीपर्यन्तम् उच्का ऋचमधीयीत ततो नम इत्येतया परिदध्यातः । तेन प्रणवादित्रयस्य परिधानीयायाश्च नित्यत्वमुक्तं भवति । कल्पदाब्देन सूत्राण्युच्यन्ते । गाथा नाम ऋग्विदोषाः इन्द्रगाथादयः । यदिन्द्रादोदादाराज्ञ इतीन्द्रगाथाः पञ्चर्चः। नाराद्यंस्यश्च ऋच एव इदं जना उपश्चतेसादयः। ऋका-देव सिद्धेः पुनर्वचनं फलविशेषसिद्ध्यर्थम् । इतिहासी भारतम् । यत्र स्थित्युत्पत्तिमलयाः कथ्यन्ते तत्पुराणम्। अस्य पितृन् स्वधा उपक्ष-रन्तीति।स्वधेति पितृणामन्त्रमुच्यते। पयसो नद्यः स्वधाभृताः पि-तुन् उपतिष्ठन्तीत्यर्थः । एवमग्रेऽपि बोद्धच्यम् । स यावन्मन्येतेति । क्ष्मादिद्वाकमध्येतव्यमित्युक्तं, तत्र नियमेन द्वानामध्ययने प्राप्ते

इद्मुच्यते।स यावत्कालमेकाग्रमनसमात्मानं मन्येत तावत्कालमेवात् धीयीत न द्वाध्येतव्यानीति नियमः।

संकर्ण्य मनसा पूर्विमद्ध्येष्यइस्य ।

इति भौनकवचनात्पाक् संकल्पः कार्यः। एतयेति वचनं सदा ण्तया परिद्ध्यादिसेत्रमर्थम् । तेनास्या अपि नित्यत्वं सिद्धम्। एषा च विनिच्या। प्रथमायां दृष्टत्वाद। नमी ब्रह्मणे इति परिधानीयां त्रिर्न्वाहेति तैत्तिरीयश्चातिदर्ज्ञनाच । देवतास्तर्पयतीसादिवस्यमा-णाइवलायनोक्तरीत्या तर्पणं कृत्त्रा गृहमागस भिक्षादानादि इपं द-क्षिणाद्।निषियेनावान्कर्मकलाप् आद्वलायनानां ब्रह्मय<mark>द्वः।यतः"अथ</mark> स्त्राध्यायविधिः"इत्युपक्रम्य करोपीन्यन्तेन जपमुत्रका प्रतिपुरुषं पि-तूँ स्तर्पि यत्वे सनेन तर्पण मुक्का गृहानेस यदाति सा दक्षिणा अथापि विज्ञायते यदि तिष्ठन् व्रजन्नासीनः शयानो वा यंयं क्रतुमधीते तेन-तेन हास्य क्रतुनेष्टं भवतीति विज्ञायते तस्य द्वावनध्यायौ यदात्मा-Sयुचिर्यदेव इत्याश्वलायनेनाभिहितम् । तत्रश्च उपक्रमोपसंहारयोर्ब-ह्मयज्ञाभिषानात् मध्यपठिततर्पणस्याङ्गत्वं पतीयते । अत्प्वाश्वलाय-नेनं पञ्चयज्ञपध्ये तर्पणं नोक्तप् । यथा आश्वलायनः, अथातः पश्चय-हाः देवयहो भूतयज्ञः पितृयहो ब्रह्मयहो मनुष्ययह इति । तद्यद्मी जुहोति स देवयज्ञो यद्वार्छ करोति स भूतयज्ञो यत्पितृभ्यो ददाति स पितृयक्को यद स्वाध्यायमधीते स ब्रह्मयक्को यन्मनुष्येभयो ददा-ति स मनुष्ययज्ञ इति तानेतान्ब्रह्मयज्ञानहरहः कुर्वतिति ।

एतेषां स्वरूपमाइ तदित्यादि । वैश्वदेवे त्रणो यज्ञा उक्ताः ।
तत्र यदग्रौ दशाहृतीर्जुहोति स देवयज्ञः । यञ्चाथ बाल्डहरणमियाद्युक्तं बल्लि करोति स भूतयज्ञः । यञ्च स्वधा पितृभ्य इति पितृभ्यो
ददाति स पितृयज्ञः । यञ्चाथ स्वाध्यायविधिरित्युक्तेन विधानेन
स्वाध्यायमधीते स ब्रह्मयज्ञः । यञ्च समुखन्तरोक्तातिथिभोजन-

विधिना मनुष्येभ्यो ददाति स मनुष्ययक्षः । उक्तं च स्मृसन्तरे,
नृयक्षोऽतिथिभोजनिमाते । अपूर्वाणां तु विधाने तद्यद्यौ जुहोतीति सिद्धविद्धेशो नोपपद्यते । अग्री जुहुपादित्येत्रत्ववश्यदिति
हिक्कित् । तस्मादाश्वरूप्यनानां ब्रह्मयक्षाङ्गं तर्पणादिकिमिति ।
कितु तिस्मन्कृते स्वतन्त्रतर्पणस्यापि सिद्धिरितिन पृथगनुष्ठानिमिति।
गृहानेस यहदातीसादिसूत्रस्यायमर्थः । यहदातीति । यदतिथिभोजनिभिक्षादानादि सा ब्रह्मयक्ष्य दक्षिणत्यर्थः । यददातीति
सिद्धवित्रदेशान्नापुर्वविधिरित्यवगम्यते । तथासित गृहानेत्य दद्यादिसेवावश्यदिति हात्तिकृत् । पूर्वोक्तपरिपाट्या ब्रह्मयक्षाकरणे यथा
कुर्यात्तथा आह अथापीत्यादि। आत्मनोऽश्चित्वं स्नुतकादिना देशस्याश्चित्वम् अमेध्यादिना । काळस्तस्य श्रुतौ श्रूयते, मध्यन्दिने
मवलमशीयीत य एव विद्वान्महारात्रउषस्युदितइतिचेति । इत्याश्वलायनब्रह्मयक्षः ।

अथ छन्दोगानां ब्रह्मयज्ञः। तत्र गोभिलपरिशिष्टं,

आदावारभ्य यथाशक्तयाऽहरहर्श्रह्मयज्ञइति।आदित आरभ्य वेदस्य यथाशक्ति जनो ब्रह्मयज्ञ इसर्थः।तत्स्वकृपं छन्दोगपरिशि ष्टे अध्ययनं ब्रह्मयज्ञ इति । तथा,

यश्च श्रुतिजपः मोक्तो ब्रह्मयज्ञस्स उच्यते । इति । अस्यार्थः । वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहर्जपेत इसनेन छन्दोगपरिशिष्ट्रण्य यः श्रुतिजप उक्तः सोऽपि ब्रह्मयज्ञः उच्य-तइति । वेदमृगादिरूपमादित आरभ्य यथाशक्ति जपेदिस्यर्थः । एतेन द्वौ ब्रह्मयज्ञावित्युक्तम् ।

गुरावध्ययनं कुर्वन शुश्रृषादि समाचरेत । स सर्वो ब्रह्मयज्ञः स्यात्तत्तपः परमुच्यते ॥ इति भट्टभाष्यपृतवचनाद्भहणाध्ययनमिष व्रद्धायद्ग इति सि ध्यति । एतेषां च संभवासंभवाभ्यां समुचितानामकेकस्य वाऽनु-ष्ठानं, निस्रश्राद्धतर्पणिष्ट्यबिङ्खपाणां पितृयद्वानामिव ।

तस्य कालः छदोगपरिशिष्टे,
स चार्वाक् तर्पणाद कार्यः पश्चाद्वा मातराहुतेः ।
विश्वदेवावसाने वा नान्यत्रेति निमित्तकात ॥
अस्यार्थः । यः श्रुतिजपद्धपो ब्रह्मयद्भः स तर्पणात्माक्कार्यः ।
अनएव वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहर्जपेदिसेतदनन्तरमेव
यवाद्भिस्तर्पयेदिसादिना तर्पणमभिहितम्। यश्चाध्ययनद्धपो ब्रह्मयक्कः
स मातराहुतेः पश्चात्कार्यः ।

द्वितीये तु तथा भागे वेदाभ्यासो विधीयते । वेदस्वीकरणं पूर्व विचारोऽभ्यसनं जपः ॥ तहानं चैव विष्यभ्यो वेदाभ्यासो हि पश्चधा ।

इसनेन दक्षवचनेन अष्ट्रधा विभक्तदिवसद्वितीयभागे पञ्चविधेवद्दाभ्यासिवधानात् । एतेन गुरावध्ययनं कुर्व- निस्तादिना तस्य ग्रहणाध्ययनद्भपत्रह्मषद्भस्याप्ययमेव कालः । वैश्वदेवावसाने वामदेव्यगानद्भपो ब्रह्मयद्भः कार्य इति परि- विष्टुमकाक्षे । गोभिलभाष्येऽपि बल्यन्ते वामदेव्यगानात्म- को यो जपः स ब्रह्मयद्भ इत्युक्तम् । वस्तुतस्तु स चार्वाक् तर्पणात्कार्य इत्यत्र तच्छब्देन वेदमादित आरभ्येयनेनोक्तस्य श्रुतिजपद्भपस्य ब्रह्मयद्भः कार्यः । नान्यत्रेति निमित्तकादिति । निमित्तमेव निमित्तकम् । इति कालद्भपनिमित्तत्रितयं विना न ब्रह्मयद्भः कार्यः । नचोक्तकाल्यातिरक्तकालस्यामाप्तत्वा- चिष्वेधोऽनुपपन्न इति वाच्यम् ।

यदि स्याचर्पणादर्शक् ब्रह्मयज्ञः कृतो न हि ।
कृत्वा मनुष्ययज्ञं तु ततः स्वाध्यायमारभेत् ॥
इति कूर्मपुराणाद्यक्तकाळेऽपि प्रसक्तेस्तन्त्रिषेधपरत्वात् ।
श्रीदत्तादौ तु नान्यत्रर्ते निमित्तकादिति पठित्वा जलस्थर्तपणादिनिमित्तं विनेति व्याख्यातम् ।

ब्रह्मयज्ञस्य प्रशंसा छन्दोगपरिशिष्टे, न ब्रह्मयज्ञाद्धिकोऽस्तियज्ञो न तत्प्रदानात्परमस्ति दानम्। सर्वेऽन्तवन्तः ऋतवः सदाना नान्तो दृष्टः कैश्चिदस्य द्विकस्य॥ इति ब्रह्मयज्ञः॥

अथ तर्पणम् ॥ तच द्विविधं स्वतन्त्रम् अङ्गं च । तत्र स्वतन्त्रमाह-शातातपः, तर्पणं तु श्रुचिः कुर्यात्मत्यहं स्नातको द्विजः । देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम् ॥ श्चाचिर्मन्त्रस्नानादिनाऽपि । अनेन च प्रधानतया नित्यतर्प-णं विधीयते । प्रत्यहमित्यभिधानात् । तर्पण्मुपक्रम्य-तस्मात्सदेव कर्तव्यमकुर्वन् महतैनसा । युज्यते ब्राह्मणः कुर्वन् विश्वमेतद्भिभिति हि।। इति छन्दोगपारिशिष्टवचनात्, नास्तिक्यभावाद्यश्चापि न तर्पयति वै सुतः। पिबन्ति देहनिस्नावं पितरो वै जळाथिनः ॥ इति योगियाज्ञवल्क्यवचनाच । द्वितीयमाह ब्रह्मपुराणं, निसं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते । तर्पणं तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन व्यवस्थितम् ॥

विद्युतिमदं पाक् । विष्णुः,

स्नातश्चाद्रिवासा देविपतृतर्पणमम्भःस्य एव कुर्यात परिव-तितवासाश्चेत्तीरियुत्तीर्य । अत्र जले तर्पणविधानात्तर्पणस्य च गायतीजपानन्तर्यध्रौष्याज्जलेऽपि गायत्रीजपोऽनुपतः । एवंच

कदाचिदिप नो विद्वान् गायत्रीसुदके जपेत । इति गोभिलीयवचनं छन्दोगपरम् । आष्ठवने तु सम्प्राप्ते तर्पणं तदनन्तरम् । गायत्रीं च जपेत्पश्चात्स्वाध्यायं चैव बाक्तितः ॥ आष्ठवने तु सम्प्राप्ते गायत्रीं जपतः पुरा । तर्पणं कुर्वतः पश्चात्स्नानमेव तथा भवेत् ॥

इति गोभिलीयवचनाभ्यां तर्पणोत्तरमेव गायत्रीजपाभिधानात । यदि च शुष्कवस्त्राभावः स्थलाशुद्ध्यादिना वा सन्ध्यादिकं
जले कियते तदा जले गायत्रीजपः सर्वेरेव कार्यः। न तु स्थानान्तरे कालान्तरे वा व्युत्क्रमेण गायत्रीजपः कार्यः। कास्रायनादौ
"अथातोनिस्सनानम्" इत्युपक्रम्य स्नानसन्ध्याब्रह्मयक्षत्र्पणदेवपूजाविसर्जनान्तमभिधाय एषस्नानविधिरित्युपसंहारेण स्नानादिविसर्ज्जनपर्यन्तस्यकपयोगत्विणियात् । प्राप्तक्रमत्यागायोगाच ।
एतेन वाजसनेयिनां जलत्र्पणपक्षे उपस्थानपर्यन्ता सन्ध्या जले ततः
तर्पणं तत उत्तीर्य गायत्रीजप इति श्रीदत्त्रोक्तं विचारणीयम्। एवं
च निषेधकं वावयं स्थले जपसम्भवाभिमायं काम्यजपाभिष्रायं च।

ब्राह्म,
भूम्यां यहीयते तोयं दाता चैव जले स्थितः।
हथा तम्मुनिशार्द्ल नोपतिष्ठति कस्यचित्।।
स्थले स्थितो जले यस्तु प्रयन्छेदुदकं नरः।

आस्तिर्थं च कुषान्साग्रांस्तानावाह्य स्वपन्त्रतः । प्राचीनाग्रेषु वै देवान् पाम्याग्रेषु च वै पितृन् ॥ अयं च जळतर्पणनिषेधः स्यळतर्पणे सम्भवति, येषां बौधा-धनादीनां स्यळस्थानां जळे तर्पणं विद्धितं तदितरविषयकः । आवाह्य स्वपन्त्रतः।देवान्देवावाहनपन्त्रेण पितृन्पिवावाहनपन्त्रेण॥

आवाहनमन्त्रपाह कार्ष्णाजिनिः, नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्तयेदृध्वमानसः । आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्त्वपोऽञ्जलिम् ॥ प्वञ्च देवावाहनमपि मे पितर इसत्र देवा इतिपदोहेन बोध्य-म् । इदं चावाहनं पौराणिकत्वात्सर्वद्याखिसाधारणमिति वदन्ति । घोगियाज्ञवल्क्यः,

यत्राद्यचिष्यलं वा स्यादुदके देवताः पितृत् । तर्पयेनु यथाकालमप्सु सर्वे मतिष्ठितम् ॥ कार्ट्णाजिनिः,

आपो देवगणाः सर्वे आपः पितृगणाः स्युताः । तस्माज्जले जलं देयं पितृभ्यो दत्तमक्षयम् ॥ तथा,

देवतानां पितृणां च जल दचाज्जल।अलिप्। असंस्कृतप्रयीतानां स्थले दचाज्जलाआलिप्॥ प्वं च जलतर्पणपि ८० पसंस्कृतमितानां स्यलप्व दानम् । जद्भृतोदकतर्पणे पितामहः, पात्रादुद्भृत्य वा तोयं थुमे पाने विनिक्षिपेत् । जलपूर्णे ८थवा गर्ने न तु भूमी विवहिषि ॥ एवं च न पात्रोदिवति पात्रतर्पणनिषेधः कुत्तास्तृतानिषिद्धभूिषसद्भावविषयः । एषं च वक्ष्यमाणबीधायनवाक्येन वासःपारेधानानन्तरमप्तु तर्पणविधानात् यत् स्थलस्यस्य जले तर्पणं तत् तदुक्ततर्पणभयोगएव भयोगान्तरे च इष्ट्वकाचितत्वादिना स्थल-

द्दरिहरस्तु जलसमीपपस्थेन तर्पणजलं जलएव प्रक्षेप्रच्यम् । यदा चोद्धृतोदकेन तर्पणं तदैव स्थले जलपक्षेपः । तद्विषयमेव स्थलस्थस्य जलतर्पणिविधकं वाक्यम् ।

आवाह्य पूर्ववन्मन्त्रेरास्तियं च कुतात् युचीत् ।
मागग्रेषु सुरात् सर्वात् दक्षिणाग्रेच वे पितृत् ॥
इति योगियाद्ववल्क्यवाक्याचेसाह । तिचल्यम । यतः,
खदके नोदकं कुर्यासितृभ्यश्च कदाचन ।
खत्तीर्य च युचौ देशे कुर्यादुदकतर्पणम् ॥
इति शङ्कोत जलस्थतर्पणं निवार्य्य युचौ देशे तर्पणं विधाय
नोदकेषु न पात्रेषु न कुद्धो नैकपाणिना ।
नोपातिष्ठति तत्तोयं यत्र भुमौ मदीयते ॥
इस्रोन पुनद्रकानिषेषस्तीरस्थस्यापि जलमक्षेपे कृत इति ।

तस्पादुक्तिव व्यंवस्थेति।

हारीतः,

तर्पणायोग्यत्वे।

देवाश्च पितरश्चेव काङ्क्षान्ति सारितं मति। अद्ते च निराचास्ते मतियान्ति यथागतम्॥ अदत्ते, उदके इति वेषः । पितृगाथासु यमः, अपि नः स कुछे जायाचो नो दचाज्जलाञ्चलीन् । नदीषु बहुतोयासु वीतलासु विवेषतः ॥ चाङ्कालिखितौ,

वापीतडागोदपानेषु सप्त पश्च त्रीन वा पिण्डानुद्घृत्य हे-वर्षिपितृंस्तर्पयेत्।

अयं च वाष्यादौ यथासंख्यं सप्तापिण्डाद्युद्धारोऽसामध्यीत स्नानाभावेऽपि तर्पणाङ्गत्वात् कार्यः । स्नानपक्षे तु स्नानस्य पूर्व-प्रदत्तत्वातस्नानाङ्गतर्पणेनैव प्रसङ्गातस्वतन्वतर्पणसिद्धिः । अतो न पृथक्षिण्डोद्धारः, एकप्रयोगत्वात् ।

तथाच योगियाज्ञवल्क्यः, डपस्थानादिर्यस्तासां मन्त्रवान् कीर्त्तितो विधिः । निवेदनान्तं तत्स्नानीमसाहुर्ब्रह्मवादिनः ॥ डपस्थानम् उर्ह्हीसादिमन्त्रेः । तासाम् अपाम् । निवेदनं देवागातुविद इत्यादिना वक्ष्यमाणम् इति श्रीदत्तः ।

वसिष्ठः,

ऋक्सामाथर्ववेदोक्तान जपेन्मन्त्रान् यजुंषि च।
जिपत्वेवं ततः कुर्यादेविषिपितृतर्पणम् ॥
छन्दोगपिरिचिष्टं,
यवाद्भिस्तर्पयेदेविंदितलादिश्च पितृनिष ।
कूर्मपुराणे,
देवान ब्रह्मऋषींश्चेव तप्येदसतोदकैः ।
पितृन भक्त्या तिलैः कुष्णेः स्वसूत्रोक्तिविधानतः ॥
अक्षता यवाः ।

योगियाज्ञवल्क्यः,
यद्युद्धृतं प्रसिश्चेत्तु तिलान्संमिश्रयेज्ञले ।
अतोऽन्यथा तु सन्येन तिला ग्राह्या विचक्षणैः ॥
यदि उद्धृतोदकपादाय तर्पणं करोति तदा जलपात्रे तिलाः
प्रक्षेप्तन्याः । यदा च जलावायस्थजलमादाय तदा वामहस्तेन
तिलग्रहणम् ।

मरीचिः,

मुक्तहस्तं तु दातव्यं मुद्रां तत्र न दर्शयेत् । वामहस्ते तिला ग्राह्या मुक्ता इस्तं तु दक्षिणम् ॥ मुद्रा पितृतीर्थावरोधकः तर्जन्यङ्गुष्ठसंयोगविशेषः।मुक्ता हस्त-नतुदक्षिणमिति। दाक्षणहस्तं तिलरहितं कुर्यादिसर्थः इति कल्पतरुः। नारदीये,

अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु दक्षिणस्येतरात्करात । तिलान् गृहीत्वा पात्रस्थान् ध्यायन् सन्तर्पयेतिपतृन् ॥ स्मृत्यर्थसारे,

वामहस्ते तिलान् क्षिप्त्या जलमध्ये तु तर्पयेत् । स्त्रानशाट्यश्रले पात्रे रोमकूपे न कुत्रचित् ॥ देवलः,

छोमसंस्थान तिलान कृत्वा यः सन्तर्पयते पितृन् । पितरस्तिपतास्तेन रुधिरेण मलेन च ॥ दृद्धमनुः,

यथा योधसहस्रेभ्यो राजा गच्छाते धार्मिकः।
एवं तिलसमायुक्तं जलं मेतेषु गच्छति।।
स्मृतिचन्द्रिकायाम्—
गोभिताः,

युक्तेस्तु तर्पयेदेवान् मनुष्यान् वावलेस्तिलैः । पितृंस्तु तर्पयेत्कृष्णेस्तर्पयंस्तु सदा द्विजः ॥ मरीचिः,

तिल्ञानामप्यभावे तु सुवर्णरजतान्वितम् । तदभावे निषिश्चेत्तु मन्त्रेईर्भेण वा पुनः ॥ एवं च तिल्लहीनं च तर्पणामिति निन्दार्थवादो, यश्च रामाय-णे तिल्लहीनतर्पणादिकमुपक्रम्य—

तत्सर्वे त्रिजटे तुभ्यं यद्यत् श्राद्धमदक्षिणम्। इति निन्दार्थनादः, स तिलसद्धानविषयकः। तिल विनाऽपि मरीचिना तर्पणविधानात् । तिलादीनां सर्वेषामभावे—

হাক্ত:,

विना रूपसुवर्णेन विना ताम्रातिछैत्तथा । विना दर्भेश्च मन्त्रेश्च पितृणां नोपतिष्ठते ॥ मन्त्रेस्तर्पणविद्वितमन्त्रेः। एवञ्च तिलादीनां सर्वेषामभावे मन्त्रे-रपि तर्पणं कार्यमेव । गुणलोपे न मधानस्येति न्यायाद्प्ययमर्थः सिध्यति ।

स्मृतिचिन्द्रकायां मरीचिः, संकान्यां रविवारेःच ग्रहे जन्मदिने तथा। भृत्यपुत्रकलत्रार्थां न कुर्यात्तिलतर्पणम् ॥ पक्षयोरुभयोश्चेव सप्तम्यां निक्ति सन्ध्ययोः। विद्यापुत्रकलत्रार्थी तिलान पञ्चसु वर्जयेत्॥ निवन्धान्तरे स्मृत्यन्तरं च, रविश्वकदिने चैव द्वाद्व्यां श्राद्धवासरे। सप्तम्यां जन्मदिवसे न कुर्यात तिलत्पणम्॥ तथा, न जीवारेपतृकः कृष्णेस्तिछैस्तर्पणमाचरेत् । प्रतिप्रसवस्तत्रेव, अयने विषुवे चैव संक्रान्त्यां ग्रहणेषु च । उपाकर्मणि चोत्सर्गे युगादौ प्रतवासरे ॥ सूर्यधकादेने चापि न दोषस्तिछतर्पणे । एतानि निषेधवचनानि काम्यत्र्पणविषयाणि । नित्यत्र्पणे निस्रवत्पाप्तिछवाधायोगात् ।

হান্ত্ৰ:,

सीवर्णन हि पात्रेण राजतीहुम्बरेण च । खड्गपात्रेण वा शङ्कुनाऽप्युदकं पितृतीर्थं स्पृशन् दद्यात् । इदं च सीवर्णादिपात्रमञ्जलिना सह विकल्पितं, समुचयासम्भवात्। तानि च पात्राणि अष्टाङ्गुलन्यूनानि न कार्याणि ।

वस्त्रक्गुळिवहीनं तु न पात्रं कारयेत्कचित । इति वाक्यात । शङ्कुः कीळकः । स च सुनर्णादिनिर्मितः,

## मकान्तत्वाव ।

एतत्फळमाह स एव,
सौवर्णराजताभ्यां तु खड़गेनौदुम्बरेण वा ।
दत्तपक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम् ॥
हिमेन सह यहत्तं क्षीरेण मधुनाऽथवा ।
तद्व्यक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम् ॥
हिमं कपूरम् ।
स्मृतिचिन्द्रिकायां पितामहः,
हेमक्ष्यमयं पात्रं ताम्रं कांस्यसमुद्धवम् ।
पितृणां तर्पणे पात्रं मुन्मयं तु परिस्रजेत् ॥
तत्रैव स्मृत्यन्तरे

खड्गमौक्तिकहस्तेन कर्त्तव्यं पितृतर्पणम् ।
मणिकाश्चनदर्भैर्वा न युद्धेन कदाचन ॥
योगियाज्ञवल्क्यः,
अनामिकाधृतं हेम तर्ज्ञन्यां रूप्यमेत्रच ।
कानिष्ठिकाधृतं खड्गं तेन पूतो भनेक्षरः ॥
स्मृतिचिन्द्रिकायां स्तत्यतपाः,
देवपितृमनुष्यादीत स्त्रशाखाविधिचोदितान् ।
एकैकाञ्जलिना तृप्तिः मथमान्तेन कार्येत् ॥
तत्तेव व्यासः,
एकैकमञ्जलि देवा द्वौद्वौ तु सनकादयः ।
अर्हन्ति पित्रस्तिंस्तिंस्वियश्चिककमञ्जलिम् ॥

एवं मनुष्यतर्पणे स्वगृह्य विशेषानुक्ती एकाञ्जलिना अञ्जलिन द्वयस्य निकल्पः। एवं सत्यतपोवचने आदिपदग्राह्यऋषितर्पणेऽपि स्वगृह्य विशेषानुक्ती एकाञ्जलिः। दिन्यपितृतर्पणेऽप्येक एवाञ्जलिः। दिन्यपितृतपिणेऽप्येक एवाञ्जलिः। दिन्यपितृनिभधाय सक्वदिति छन्दोगपिरिशिष्टोक्तेः। स्वपितृणां तु अथ स्वान् पितृन्मातामहान् निः मतिपुरूषमभ्यसेत इति छन्दोगपिरिशिष्ट्याक्यात्मत्येकमञ्जलित्रयम्। एवं च पूर्वीदाहृतवाक्यद्वये पितृपदं स्वपितृपरम्।पितृन्यादीनां तु एक एवाञ्जलिः। छन्दोगपिरिशिष्ट्यादीनां षण्णामेवाभ्यासाभिधानात् । स्वियस्त्वेककमञ्जनित्रयक्तेः स्वीणामेकैक एवाञ्जलिः। आचारमाध्वधृतमचेतोवान्यात्पुनर्मात्रादितिस्यणां मस्यकमञ्जलित्रयं सिध्यति।

यथा, मातृमुख्याश्च यासिसस्तासां द्यात्रिरञ्जलीत्। यमतर्पणे तु यमानुक्का — एकैकस्य तिलेभिंशांसीत् द्याज्जलाञ्चलीत्। इति कासायनवाक्यात्मस्येकमञ्जलिवयमिति श्रीदत्ताद्यः।
अत्राञ्जल्याद्यम्या मसञ्जलि सामबोधकमन्त्राद्यतिः।
तृष्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु मणवादिना।
इत्यनेन सेके मन्त्रस्य करणत्वावगमाद् । अत एव एकमक्त्रकरणकैकदेवताकनानाद्दोषेषु मन्त्राद्यत्तिः संपता।
स्मृतिचान्द्रिकायां क्र्मिपुराणे,
अन्वारब्धेन सब्येन पाणिना दक्षिणेन तु।
देवधींस्तर्पयद्धीमानुदकाञ्जलिभः पितृन् ॥
एतेन देवादितर्पणं वामपाण्यन्वारब्धेन दक्षिणपाणिना, पितृभर्षणं तु अञ्चलिनेति सिद्धम् ।

देवादीनुक्का योगियाज्ञवलक्योऽिष,
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ।
तृष्यतामिति सेक्कव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना ॥ इति ।
एकैकपञ्जि देवा इत्यादिपूर्वीदाहृतव्यासवाक्यात्
देवादीनाम्पञ्जिलः सिद्ध्यति । एवं च देवादित्पणे

वामहरतेनान्वारब्धदक्षिणपाणिना सममञ्जलेविकरपः । छन्दोगपरिचाष्टम्, दक्षिणं पात्रेषेज्ञानुं देवान्परिचरन्सदा । पात्रयेदितरं जानुं पितृन्परिचरन्नपि ।।

मनुः,

प्राचीतिना सम्यगपसव्यमतिन्द्रणा । पित्र्यमानिधनात् कार्य विधिवद्रभेषाणिना ॥ अतिन्द्रणा अनळसेन।आनिधनात् मरणपार्भ्य। मैथिछः स्तु कर्मसमाप्तियर्यन्तिमिति व्याचक्षते ।

अग्निपुराचे,

प्रागग्रेस्त सुरांस्तर्पेन्ननुष्यांश्चेन मध्यतः । पितृंश्च दक्षिणाग्रेस्तु एकद्विजिनलासकीन् ॥ वृद्धमनुः,

मादेशमात्रमुद्धृय सांक्छं माङ्मुखः सुराद् । उद्दू मनुष्मास्तर्पत पितृत दक्षिणतस्तथा ॥ अग्रेस्त तर्पयेदेशान्मनुष्यात कुश्तमध्यतः । पितृंस्त कुशमूकाग्रेविधः कोशोऽयमुष्यते ॥ उदक् उदक्मुखः । दक्षिणतो दक्षिणामुखः । पमः

त्रींस्तिन् जलाञ्चलीन् दचादुचैरुचतरं ततः । मोश्रुङ्गमात्रमुद्धस जलमध्ये जलं क्षिपेत् ॥

उचैरिति। पित्रादिषद्काञ्चित्रये उत्तरोत्तरहिदः कर्त्तव्या। गोश्वङ्गमात्रमिति तृतीयाञ्चल्यचैस्वनिर्देशः। पथमाञ्चलेर्वा गोश्व-ङ्गमात्रता बोध्या। जलमध्यइति पक्षमाप्तानुवादः।

घोगियाज्ञवरुक्यः, दक्षिणे पितृशीर्थन जलं सिश्चेत्रथाविधि । दक्षिणइति । करइति द्वादः । दक्षिणइते । करइति देवः । दक्षिणइते । कर्षिक्षियेत् । दक्षाना, न वेष्टितिद्वाराः न कृष्णकाषाय

उद्याना, न बेष्टितिकाराः न कृष्णकाषायवाससा देविषत्-कार्यं कुर्यात ।

वायुपुराखे, मेघे वर्षति पः कुर्यात्तर्पणं ज्ञानदुर्वतः । पितृणां नरके घोरे गतिस्तस्य भवेद् धुना ॥ घोगियाज्ञवस्क्यंः, सवर्णे भोजनं दद्यासासवर्णे कदाचन । मित्रत्वादिपसक्तजलदाननिषेघोऽयम्। भीष्मतर्षणं ब्राह्मणा-दीनामपि त्रिहितमिति न तस्य निषेधः। यथा माघराक्काष्ट्रमीम-धिकृत्य—

स्मृतिः,

भीष्माय सिळळं दशुस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । इति ।
स्मृतिचिन्द्रिकायां पुराणं च,
श्रक्ठाष्ट्रम्यां च माघस्य दद्याद्भीष्माय यो जरूम् ।
संवत्सरकृतं पापं तत्स्रणादेव नश्यति ॥
तत्तर्पणमन्वोऽपि तज्ञैव,
वैयाघ्रपद्यगोत्नाय साङ्कृतिप्रवराष च ।
गङ्गापुत्राय भीष्माय प्रदास्येऽहं तिळोदकम् ॥
अपुत्राय ददाम्येतत्सिळ्ळं भीष्मवर्मणे । इति ।
इदं च आगन्तुकानामन्ते निवेश इति न्यायात् सर्वतर्पणान्ते
कार्यम् । इदं च तर्पणं पितृतर्पणबत्कार्यमिति वदन्ति ।

पारस्करः,

ब्राह्मणेनेंच कर्तव्यं शृद्रस्य स्वीर्ध्वदेहिकम् । शृद्रेण वा ब्राह्मणस्य बिना पारक्षवात्कचित् ॥ और्ध्वदेहिकमिति सामान्यनिर्देशात आद्धादिपरिग्रहः । ब्राह्मणश्द्रपदे विजातीयोपलक्षके । नासवर्णे इसादिवागिया-क्षवल्ययवस्यवस्तात् । पारक्षवः श्द्रायां ब्राह्मणेनोत्पादितः । इदं च विजातीयपुत्रपीत्राद्यपलक्षणम् । तेन ६ सित्वादिमसक्तस्य असवर्णश्राद्धादेनिषेधो नतु पुत्रस्वादिना प्रसक्तस्येति सिद्धम् ।

लघुबिष्णुः, निवीती इन्तकारेण मनुष्यांस्तर्पयेदथ। कुत्रास्य मध्यदेवोन नृतीर्थेन ह्युक्ः॥ वृतीर्थं मनुष्यतीर्थं, तच कानिष्ठामूलात्मकम् । एवं च हन्त-कारेणेति स्वरसात् सनकस्तृष्पतु तस्यैतदुकम् इन्तेसादिवाक्य-रचना मनुष्यतर्पणे सिच्छाति । अत्रास्माद्वचनातः उदङ् मनु-रष्पांस्तर्पेतेति पूर्वोदाहृतवाक्याचोदङ्मुखता । मनुष्याणामेषा दि-ग्या प्रतीचीतिश्चातिस्वरसात्प्रसङ्मुखताऽपि । तेनानयोर्दिवोर्धिक-ल्पः । अत्र देवान् ब्रह्मर्षीश्चेनेति पागुदाहृतकूमपुराणवाक्ये ब्रह्माष्पदस्य मनुष्योपलक्षणत्वान्मनुष्यतर्पणमपि यवैः कार्यम् ।

देवान् ब्रह्मऋषीन्सर्वास्तर्पयेदक्षतोदकैः । इति पद्मपुणेऽभिधानात् देवर्षिमनुष्यतर्पणे यवा नियता इति कल्पतरुरपि ।

विष्णुपुराणे,

श्वितस्त्रवरः स्नातो देविषिपितृतर्पणम् । तेषामेव हि तीर्थेन कुर्तीत सुसमाहितः ॥

तेषां देविषिपितृणाम् । ऋषितीर्थं च अङ्गल्पग्रम् । अङ्गल्यग्रमा-षिमितिदेवछस्मरणात् । ऋषितर्पणे तु कुत्वचित्मयोगे निवीतित्वं कुत्र-चिदुपवीतित्वम् । तच्च तत्तत्मयोगे वक्ष्यते । यत्र च मयोगे ऋषितर्पणे विशेषो नोक्तस्तत्रोपवीतित्वनिवीतित्वयोविकल्पः । अत्र पित्रादि-त्रिकमात्रादित्रिकमातामहादिविकमातामहादित्रिकतर्पणक्रमस्तु य-स्न प्रयोगे यथोक्तस्तत्र तथैव ग्राह्यः । यत्र तु प्रयोगे क्रमो नोक्तस्तत्र उभयस्य दृष्टत्वादैच्छिको ग्राह्यः ।

सनामग्रोत्रग्रहणं पुरुषंपुरुषं प्रति । तिलोदकाञ्जलींस्त्रींस्त्रींनुचैरुचैविनिक्षिपेत् ॥ याज्ञवल्क्यः, गोत्रनामस्वधाकारैस्त्पंयेदनुपूर्ववाः । इति । नामग्रहणे विदेषिमाह बौधायनः, द्यामीनतं आह्मणस्योक्तं वमीनतं क्षत्रियस्य च । गुप्तानतं चैत्र वैदयस्य दासानतं शूद्रजन्मनः ॥ यमश्च

वार्मा देवश्च विषस्य वर्मा त्राता च भूभुजः। भूतिर्ग्रप्तश्च वैवयस्य दासः शुद्रस्य नामतः॥ गोभिलः,

गोत्र स्वरान्तं सर्वत्र गोत्रस्याक्षय्यकर्माण । गोत्रस्तु तर्पणे प्रोक्तः कर्त्ता एवं न मुद्यति ॥ सर्वत्रेव पितः प्रोक्तं पिता तर्पणकर्माण । पितुरक्षय्यकाले तु अक्षयं तृप्तिमिच्छता ॥ वार्मकृष्यादिके प्रोक्तं वार्मा तर्पणकर्मणि । वार्मणोऽक्षय्यकाले तु पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ विष्णुपुराणं,

देवपूर्व नराख्यं स्यात वार्मवर्मादिसंयुतम् । नरमाचष्टे इति नराख्यं नरनाम् । तद्देवपाब्दात्पूर्वं कार्यमित्य-

र्थः । नामाज्ञाने पिण्डपितृयज्ञपकरणे—

आइवलायनः,

नामान्यविद्वांस्ततिपतामहप्रितामहेति ।
ततिति तातवाचकम् । पित्रादीनां नामाज्ञाने ततादयः द्वाब्दाः
प्रयोक्तिच्या इसर्थः । एवं गोत्राज्ञाने गोत्रपदमेव प्रयोक्तव्यमिसान्
हुः । केचित्तु गोत्राज्ञाने यथागोत्रेति नामाज्ञाने यथानामेति उभयाज्ञाने यथागोत्रनामेति प्रयोगं कुर्वन्ति । विधवामिधकुस—

काशीखगडे,
प्रसंह तर्पणं कार्यं भर्तुः कुश्चातिलोदकैः।

तित्पतुस्तित्पतुश्चापि नामगोत्रादिपूर्वकम् ॥

मरीचिः,
देवान्पितृंस्तर्पयेचु तृप्तैस्तेर्मुदितो भनेत् ।
अनभ्यच्यं यदा याति तदा भनित निष्फलः ॥
राजते मनसा यायात सुवर्णे हस्तानर्गतम् ।
तिलेषु च क्षणं गच्छेत ताम्रे तु द्विमुहूर्चतः ॥
दभें सप्तमुहूर्चेन मन्त्रयुक्तं तदक्षयम् ।
यत्रयत्र हि यो यस्य तत्र तस्योपतिष्ठते ॥
वहुगोषु यथा नष्टां मातरं लभते सुतः ।
मनसा यस्य यद्दं तद्धि तस्योपतिष्ठते ॥

राजनइसादि । राजतपात्रेण तर्पणे यदा मनसा संकल्पयाति तदैव तदुदकं यत्र पित्रादयस्तिष्ठन्ति तत्र तद्गामि भवतीसर्थः ।

यमः,

सिषण्डानां च वन्धूनां कृत्वा SSदावुदकिवाम् । सुहृत्सम्बन्धिवर्गाणां ततो द्याङ्जलाञ्जलिम् ॥ अथ कात्यायनत्पेणप्रयोगः।

तत्र कात्याचनः, तर्पयेद् ब्रह्माणं पूर्व विष्णुं रुद्रं प्रजापितं देवान् छन्दांसि वेदान् ऋषीन् पुराणानाचार्यान् गन्धर्वानितराना-चार्यान् संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसो देवानुगान्नागान्सागरा-न्पर्वतान्सरितो मनुष्यान् यक्षान् रक्षांसि पिशाचान् सुपर्णान् भृतानि पश्चन्वनस्पतीन् ओषधीर्भृतग्रामं चतुर्विधं तृष्यतामित्यो-द्धारपृत्वम् । ततो निवीती मनुष्यान् ।

सनकं च सनन्दं च तृतीयं च सनातनम् । किपलं चासुरिं चैत्र वोढुं पश्चित्राखं तथा ॥ ततोऽपसन्यं तिलिमिश्रं कन्यवाडनलं सोमं यममर्यमणम् अ- शिष्वाचान् सोमपान् बहिषदो, यमश्चिके,

यमाय धर्मराजाय मृखवे चान्तकाय च ।

वैवस्वताय काळाय सर्वभृतसयाय च ॥

औदुम्बराय दध्नाय नीळाय परमेष्ठिने ।

हकोदराय चित्राय चित्रग्रप्ताय वे नमः ॥

एकेकस्य तिळीर्मश्रांखींखींन् दचाष्ठजलाञ्जलीन् ।

यावज्जीवळतं पापं तत्सणादेव नञ्यति ॥

जीवत्पितृकोष्येतान् अन्यांश्चेतर उदीरतामाङ्गरस आयन्तु
न ऊर्ज पितृभ्यो येचेह मधुवाता इति त्र्यृचं जपन् प्रसिश्चेत् ।

तृष्यध्वमिति व्रिनमोव इत्युक्ता मातामहाचार्यगुरुद्दिाष्यर्तिग्ज्ञा
तिवान्धवान् । अतर्पिता देहाहुधिरं पिवन्ति ।

अत्र च प्रयोगमकारपदर्भनावसरे तृष्यतामिसोङ्कारपूर्वमिसभिधानात ॐब्रह्मा तृष्यतामित्येवं तर्पणपयोगिसिद्धः । पाठक्रमादेव च ब्रह्मणः पूर्वत्वसिद्धौ पूर्वमिति वचनं ब्रह्मादीनां प्रत्येकं
तर्पणीयत्वसिद्धचर्यम् । अन्यथा ब्रह्माविष्णुरिसाद्युक्का सक्रदेव
तृष्यतामितिपयोगापत्तेः । ॐकारश्च नाम्नः पूर्वमेवोचार्यः ।

यथा योगियाज्ञवल्कयः,
अन्वार्ब्धेन सब्येन पाणिना दक्षिणेन तु ।
तृष्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना ॥
तथा चतृष्यतामिसोङ्कारपूर्वमिसेतद्पि पत्येकमेव सम्बन्ध्यते।
देवान् छन्दांसीसादौ तु देवतागतबहुत्वान्वयार्थं तृष्यन्तामिति तपृणक्तियावाचकबहुवचनान्तं पदं पठनीयम्। पुराणपदिमतरपदं चाचार्यविद्येषणम् । कुत्रचित्पुराणाचार्यानितराचार्यानित्येव पाठः ।
सावयवपदं च साकाङ्कत्वात् संवत्सरपदेनान्वेति । एवं चतुर्विधभिस्रपि भृतग्रामविद्येषणम् । अत्रच मनुष्यतप्पेणानन्तरं मरीष्यादि-

ऋषितर्पणं द्रष्ट्रच्यम् । पद्मपुराणे मनुष्यतर्पणानन्तरमेव तदाभि-धानाव ।

तर्पणं तु युचिः कुर्यात्मत्यहं स्नातको द्विजः । देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम् ॥ इति ज्ञातातपवचनेन च तस्यावश्यकत्वम् । श्रीदत्तादिभिस्तु मनुष्यतर्पणात्पूर्वमेव ऋषितर्पणमभिहितम् ।

ते च पद्मपुराणे दिश्वताः,
मरीचिष्ण्यिङ्गरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुष ।
प्रचेतसं विसष्ठं च भृगुं नारद्येवच ॥ इति ।
तच निवीतिना कार्यम ।
निवीतीतु भवेत्ततः ।

मनुष्यांस्तर्पयेद्धत्त्या ऋषिपुत्रान् ऋषींस्तथा ॥ इति पद्मपुराणे नित्रीतस्य ऋषितर्पणाङ्गत्वमतीतेः। अथ नि-

वीती ऋषींस्तर्पयामीति बौधायनोक्तेश्चेति वदन्ति ।

बस्तुतस्तु कात्यायनेन ऋषीनिसनेन ऋषितर्पणस्योक्तत्वा-देनिस्मन्त्रयोगे पृथक् ऋषितर्पणम् । अत्र योगियाज्ञवल्क्येन— ततः संतर्पयदेवानृषीन देवगणांस्तथा ।

इति अनेन ऋषितपणस्य कर्त्तन्यतामुक्ता ऋषिश्चेत्र तपो-धनानित्येत्र ऋषितप्पणमुक्तिमिति । तस्मादेतत्प्रयोगे मरीच्यादित-पणप्रवेद्यो नेत्र युक्त इति प्रतिभाति । अत्र ततो निवीतीसभिधा-नात्पूर्वमुत्सर्गसिद्धमुपत्रीतीत्वमेत्र ।

उक्तं च योगियाज्ञवल्क्येन, ब्रह्मादीनुपत्रीती तु देवतीर्थेन तर्पयेत् । निवीती कायतीर्थेन मनुष्यान्सनकादिकान् ॥ इति । मनुष्यतर्पणमपि ॐ सनकः तृष्यतामिसाकारमेव । तृष्यता-

मियस्योपस्थितत्वात् । तृष्यतामिति सेक्तव्यमिति योगियाज्ञच-ल्क्यवचनस्य मनुष्यतर्पणाविध्युत्तरं पाठाच। ततोऽपसव्यमिति द-क्षिणामुखत्वपातितवामजानुत्वादिपितृधर्मोपछक्षणम् । कव्यवाड्रा-दिदिव्यपितृतर्पणे च "नमस्कारस्वधान्त्रितान्" इति योगियाज्ञत्रक्य-बचनात्स्वधा नम इति प्रयोज्यम्। एवं पितृतर्पणेऽपि। कव्यवाडनल इति एका देवता। हच्यवाहनो वै देवानां कच्यवाहनः पितृणामि-ति श्रुतेः । तेन कर्न्यं वहतीति कर्न्यवाट् कर्न्यवाट् चासौ अनल-श्चेति कन्यवाड्गुणविधिष्ठोऽनल एको देवतेति कल्पतकहरिह-रादयः। श्रीदत्तस्तु कव्यवाडादयो दिव्या इति गोभिलवचनात् कव्यवाडं नलिमिति कामधेन्त्रादौ पाठाच द्वे एव देवते इसाह । यमांश्चेकइति मतान्तराभिधानादनाववयकत्वम् । नम इति सर्वत्र च-तुर्थ्यन्तसम्बद्धम् । यमतर्पणेऽञ्जिल्लिसंख्यामाह एकैकस्येति। फलमाह यावज्जीवेति। एतान् यमान्तान् । अन्यान् पित्रादीन् । इतरो मृतपि-त्कः। एवं पितृपितामहमपितामहांस्तर्यित्वा मसेकाख्यं कर्म कुर्या-दित्याह उदीरतामित्यादिना जपन प्रसिश्चेदिसन्तेन। एता नत्रची जपन उपांशु आम्नायस्वरेण च पठन् मसिश्चेत अञ्जलिना अपः मिश्चित्।न च उदीरतामिसादेः पूर्वोक्तिपत्रादितर्पणएव करणत्वम-स्तिवि वाच्यम्। करणत्वे मन्त्रान्ते कर्पादिः सन्निपास इति परि-भाषया मन्त्रसमाप्तौ अञ्चालिदानापत्तेः। तथाच साति शतृपत्ययार्थ-बाधः, प्रसेकपदस्य च दानार्थत्वे लक्षणापत्तिश्च । तस्मात्पसेकारूयं कर्मान्तरमेवेति हरिहरादयः।

श्रीदत्तादयस्तु मन्त्रेस्तु देयमुदकिमसादियोगियाज्ञवल्कयवचेनेन मन्त्राणामुदकदानकरणत्वावगतेः प्रसेकशब्दस्य च— यद्युद्धृतं प्रसिश्चेत्तु तिलान्संमिश्रयेज्जले ।

इसत्र तर्पणवाचित्वात्रसायातः शतृपसयस्यच वर्तपानसा-

बीट्वेऽिष निर्देशोपपत्तेः पूर्वोक्तिपत्रादित्रिकाअलिनवके मन्त्र-नवकस्य करणत्विमिति आहुः । मन्त्रपाठानन्तरमेबामुकगोत्रः पि-तेखादिवाक्यप्रयोगस्ततो जलादिमक्षेप इति बद्दित। तृष्यध्विमिति विरिति । अत्रापि प्रसिञ्चोदित्यस्यान्वयात्पित्रादिकं पिलितमुद्दिव्य प्रत्यक्षात्रि तृष्यध्विमत्युक्ता त्रिः मसिखोदिसर्थः । ततो नमोव इसहो यजुंषि सकुत्पिटित्वा यातामहादीं स्त्रीं स्तर्पयेत । अत्र च षद्-पुरुषतर्पणे पितृत्यातामहानिति यतिपुरुषमभ्यसेत इति छन्दोगप-रिशिष्टेन षट्रपुरुषतर्पणे अभ्यासविधानादञ्जलित्रयं कार्यम् । अन च यात्वितामहीत्रवितामहाः मातामहीत्रमातामही दुव्यपातामहाश्च तर्ष-णीबाः। पत्न्यश्च पितृतर्पणिमिति गोभिकतचनात् । अत्र चैको-Sअछिर्देयः। स्त्रियस्त्वेकैकमअछिमिति पूर्वोक्तरुयासवचनात् । तत आचार्यादींस्तर्पयेत । आचार्यो गुरुध पूर्वोक्तलक्षणो द्रष्ट्रच्यः । ज्ञातिः पितृच्यादिः । बान्धवा मातुलादयः । हरिहरेण तु मातामहानां चैवं गुरु बिष्येति पाठं लिखित्वा गुरुवाब्देन आचार्यो व्याख्यातः। पितृच्यादीनां च अञ्जलित्रयमिति हलायुघः। अत्र च दिच्यपि-तृतर्पणे कच्यवालस्तृष्यतामिदं जलं सस्मै स्वधा नम इति प्रयो-ड्यम् । एवं वितृतर्पणे अमुकगोत्रः पिता अमुकवामा तृष्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा नम इति । एवं मातृतर्पणे अमुकगोत्रा माता-Sमुकीदेवी तृष्यतामिदं जलं तस्यै स्वधा नम इति प्रयोज्यम् । कल्पतरूणाऽप्येवमेव प्रयोगोऽभिहितः।

पद्मपुराणे,
ब्रह्माणं तर्षयेत्पूर्वं विष्णुं रुद्रं मजापतिम् ।
देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्सरसोऽसुराः ॥
क्राः सर्पाः सुपर्णाश्च तरवो जम्मकाः खगाः ।
विद्याद्धरा जल्धरास्तथैवाकाद्मगामिनः ॥

निराधाराश्च ये जीवाः पावे धर्मे रताश्च ये। तेषामाप्यायनायैतदीयते सलिछं मया ॥ कुतोपवीती देवेभ्यो निवीती तु भवेत्रतः। मनुष्यांस्तर्पयेव भत्तया ऋषिपुचानृषींस्तथा ॥ सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च समातनः। किष्ठश्चासुरिश्चेव वोदुः पश्चश्चित्वस्तथा ॥ सर्वे ते तृशियायान्तु मदत्तेनाम्बुना सदा । मरीचिमञ्यङ्गिरसौ पुलस्यं पुलहं क्रतुम् ॥ भवेत्रसं क्षिष्ठं च भृगुं नारद्वेवच । देवान्त्रह्मऋषीत् सर्वात् तर्पयेदक्षतोदकैः॥ अपसन्यं ततः कुत्त्रा सन्यं जान्वाच्य भूतले । अग्निष्वात्तांस्तथा सौम्यान् इविष्मन्तमथोष्मपान् ॥ सुकालिनो वर्हिषदस्तथैन द्याज्यपाः पुनः। तर्पयेव पितृत् भक्तया सालिलोदकचन्दनैः॥ दर्भपाणिस्तु त्रिधिना भेतांस्तांस्तर्पयेत्ततः । पित्रादी ज्ञामगोत्रेण तथा बाबामहानपि ॥ सन्तर्प्य भक्तया विधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत । येऽबान्धवा वान्धवा वा येऽन्यजन्मिन बान्धवाः ॥ ते तृतिमाखिला यान्तु यश्चास्मत्तोऽभिषाञ्छति । अत्र ब्रह्मादीनां चतुर्णाम् ॐब्रह्मा तृष्यतामित्यादिवाक्यैस्त-र्पणम्। देवा यक्षा इत्यादिसार्द्ध स्त्रोकद्वयेनैका आखिः। सनकश्चत्या-दिसार्द् श्लोकेनेकेनाञ्चलिना मनुष्यास्तर्पणायाः । मरीचिमिसादौ तर्पयेदिति वेषः । वाक्यरचना तु मरीचिस्तृष्यतामित्रस्तृष्यता-मिसादिः । आच्य पातियत्वा । अग्निष्वात्तान् इत्यादि । अत्र अग्नि-ष्वात्ताः पितरस्तृष्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्त्रधा नम इस्रादिवाक्यमः

योगाः । अत्र हविष्मन्तिमित्येकवचनान्तः पाठो हवयते तथापि प्रयोगे बहुवचनान्तमेव प्रयुक्षते । किचित्तु हविष्मन्त इति पाठः, तत्र द्वितीयार्थे प्रथमा । चन्दनं चास्मिन्नेव प्रयोगे । प्रेतानमृतात् । तानिति पितृनिसनेनान्वितम् । क्रमार्थमाह पित्रादीनिसादि । तत्प-व्यानिति पितृन्यदीनां च तर्पणं स्मृत्यन्तरासिद्धमत्र प्रयोगेऽपि ग्रा-द्याम् । मन्त्रमुदीरयेदिति च मन्त्रपाठपूर्वकज्ञसेकोपलक्षणम् । तस्यैव तृष्ट्यर्थत्वात्समाचाराच ।

## अथ ज्ञाङ्कोक्ततर्पणविधिः।

तन्त्र शङ्कः, स्नातः कृतजप्योऽन्तर्जानुरुदङ्गुखो दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तर्पयेत ।

अथर्तपणिविधिः। ॐभगवन्तं शेषं तर्पयामि ततः कालापिरुद्धं सन्तानवराहमिनिनं रुक्मभौमं शैलभौमं ललाटभौमं कुत्स्नभौमिमिति पातालसप्तकं, ततो जम्बूद्धीपं शाकद्वीपं कुशद्वीपं क्रौश्रद्धीपं शाल्मिलद्वीपं प्रश्नद्वीपं पुष्करद्वीपमिति द्वीपसप्तकं, लोकालोकाक्यं पर्वतं स्वधानामानं शम्पदं केतुमन्तं हिरण्यरोमाणिम्
ति कल्पस्थायिनो लोकालोकपालान्, ततो लवणोदकं श्रीरोदकं
पृतोदकं दध्युदकं रसोदकम् इश्लुरसोदकम् स्वाद्दकमिति
समुद्रसप्तकं सागरचतुष्कं, श्रुङ्गवन्तं श्रेन्दकं नीलं मेरं माल्यवन्तं
गन्धमादनं निषधं हेमकूटं हिमवन्तमिति महाप्वतान्, महेन्द्रं मलयं सहां श्रुक्तिमन्तम् ऋक्षवन्तं विन्ध्यं पारियात्रकमिति सदा कुलप्ततान्, केलासमैनाकमुखान् पर्वतांश्च विन्दुसरः ममुखानि सरांसि सप्तमवाहां गङ्कां त्रिलेकमवाहिनीं गङ्कां सप्तसरस्वतीं यमुनां प्रथमं पुष्करं द्वितीयं पुष्करं तृतीयं पुष्करं प्रयागं नैमिषं गयाश्चीषं सर्वतीर्थानि सर्वपस्तवणानि सर्वाः सारितस्तु इन्द्रतीर्थं
अश्वत्थप्रमुखान् वनस्पतीन् यत्रममुखान् ओष्यिन् मानसोक्तः

राख्यं पर्वतं छोकपालांस्तु इन्द्रं शाचीं वज्रमैरावतं मातलि चित्र-सेनप्रमुखान् गन्धर्वाष्तरसः मुदोनामाष्तरसः पश्चनोनामाष्तरसः असुरोनामाप्तरसः भारानामाप्तरसः पृष्टमोनामाप्तरसः ऊर्जो-नामाप्तरसः अधिसन्तां स्वाहाम् अशीधं यमं धर्म श्रियं ससं तपः सयज्ञं दक्षिणां दीक्षां ब्रह्मचर्यं व्यवसायं धर्मराजानं दण्डं पिङ्ग-लं कालपाबा आयुरं स्वर्ग मृत्युं चित्रगुप्तं यमपुरुषान् इयावशव-को विरूपाक्षं नैर्ऋतं धर्मपधानात दैसात दानवात विद्याधरात् यक्षान् राक्षसान् विद्याचान् रोगान् ज्वरं रोगाधिपम् आरोग्यं वरुणं गौरीनीगान वासुकिम अनन्तं सर्पान् वनस्पतीन वायुं विरां प्राणापानसपानोदानव्यानान् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थान् जीवं सोपं नक्षत्राणि वर्त्तपानं नक्षत्रं पितृत् आभासुरं वर्हिषदो-Sियव्यात्तान् ऋव्यादान् तत्तद्भृषान् आज्यपान् सुकाछिनः महादेवं पार्वतीं सेनानीं स्कन्दं विशाखं स्कन्दवहान बाल-ग्रहान् स्कन्दपार्षदान् रुद्रपार्षदान् भूतानि भौमान् रुद्रान् अन्तरि-क्षान् रुद्रान् विद्यारुद्रान् सर्वगतान् रुद्रान् मातृयोगीश्वरीं देवपत्नी र्देवमातृगणान् धराधिपान् विनायकं सितस्मितं बालकटङ्कटौ कूष्मा-ण्डं राजपुत्रान् धर्मसन्धं कामं गतिं निद्रां श्चिषम् अदितिम् आयति नियति की ति पज्ञां धृति मेघां शानित रुचि श्रद्धां वाणीं सरस्वतीं दक्षं दाक्षायणीं प्रजापतीन् सनकं सनातनं सनन्दनं सनत्कुपारं क्रतुं पितृत् ब्रह्मऋषीत् देवर्षीत् राजर्षीत् ऋषिकात् ऋषिपत्नीं ऋषि-पुत्रान् गायत्रीम् उिष्णहम् अनुष्टुमं बृहतीं पक्षि जगतीं सर्वच्छ-न्दांसि गरुडम् अरुणं हव्यजातं सुराभें दिङ्नागान् वैश्रवसं धन्व-न्तरिं भुवननागान् दिन्यनागान् विश्वकर्षाणं वैश्ववणम् ऋदिं नलकृतरं रेवतं बाङ्खपद्यो नहुषपुत्रं तत्पत्नीं तत्प्रजां काव्यपं तत्पत्नीं तत्प्रजां घनदं तत्पत्नीं तत्प्रजां प्रजापातें तत्पत्नीं तत्प्रजां

चन्द्रं तत्पत्रीं तत्पजाम् अरिष्टनेपि तत्पत्रीं तत्पजां क्रशानुं जयाम-जामस्त्राणि वास्त्राणि ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदमथर्ववेदम् इतिहासं पुराणं धनुवेदं गान्धर्ववेदम आयुर्वेदम कुलवेदं ज्योतिषं शिक्षां करुषं व्याकरणं निरुक्तं छन्दोविचितिं धर्मशास्त्रं भारतं मनं विष्णं यमं विसिष्ठं नारदं दक्षं संवर्त्तं बातातपं परावारम् आ-पस्तम्बमीवानसं कृष्णद्वैपायनं काखायनं बृहस्पति गीतमं शक्वं छिखितं हारीतमत्रि याज्ञवल्क्यम् अथ भगवन्तं धर्ममत्तानपाढं यज्ञं नारायणं नाससं वरुणायमणौ संवत्सरं मित्रम् इन्द्राप्ती मरीचिक-इयपी ध्रुवमगस्त्यं धातारं मार्चण्डं रामं वाल्मीकि महाकल्पं कल्पं मन्बन्तरं वर्त्तमानम् इन्द्रमोजस्विनं स्वायम्भुवं स्वारोचिषम् औत्तमं तामसं रैवतं चाक्षुपं महातेजसं वैवस्वतम् अर्को सावणं ब्रह्मसावणी रुद्रसावर्ण दक्षसावर्ण धर्मसावर्ण रीच्यं भीत्यं युगं वर्त्तमानं संत-त्सरं वर्त्तमानमयनं वर्त्तमानमृतुं वर्त्तमानं मासं वर्त्तमानं पक्षं वर्त्त-मानमादित्यं सोमं बुधं जीवं शुक्रं शनैश्चरं राहुं केतुमुक्षाणि वर्त्त-मानं दिवसं राजिसन्ध्ये किंपुरुषान सर्वाणि भृतानि देवान् वरान् देवानुगान् ॐएक स्योतिषं त्रिज्योतिषं चतुज्योतिषम् एक शक्तं द्विशकं त्रिशकम् इन्द्रं गासादसं नथं शङ्खिपतं संमितं सितम् ऋत-जितं ससजितं सुवेणम् अतिमित्रवन्मित्रं पुरुषित्रं धृतं धर्तारं विधत्तरिं घरणं धुवं विधातारमी इसमेता इसं सहसं मितसहसममू-ताविनं प्रीतिनं शुगदक्षं सभवमति धत्तीरमुखं धनिभीममातेयुक्त-मुक्षपादं सहं द्याति वपुराध्क्षत्रासं कामं जयं विजयम् इसेकोनप-आवातं महतो भुवनं भावनं पर्जन्यं स्वजनं क्रतुं वसुं मुद्धीनं राजं वास्तवं प्रणवमाष्यायनम् क्षिमिति द्वादवा भृगून् मनुं मन्वन्तरं मा-णायामं चितिं छयं मयं इंसं नरनारायणं निमुं प्रभुमिति द्वाद्वा-साध्यान् सवितारं धातारं मित्रम् अर्थमणं पूषणमंशं त्वष्टारं विव- स्वन्तं िमत्रं विष्णुं वरुणं भगिमित द्वादशादित्यान् अपावकं सूर्यं निकृति खमजैकपादमाहिष्ठीभ्रं धृमकेतुं कलापिनमेकादशरु आत्मानमजमनीम् ऋसं दमं प्राणं हविष्मन्तं गरिष्ठम् ऋतं सर्वामिति द्वादशाङ्किरसः कतुं दसं वसुं सर्वं कालं कामं धुरि रोचनं माद्रवं पुक्रवसामिति दश्च विश्वानदेवान् धवं ध्रुवं सोमम् आपम् अनलम् अनिलं मत्युवं प्रभासमित्यष्टौ वस्त् वासयं दस्विमत्यिक्षनौ एतान् नरगणान् सानुचरान् स्वायम्भुवं सावित्री सर्वान् देवान् सर्तां देशिलक्षीं धराम् अनिरुदं मद्युम्नं सङ्क्ष्रीणं वासुदेवं भूलोंकं भुवलोंकं स्वलींकं महलींकं जनोलोकं तपोलोकं सत्यलोकं ब्रह्मा-ण्डं पृथिवीमपो वाह्वि वायुम् आकाशं मनः शुद्धिम् आसनमन्यकं पुरुषं तर्पयामि ।

इदं चान्ते प्रत्यृचं पुरुषसूक्तेनाञ्जलीत दद्यात पुष्पाञ्जलि च भक्तया। अथ कृतापसन्यो दक्षिणामुखोऽन्तर्जानुः पित्र्येण तीर्थेन पितृत् यथाश्रद्धं यथाप्रकाशमुद्कं दद्यात सीवर्णेन पात्रेण राज-तेन औदुम्बरेण खड्गपात्रेण वा शङ्कनाऽप्युदकं पितृतीर्थं स्पृश्चत् दद्यात । पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे पितामहौ प्रपितामहौ मातामहाय प्रमातामहाय दद्धप्रमातामहाय मात्रामहौ प्रमातामहौ दद्धप्रमातामहौ च आसप्तमात पुरुषात पितृपक्षे यावतां नाम जा-नीयात पितृपक्षाणामुदकत्र्पणं कृत्वा गुरूणां कुर्यात गुरूणां कृत्वा मातृपक्षाणां कुर्यात मातृपक्षाणां कृत्वा सम्बन्धिवान्धवा-नां कुर्यात तेषां कृत्वा सुद्धदां कुर्यात । भवाते चात्र वचनम्,

विना रूप्यसुवर्णेन विना ताम्रतिलेन च । विना दर्भेश्च मन्त्रेश्च पितृणा नोपतिष्ठते ॥ सोवर्णराजताभ्यां तु खड्गेनौदुम्बरेण वा । दत्तमक्षयतां पाति पितृणां तु तिलोदकम् ॥ हिमेन सह यदत्तं क्षीरेण मधुना Sथवा। तद्प्यक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम्॥

अन्तर्जानुरिति । जानुनौरन्तः क्रतहस्त इत्यर्थः । दिन्येन तीर्थेन देवतीर्थेनेत्यर्थः । अत्र च यद्यपि आद्यन्तयोरेव तर्पयामीति पदं पिठतं तथापि कालागिरुद्रादिष्निप तत्सम्बन्धनीयम् । कर्मत्वेन क्रियापेक्षत्वात । क्रियान्तरस्य चानिर्देशात । इदं च प्रत्यृचं पुरुष-सक्तेन जलाञ्जलिदानं पुष्पदानं च अन्यक्तं पुरुषन्तर्पयामीत्य-स्यान्ते कर्त्तन्यम् । पित्र्यं तीर्थं तर्जन्यङ्ग्रप्योमध्यदेशः । यथाश्रद्धं श्लायमानेष्निप येषुश्रद्धा भवति । यथाप्रकाशं यथानामझानम् । शङ्कना कीलकेन प्रस्तुतस्रवर्णादिद्रन्यनिमितेनेत्यर्थः । गुरवोऽत्राचार्यादयः। पित्रादेः कण्ठरवेणोक्तत्वातः । सुवर्णरजततास्रखड्गादीनां प्रत्येकं सामस्येन वा यथासम्भवमङ्गत्वम् । हिमक्षीरादेविधानं तु गुणफलस-म्वन्धविधानिमिति केचित् । अन्ये तु तद्यक्षयतां यातीसस्याधवा-दत्वास् गुणफलविधानं युक्तिमिति सुवर्णादिवत्तर्पणाङ्गतेव युक्ते-साहः । इति शङ्कोक्ततर्पणविधिः ।

अथ बौधायनतर्पणप्रयोगः।

तत्र बौधायनः,

पूतः पञ्चिमित्रहाय हैरिति हिर्मित्रहार पथो त्तरं देवता स्तर्प यो दिति अग्निः मानि स्त्रो दिति हिर्मित्रहार सर्पा इसेता नि मान्द्राराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्त्तानि तर्प-यामि पितरो ऽर्यमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्रामी इसेतानि दिक्षणद्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्त्तानि तर्पयामि रुद्रांश्च तर्पयामि मित्ररुद्रो महापितर आपो विश्वेदेवा ब्रह्मा विष्णुरित्यतानि प्रत्यग्द्वाराणि देवतानि सनक्ष-त्राणि सम्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्त्तानि तर्पयामि साहोरात्राणि समुहूर्त्तानि तर्पयामि आदित्यांश्च

वर्षयामि धसवी वरुणोऽज एकपादहिर्बुध्नः पूषा ऽश्विनौ यम इत्येतान्युद्ग्द्वाराणि दैवतानि सनक्षणाणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहत्तीनि तर्पयामि विश्वान्देवांश्च तर्पयामि साध्यांश्च तर्पयामि ब्रह्माणं तर्पयामि प्रजापति तर्पयामि परमेष्ठिनं तर्पयामि चतुर्भुखं त्तरीयामि हिर्ण्यगर्भे तर्पयामि स्वयम्भुतं तर्पयामि ब्रह्मपार्षदांस्तपर्या-मि ब्रह्मपार्षदादीं श्च तर्पयामि ॐ भूः पुरुषं तर्पयामि ॐ भुनः पुरुषं तर्पयामि ॐस्वः पुरुषे तर्पयामि ॐ श्रूभ्वः स्वः पुरुषं तर्पयामि ॐभूस्तर्पयामि ॐभुत्रस्तर्पयामि ॐस्त्रस्तर्पयामि ॐमहस्तर्पयामि ॐजनस्तर्पयामि ॐतपस्तर्पयामि ॐसत्यं तर्पयामि ॐभनं देनं तर्पयामि अवार्व देवं तर्पयामि ॐईवानं देवं तर्पयामि ॐपशुपति देवं तर्पयामि ॐरुद्रं देवं तर्पयामि ॐडग्रं देवं तर्पयामि ॐभीमं देवं तर्पयामि अमहान्तं देवं तर्पयामि भवस्य देवस्य पत्नीं तर्प-यामि बार्वस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ईवानस्य देवस्य पत्नीं तर्प-यामि पशुपतेर्दवस्य पत्नीं तर्पयामि रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पया-मि उग्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि महतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि भवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि मार्वस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ईशानस्य देवस्य सुतं तर्पयामि पशु-पतेर्दवस्य स्रतं तर्पयामि रुद्रस्य देवस्य स्रतं तर्पयामि उग्रस्य दे-वस्य स्रतं तर्पयामि भीमस्य देवस्य स्रतं तर्पयामि महतो देवस्य सुतं तर्पयामि रुदांस्तर्पयामि रुद्रपार्षदांस्तर्पयामि रुद्रपार्षदादींश्च तर्पयामि विद्यं तर्पयामि विनायकं तर्पयामि वीरं तर्पयामि शूरं तर्पयामि उग्रं तर्पयामि वरदं तर्पयामि हस्तिमुखं तर्पयामि एक-दंष्ट्रं तर्पयामि लम्बोदरं तर्पयामि विघ्नपाषदांस्तर्पयामि विघ्नपार्ष-दादिंश्च तर्पयामि सनत्कुमारं तर्पयामि स्कन्दं तर्पयामि इन्द्रं तर्पयामि पष्टीं तर्पयामि षण्मुखं तर्पयामि विवाखं तर्पयामि सुब्रह्मण्यं

तर्पयामि महासेनं तर्पयामि स्कन्दपार्चदांहतर्पयामि ह्कन्द-पांपदादीं अ तर्पपामि केशवं तर्पपामि नारायणं तर्पयामि माधनं तर्पयामि गोविन्दं तर्पयामि विष्णुं तर्पयामि मधुस्रदनं तर्पयामि त्रिविक्रमं तर्पयामि वामनं तर्पयामि श्रीधरं तर्पयामि ह्यीकेशं तर्पयामि पद्मनाभं तर्पयामि दामोद्रं तर्पयामि श्रियं देशीं तर्पयामि सरस्त्रतीं देशीं तर्पयामि पुष्टि तर्पयामि तुष्टिं तर्प-यामि गरूतमन्तं तर्पयामि विष्णुपार्षदांस्तर्पयामि विष्णुपार्षदा-दीश्च तर्पयामि यमं तर्पयामि यमराजं तर्पयामि धर्म तर्पयामि धर्मराजं तर्पयामि कालं तर्पयामि नीलं तर्पयामि मृत्युं तर्पयामि वैवस्वतं तर्पयामि चित्रगुप्तं तर्पयामि वैवस्वतपार्वदांस्तर्पयामि वैवस्वतपार्षदादींश्च तर्पयामि भुमि देवी तर्पयामि कञ्चपं तर्प-यामि विद्यां तर्पयामि धन्वन्तरिं तर्पयामि धन्वन्तरिपार्धदांस्तर्प-यामि धन्त्रन्तरिपार्षदादींश्च तर्पयामि । अथ नित्रीती ऋषींस्तर्प-वामि महधीस्तर्पयामि परमधीस्तर्पयामि ब्रह्मवीस्तर्पयामि देवधी-स्तर्पयामि राजवींस्तर्पयामि श्रुतवींस्तर्पयामि तपवींस्तर्पयामि स-स्यवींस्तर्पयामि सप्तवींस्तर्पयामि काण्डवींस्तर्पयामि ऋषिकांस्तर्प-पामि ऋषीकांस्तर्पयामि ऋषिपत्नीस्तर्पयामि ऋषिपुत्रांस्तर्पयामि काण्डबीधायनं तर्पयामि आपस्तम्वं सूत्रकारं तर्पयामि सखाषाढं हिरण्यकेशं तर्पयामि ध्यानं तर्पयामि मणतं तर्पयामि व्याह्नतीस्तर्धः यामि सावित्रीं तर्पयामि गायत्रीं तर्पयामि छन्दांसि तर्पयामि ऋग्वे-दं तर्पयामि यजुर्नेदं तर्पयामि सामनेदं तर्पयामि अथर्वनेदं तर्पयामि अथर्वाङ्गिरमं तर्पयामि इतिहासपुराणं तर्पयामि स्वेदेवजनांस्तर्प-वामि सर्वभूतानि तर्पयामि । अथ दक्षिणतः पाचीनावीती पितृन् स्वधा नमस्तर्पयामि पितामहान् स्वधा नमस्तर्पयामि प्रापितामहा वस्वधा नमस्तर्पयामि मातृः स्त्रधा नमस्तर्पयामि पितामहीः स्त्रधा नमस्तर्प-

यामि मितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि मातामहान् स्वधा नमस्तर्पयामि मातुः पितामहान् स्वधा नमस्तर्पयामि मातुः प्रापितामहान् स्वधा नमस्तर्पयामि मातामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि मातुः प्रितामहीः
स्वधा नमस्तर्पयामि आचार्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि आचार्यपत्नीः
स्वधा नमस्तर्पयामि गुरून्स्वधा नमस्तर्पयामि गुरूपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि
स्त्रातीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ज्ञातिपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि
स्वज्ञातीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ज्ञातिपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि
भाषान्स्वधा नमस्तर्पयामि ज्ञातपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि
भाषान्स्वधा नमस्तर्पयामि ज्ञानपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि
भाषान्स्वधा नमस्तर्पयामि ज्ञानपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि इसन्तरीः

ॐऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिख्नुतम् । स्वधा स्य तर्पयत मे पितृत् ॥ तृष्यत तृष्यते तृष्यतेति। न आर्द्रवासा नैकवस्त्रो दैवानि कर्माण्यनुसञ्चरेत पितृकपाणि चेत्यकेषामिति।

पूतः पञ्चभित्रहायहैः "प्रणवो च्याहृतयः सावित्री चत्येते पञ्च त्रहायहा" इत्युपक्रमे बौधायनेनोक्तत्वात प्रणवच्याहृतित्रयसावित्रीजपद्भीः पञ्चभिः ब्रह्मयेहः पूतः सन्। अद्भिरेवािद्वसेवकारः अप्दिवत्यनेन सम्बध्यते।तथाच अपाम अधिकरणत्विनयमात बौधायनीयानां स्थलस्थतपंणेऽपि तर्पणजलस्य स्थलाधिकरणत्वच्याहितः।
एवञ्च स्थलस्थितेन स्थलप्व तर्पणं कर्चच्यामिति नियमस्यान्यविषयत्वं निश्चीयते। नचेदं बौधायनवाक्यं जलस्थपरमेव कि न
स्यादिति वाच्यम्। प्रणवच्याहृतित्रयसावित्रीद्भप्यञ्चत्रह्मयहानां वस्यादिति वाच्यम्। प्रणवच्याहृतित्रयसावित्रीद्भप्यञ्चत्रह्मयहानां वस्यादिति वाच्यम्। प्रणवच्याहृतित्रयसावित्रीद्भप्यञ्चत्रह्मयहानां वस्यादिति वाच्यम्। प्रणवच्याहृतित्रयसावित्रीद्भप्यञ्चत्रह्मयहानां वस्यादिति वाच्यम्। प्रणवच्याहृतित्रयसावित्रीद्भप्यञ्चलस्थानां तर्पणप्राच्यं
स्वानाङ्गवस्थानिद्यीहनामाति न ततोऽिष्ट्वस्थस्य जलस्थतपंणविष-

यता । यथोत्तरं पाठक्रममनितक्रम्य। अनुतीर्थं पित्रादितीर्थमनु छ-सीकृस । न आईवासा इत्युक्ता एकेपामित्याभेधानात बौधायन-मते स्यस्यतर्पणे आईवस्वताऽप्यभिमता । उभयविधतर्पणे एकव-स्नताऽपि ॥

अथ विष्णुपुराणोक्तनपणविधिः। श्वचित्रस्रथरः स्नातो देवांषिपितृतर्पणम् । तेषामेव हि तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहितः ॥ त्रिरपः शीणनार्थाय देवानामपवर्जयेत । ऋषीणां च यथान्यायं सक्तचापि मजापतेः ॥ वितृणां तर्पणार्थाय त्रिरपः पृथिवीपते । पितामहेरुयश्च तथा शीणयेत्मपितामहान् ॥ मातामहाय तित्पत्रे तित्पत्रे च समाहितः। दद्यात्पित्रयेण तीर्थेन काम्यं चान्यच्छ्रणुष्त मे ॥ मात्रे ममात्रे तन्मात्रे गुरुपत्नये तथैवच । गुरवे मातुलादीनां स्निग्धमित्राय भृभुने ॥ इदं चापि जपेदम्बु दददात्मेच्छया नृप । उपकाराय भुतानां कृतदेवादितर्पणः ॥ देवासुरास्तथा नागा यक्षा गन्धर्वराक्षसाः। पिशाचा गुग्नकाः सिद्धाः क्षमाण्डास्तरदः खगाः॥ जलेचरा भूमिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः। मीतिमेते प्रयान्त्वाशु मदत्तेनाम्बुनाऽखिलाः ॥ नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। तेषामाप्यायनायैतदीयते सलिखं मया ॥ येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते तृप्तिमासिला यान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति ॥ त्रिरपः प्रीणनाथियते । एतस्पाद्वचनादेवानामृषीणां प्रत्ये-कमञ्जलिवयदानं, प्रजापतेस्तन्मध्ये एक एवाञ्चलिः । पित्रादीनां तु चद्धप्रमातामहान्तानामञ्जलित्रयं प्रत्येकम् । मात्रादितपेणे काम्यत्वा-भिधानं फलविदोषकथनार्थं निस्ता तु स्मृत्यन्तरानुसारादिति करपत्रः ।

श्रीदत्तस्तु—देवास्तृत्यन्तामिति त्रिः, ऋषयस्तृत्यन्तामिति त्रिः, प्रजापितः तृत्यतामिति सक्ठत, इति देवविधिना कृत्वा पि
इयविधिना षट्पुरुषर्तपणं कुर्यादित्यावश्यकम् मात्रइयादिकं त्वेतिस्मन्त्रयोगे काम्यमेव। ततो देवासुरा इत्यादि पठन् देवविधिना

कृत्वा दद्यात अम्बु ददादिस्मिधानात । इदं च देवासुरा इत्यादिकाम्यत्पणं कल्पान्तरेऽप्यविरुद्धम् । यत्तु त्रिरपः प्रीणनार्थायेत्यादिश्लोकेन कल्पान्तरपाप्ततत्तदेवादिर्तपणे त्रिराष्ट्रतिरूपो गुणो
विधीयतइति । तत्र । अस्तिभ्यौ गुणाविध्ययोगात । अत एव निव
व्योद्धक्रोकेन कल्पान्तरपाप्ततत्त्वेद्धवादिर्तपणे त्रिराष्ट्रतिरूपो गुणो
विधीयतइति । तत्र । अस्तिभ्यौ गुणाविध्ययोगात । अत एव निव
व्योद्धक्रोकेन कल्पान्तरमध्यएवास्य लिखनं नेतिकर्त्तव्यतिष्ये । तस्मात्क
ल्पान्तरमेवतिदित्याह । पितृतपणशोषऽभिधानादेवासुरा इसादिश्लोकचतुष्ट्येन पित्रयविधिनेव जलदानमिति केचित् । आद्यञ्जोकद्वयेन
देवविधिनाऽन्त्यश्लोकद्वयेन पित्र्यविधिना दानं, तथैवोद्देश्यमतीते
रिसपरे ।

अथ योगियाज्ञवल्क्यतर्पणम् ।
जपानन्तरं योगियाज्ञवल्क्यः ,
ततः संतर्पयदेवानृषीन्मत्यीन्पितृंस्तथा ।
ब्रह्माणं तर्पयत्पूर्वं विष्णुं रुद्रं मजापतिष ॥
देवांज्ञ्जन्दांसि वेदांश्च ऋषींश्चेव तपेथिनान् ।
आचार्याश्चेव गन्धवीनाचार्यानितरांस्तथा ॥
संवत्सरं सावयवं देवीश्चाप्सरसस्तथा ।

तथा देवानुगाजागान्सागरान्पर्वतांस्तथा ॥ सरितोऽथ मनुष्यांश्च यक्षरक्षांति चैनहि । विज्ञाचांश्च सुवर्णाश्च भृतान्यथ पृश्ंस्तथा ॥ वनस्पतीं श्रोषधीश्च भूतग्रामं चतुर्विधम् । अन्वारब्धेन सब्येन पाणिना दक्षिणेन च ॥ तृष्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना । आवाह्य पूर्ववन्मन्त्रेरास्तीर्य च कुशान् श्रचीन् ॥ यागग्रेषु सुरान्सम्यग्दक्षिण।ग्रेषु वै पितृन् । सब्यं जानुं ततोऽन्वाच्य पाणिभ्यां दक्षिणामुखः ॥ ति द्विङ्गेस्तर्पयेन्मन्त्रैः सर्वान्पितृगणांस्तथा । यातामहांश्च सनतं श्रद्धया तर्पयेद् बुधः ॥ प्राचीनावीत्युदकं तु प्रसिश्चेद्वै तिलान्वितम् । यद्यद्धतं प्रसिञ्चेतु तिलानसंमिश्रयेज्जले ॥ अतोऽन्यथित सन्येन तिला ग्राह्मा विचक्षणैः। दक्षिणे पितृतीर्थेन जलं सिश्चेद्यथाविधि ॥ द्क्षिणेन तु गृह्णीयान्पितृतीर्थसमीपतः । तिल्लानामप्यलाभे तु सुवर्णरजतान्वितम् ॥ तद्भावे निषिञ्चेत्तु दर्भेर्मन्त्रेण वाऽप्यथ । बेभ्यो बाऽपि पिता दद्यात्तेभ्य एव प्रदापयेत ॥ क्तांश्च वक्ष्यमाणांश्च प्रमीतिपितृको द्विजः। वसुन् रुद्रांस्तथाऽऽदिसान्नमस्कारस्वधान्वितान् ॥ एते सर्वस्य पितर एव्वायत्ताश्च मानुषाः । आचार्याश्च पितृंश्चापि पितृपमृतिनामतः॥ पन्त्रेश्च देयमुद्कं पितृणां मीतिवर्द्धनैः। उदीरतामङ्किरसआयन्तिनत्यूर्जिमियपि ॥

पितृभ्य इति येचेह मधुनाता इति म्यूचम् ।

पितृन्ध्यायन्मसिखेद्वे जपेन्मन्मान्यथाक्रमम् ॥

तृष्यध्यमिति च त्रिवें दद्याच सिळळाळाळिम् ।

नमोव इति जप्ता वे ततो मातामहानस्यितः ॥

तर्पयेदानृशंस्यार्थे धर्म परममास्थितः ।

माता मातृष्यसा चैव मातुलानी पितृष्वसा ॥

दुहिता च स्वसा चैव विष्यत्विग्रातिबान्धवाः ।

नामतस्तु स्वधाकारैस्तप्याः स्युरनुपूर्वशः ॥

सवर्णेभ्यो जलं दद्यान्नासवर्णे कदाचन ।

सन्तर्प स्वान्पितृन्पूर्व पश्चादन्यांश्च तर्पयेत ॥

नास्तिक्यभावाद्यश्चापि न तर्पयित वे सुतः ।

पिवन्ति देहनिस्नावं पितरोऽस्य जलार्थनः ॥ इति ।

आवाह्य पूर्ववन्मन्त्रेरिति । विश्वदेवासआगत उद्यान्तस्त्वा इसादिभिः पूर्व याद्यवन्यसंहितायां श्राद्धप्रकरणे आवाहनमधिकृत्य
पिठतेरिति कल्पन्तरः। श्रीदत्तस्तु—"पूर्ववत्तपयेदिति सम्बन्धः। तेन
पितृपर्पणेऽप्योङ्कारस्तृप्यतामिति च लभ्यते । कल्पतरुच्याख्या तु
योगद्याख्यं च मत्पोक्तामिति याद्यवल्यसंहितायामिभधानाद्योगियाद्यवल्यसंहितेव पूर्वेति न साधीयसी । मन्त्रेः उदीरतामवर
इसादिभि"रिसाह। तन्न। सिन्नहितयोजनायां सम्भवन्यां व्यवाहितयोजनानौचिसात । उदीरतामित्यादिमन्त्रसम्बन्धे मानाभावाच्च ।
याद्यवल्यसंहितायाश्च योगियाद्यवल्यसंहितायेक्षया माक्तन्तवं
परिभाषाप्रकावोऽस्माभिर्वहुधा व्यवस्थापितम्। यच्च विद्ववेदेवास उद्यान्तस्त्रेस्तयोरेवाभिधानान्यन्त्रेरिति बहुवचनमनुपपन्नमिति । तदपिन । आवाहनाङ्गीभृतायन्तुनइतिमन्त्रमादाय बहुत्वोपपत्तेरित ।
कच्यवाहनलान्वस्यमाणान्वस्वादीन्स्विपतृश्च नमस्कारस्वधान्वि-

तांस्तर्यदिति शेषः । अत्र च ॐब्रह्मा तृष्यतामिसेनं देनतर्णे,
ॐकञ्यवादंनलस्तृष्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा नम इति दिञ्यपितृतर्पणे । अग्रिष्वात्तादिष्ठितयतर्पणे तु बहुनचनान्त एन प्रयोगः ।
ॐनसनस्तृष्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वधा नम इतिनस्नादितर्पणे ।
अग्रुकगोत्रः पिता अग्रुकशमी तृष्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा नम
इति स्निपितृतर्पणे प्रतिदेवतं नान्यानि नक्तञ्यानि । अत्र च
सन्वर्णेभ्यो जलं द्यादिति ददातिप्रयोगे तर्पणं न सेचनमात्रं किन्तु
पितृनुदिश्य जलसागमात्रम् ॥

अथ छन्दोगपरिशिष्टोक्ततपेणप्रयोगः । तत्र गायत्रीजपानन्तरं ब्रह्मयज्ञमुक्का— कात्यायनः, यवाद्धिस्तपेयेदेवान् तिलाद्धिश्च पितृनपि ।

नामान्ते तर्पयामीति आदावोगितिच ब्रुवन् ॥

ब्रह्माणं विष्णुं रुद्रं प्रजापति वेदांश्छन्दांसि देवानृषीत् पु-राणाचार्यात् गन्धर्वानितराचार्यात् संवत्सरं साक्यतं देवीरप्सरसो देवानुगान्सागरात् पर्वतान्सरितो दिन्यान्मनुष्यानितरान्मनुष्यात् यक्षात् रक्षांसि सुपर्णात् पिशाचात् पृथिवीं पशुत् वनस्पतीत् ओषधीर्भृतग्रापं चतुर्विधमुपवीती । अथ प्राचीनावीती यमपुरुषं कन्यवाडं नलं सोममर्यमणमिश्रष्वात्तान्सोमपात् वार्हेषदः सकृत सन् कृत् । अथ स्वात् पितृन् पितामहात् इति त्रिः प्रतिपुरुषम्भ्यसेन् त । ज्येष्ठभातृद्वत्रशुर्पातृन्यमातुलांश्च पितृमातृवंद्वया ये चान्ये मत्त उदक्षप्रहन्ति तांस्तर्पयामीसयमवसानाञ्जालः ।

अथ इलोकाः,

छायां यथेच्छेच्छरदातपार्त्तः पयः पिपासुः क्षुधितोऽत्तुमन्नम्। बालो जिन्दीं जननी चबालं योषित्पुमांसं पुरुषांश्च योषित्॥ तथा मृतानि सर्वाणि स्थानराणि चराणि च।
विवादुदक्तिमच्छन्ति सर्वेऽप्युदककााङ्क्षणः ॥
तस्मात्सदैव कर्त्तन्यमकुर्वन्महतेनसा ।
युज्यते, ब्राह्मणः कुर्वन् विश्वमेतद् विभात्ति हि ॥ इति ।
नामान्ते तर्पणीयनामान्ते । आदौ तर्पणीयनामादौ । तथाच
ॐब्रह्माणं तर्पयामीसादिषयोगः सिच्यति । तर्पणीयदेवानाह ब्रह्मा
णायत्यादि । सर्वत तर्पयेदिसनुषद्धः । पुराणानित्याचार्यविशेषणम् ।
मतिपुरुषमभ्यसेदिति । अनेन पित्रादीनां मातामहादीनां च त्रयाणामुदकाञ्चर्णीस्वरावर्त्तयोदित्युक्तम् । एवं च षट्पुरुषेष्वेववाभ्यास-

दर्जनात ज्येष्ठभ्रातृ इवध्यमभृतिषु नाभ्यासः।
वितरस्यीदिके मोक्तं पिता तर्पणकर्पणि।

वितुरसय्यकाळे तु कर्ता एवं न मुहाति॥

इति गोभिलवचनं तुगोभिलोक्तर्तपणविषयम्। परिधिष्टोक्तत-पेणे तु द्वितीयानतत्वस्य नामान्ते तर्पयामीति परिधिष्टवचनेनैवा-सुमतत्वात अमुकगोत्रं पितरं तर्पयामीति वाक्यं प्रयोज्यम्।

गोत्रनामानुवादादि तर्पयामीति चौत्तरम् ।

इति प्रेतर्त्पणस्थन्छन्दोगपरिशिष्टवाक्यात्प्रेतर्त्पणेऽपि छन्दो गानाममुकगोत्रं प्रेतं तर्पयामीतिवाक्यरचना । गोत्रनामनी, अनु मर-णादनन्तरम् उद्यते उच्चार्यतइत्यनुवादः प्रेतशब्दः, एतानि आदौ पथा भवन्ति तर्पयामीति च उत्तरं यथा भवति तथा वाक्यमुचार्यं तर्पयेदित्यर्थः ॥

## अथाश्वलायनतर्पणाविधिः॥

तत्र नमो ब्रह्मणइत्यादिब्रह्मयज्ञाङ्गपरिधानीयपाठानन्तरं तत्स्यूतं, देवतास्तर्पयति मजापतिब्रह्मा वेदा देवा ऋषयः सर्वाणि छन्दांस्योंकारो वषट्कारो व्याहृतयः सावित्री यज्ञा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षमहोरात्राणि सांख्याः सिद्धाः समुद्रा नचो गिरयः क्षेत्री-षिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसो नागा वयांसि गावः साध्या विपा यक्षा रक्षांसि भृतान्येत्रमन्तानि ।

वश्यमाणदेवतास्तर्पयत्युदकेन । तर्पणे उद्कश्य स्मृत्यन्तरिसद्धत्वाद । तचैवं — प्रजापितस्तृष्यत । ब्रह्मा तृष्यत ।
वेदास्तृष्यन्त । ऋषयस्तृष्यन्त । सर्वाणि छन्दांसि तृष्यनतु । ओंकारस्तृष्यतु । वषद्कारस्तृष्यतु । व्याहृतयस्तृष्यन्तु ।
सावित्री तृष्यतु । यहास्तृष्यन्तु । द्यावापृथिवी तृष्यताम् । अन्तरिक्षं तृष्यतु । अहोरात्राणि तृष्यन्तु । सांख्यास्तृष्यन्तु । सिद्धास्तृप्यन्तु । समुद्रास्तृष्यन्तु नद्यस्तृष्यन्तु । गिरयस्तृष्यन्तु । क्षेत्रीषधिवनस्पतिगन्धर्याष्तरस्तर्प्यन्तु । नागास्तृष्यन्तु । वयांसि तृष्यन्तु ।
गावस्तृष्यन्तु । साध्यास्तृष्यन्तु । वित्रास्तृष्यन्तु । यक्षास्तृष्यन्तु ।
रक्षांसि तृष्यन्तु । भूतानि तृष्यन्तु । एवमन्तानि तृष्यन्तु ।

अथ ऋषयः । शतिंचनो माध्यमा यत्समदो विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिर्भरद्वाजो वसिष्ठः भगाधाः पावमान्यः श्रुद्रस्का महा-स्का इति ।

प्रत्याचि वाक्यभेदः पूर्ववत् । ज्ञातार्चिषमृतीत् द्वाद्याऋषीं स्तर्पय-ति । ऋषिग्रहणं निवीतादिषाष्त्रर्थम् । ज्ञातार्चेनस्तृष्यन्तु । माध्यमा-स्तृष्यन्तु । गृत्समद्द्वप्यतु । विक्वामित्रस्तृष्यतु । वामदेवस्तृष्यतु । अत्रिस्तृष्यतु । भरद्वाजस्तृष्यतु । विस्षष्ठस्तृष्यतु । प्रगाथास्तृष्यन्तु । पावमान्यस्तृष्यतु । क्षुद्रसूक्तास्तृष्यन्तु । महासूक्तास्तृष्यन्तु ।

प्राचीनावीती सुमन्तुजैमिनिवैशम्पायनैपलस्त्रभाष्यभारतमहाभारतधमीचार्या जानन्तिबाहविगार्ग्यगौतमशाकल्यबाभ्रन्यमाण्डन्यमाण्ड्केया गर्गी वाचकनवी बडवा प्रातिथेयी सुलभा मैत्रेयी कहोलं कौषीतकं महाकौषीतकं भारद्वाजं पैर्यं महा-

पैग्धं सुवर्षं सांख्वायनैपतरेयं महैतरेथं बाष्कछं सुजातवक्रमी-दवाहिं महोदवाहिं सौजामिं घौनकमाश्वछायनं ये चान्ये आचा-र्यास्ते सर्वे तृष्यन्तिवति ।

प्तानि त्रयोविश्वातवाक्यानि । तत्र कहोलिम्यादिष्वर्थात्तर्यापिश्वदः प्रयोज्यः । प्राचीनावीती भृत्वा सुपिन्त्वसादीस्तर्पयति । प्राचीनावीतित्वं पिश्यधमिन्तरोपलक्षणार्थम् । सुन्तुजीमिनिवेशम्पायनपेलस्त्रत्रभाष्यभारतमहाभारतधमीचार्यास्तृष्यन्तु । जानान्तवाहिवगार्ग्यगौतमशाकल्यवाभ्रव्यमाण्ड्वेनयास्तृष्यन्तु । गर्गी वाचक्रवी तृष्यतु । वडवा प्रातिथेपी तृष्यतु । सुल्लभा मैत्रेयी तृष्यतु । कहोलं तर्पयामि । कौषीतकं तर्पयामि । महाकौषीतकं तर्पयामि । सारद्वाजं तर्पयामि । पैग्यं
तर्पयामि । महापैग्यं तर्पयामि । सुयशं तर्पयामि । सांख्यायनं
तर्पयामि । स्तर्पयं तर्पयामि । सहेत्ररेयं तर्पयामि । वाष्कललं तपयामि । सुजातवक्त्रं तर्पयामि । औदवाहि तर्पयामि । महोदवाहिं तर्पयामि । सोजामि तर्पयामि । शौनकं तर्पयामि । आक्वलायनं तर्पयामि । ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृष्यन्तु ।

मतिपुरुषं पितृंस्तर्पयित्वेति ।

पितरं पितामाहं प्रिपतामहं च मसेकं स्वधा नमः तर्पयामीति तर्पयेत इसर्थः।

बौधायनेन '' अथ दक्षिणतः प्राचीनावीती पितृन्स्त्रधा नमस्तर्पयामी''सभिधानात । स्वकृता श्राद्धपकरणे नत्त्रेवैकं सर्वेषापिसनेन एकैकमुभयत्र वेति स्मृसन्तरोक्तैकब्राह्मणस्य निषेधादन्यस्य स्मृसन्तरोक्तस्याभ्यनुज्ञानात समानन्यायत्वाच तर्पणस्य
स्मृसन्तरोक्तमात्रादितर्पणमीप कार्यम् ।

तर्पणीयक्रममाइ सत्यवतः,

पितृभ्यः प्रथमं दद्यात्ततो मातृभ्य एवच । ततो मातामहानां च पितृव्यस्य सुतस्य च ॥ हारीतोऽपि,

पित्रादीन्पात्रादीन्पातामहादीन्पितृन्यांस्तत्पत्नीरुर्धेष्ठभ्रातृं—
स्तत्पत्नीर्मातुलांस्तत्पत्नीर्ध्वाचार्योपाध्यायात् सुहत्सम्बीन्धवान्धवान् द्रन्यान्मदातृपोषकारिनिथनस्तत्पत्नीश्च तर्पयेत् ।
बोधायनोऽप्येवमेव । इसाम्बलायनतर्पणविधिः ।

अथ गोभिलीयतर्पणिविधिः।

तत्र स्नानमुक्ता गोभिलः,

अथ निस्रवत्तन्ध्यामुपात्तातोदुसं चित्रमायङ्गौरपसे तरणिरुद्यामेत्याभिः ऋग्मिरुपर्यानं नमो ब्रह्मणे इत्युपजायचेत्यन्तेनाग्निस्तृष्यत्विति च देवांस्तर्पयेयुःअथापसन्येन राणायनी घाटीत्यथ कन्यवाळाद्यो दिन्या यमाश्चाथात्मीयांश्च जीन्पितृतर्त्वीः
न्मातृतस्तत्पत्न्यश्च पितृतर्पणं सनकाद्यश्च निवीतिमिति मनुष्यधर्माः ततो गायण्यवृद्यातमादौ कृत्वा भासं द्वास्तोभमुन्नयं गायत्रीसामौद्यानसं शुद्धाशुद्धीये राजनरौहिणके बृहद्रथन्तरे पुरुषगतिर्धहानाम्न्यो महादिवाकीत्यं ज्येष्ठसामानि देवतानि पुरुषव्रतानुगानं
तवक्यावीयमादिस्रव्रतमेकविद्यसनुगानं पर्वादावार्य्य यथाना
स्वयहरहर्वह्मयद्व इति गोभिळीयाद गोभिळीयाद ।

आष्ठवने तु सम्माप्ते तर्पणं तदनन्तरम् ।
गायत्रीं च जपेत पश्चात्स्वाध्यायं चैव वाक्तितः ॥ १ ॥
आष्ठवने तु सम्माप्ते गायत्रीं जपतः पुरा ।
तर्पणं कुर्वतः पश्चात्स्नानमेव दृथा भवेत् ॥ २ ॥
स्नायात्रदीदेवलातहृदेषु च सरस्सु च ।
पिण्डानुदृष्ट्य न स्नायान्न स्नायात् परवारिणा ॥ ३ ॥

निखनदिःयनेन सकछाङ्गोपसंहारासम्भनेऽपि कर्त्तन्यता बोधिता । आदिखोपस्थानानन्तरं तर्पणं कुर्याद । तत्र प्रथमं देनतर्पणम् ।

ॐनमो ब्रह्मणे नमो ब्राह्मणेभ्यो नम आचार्यभ्यो नम ऋषिभ्यो नमो देवेभ्यो नमो बायवे च मृत्यवे च विष्णवे च नमो वैश्रवणाय चोपजाय च ।

अयमेको पन्त्रः । अनेनैकाअिं दन्ता वश्यपाणमन्त्रैः मतिमन्त्रम एकैकमअिं दचात् ।

ॐआग्निस्तृष्यतु । ओंमजापतिस्तृष्यतु । ॐविश्वेदेवास्तृ-प्यन्तु । अमोङ्कारस्तृष्यतु । अमहान्याहृतयस्तृष्यन्तु । अँगा-यत्री तृष्यतु । ॐसावित्री तृष्यतु । ॐसरस्वती तृष्यतु । ॐब्रह्मा तृत्वतु । ॐवेदास्तृत्वनतु । ॐदेवास्तृत्वनतु । अमृष्यस्तृत्वनतु । ॐछन्दांसि तृष्यन्तु । ॐआचार्यास्तृष्यन्तु । ॐयज्ञास्तृष्यन्तु । ॐअध्ययनं तृष्यतु । ॐद्यावाष्ट्रियेती तृष्यताम् । ॐअहोरात्राः णि तृष्यन्तु । ॐअन्तरिक्षं तृष्यतु । ॐसमुद्रास्तृष्यन्तु । ॐन-चस्तृत्यन्तु । ॐगिरयस्तृत्यन्तु । ॐक्षेत्राणि तृत्यन्तु । ॐओष-धयस्तृष्यन्तु । ॐवनस्पतयस्तृष्यन्तु । ॐवनानि तृष्यन्तु । ॐना-गास्तृष्यन्तु । ॐगावस्तृष्यन्तु । ॐवसवस्तृष्यन्तु । ॐहद्रास्तृ-प्यन्तु । ॐआदिसास्तृप्यन्तु । ॐसिद्धास्तृप्यन्तु । ॐसाध्या-स्तृष्यन्तु । ॐग्रहास्तृष्यन्तु । ॐनक्षत्राणि तृष्यन्तु । ॐअसुरा-स्तृष्यन्तु । ॐभूतानि तृष्यन्तु । ॐविशाचास्तृष्यन्तु । ॐवश्ना-स्तृष्यन्तु । ॐरक्षांसि तृष्यन्तु । ॐगन्धर्वास्तृष्यन्तु । ॐअप्सर-सस्तुप्यन्तु । एवपादयः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः । स्वस्ति कुर्व-न्त्र तर्पिताः ।

एवमादय इसादिने तर्पणमन्त्रः । तर्पणविनियोजकप्रमाणा-

भावात् । किन्तु प्रार्थनापन्त्रः। यन्त्रस्तिङ्गात् । एवपग्रेऽपि। अथा-पसन्येन राणायनीद्याति राणायन्यादितर्पणेऽपसन्यापिन्यधर्म-विधानादक्षिणामुख्यत्विपतृतिर्थाद्योऽपि धर्मा भवन्ति। इदं च प्रा-चीनावीतित्वादि सनकादितर्पणात्पाक् । सनकादयश्च निवीतिमिति मनुष्यधर्मह इसग्रेऽभिधानात् ।

अत्र प्रयोगः । ॐ राणायनी तृष्यतु । आंशाव्यमीग्रस्तृप्यतु । ॐच्यासस्तृष्यतु । ॐभागुरिस्तृष्यतु । ॐगौर्गुण्डी तृष्यतु ।
ॐगौरगुल्डवी तृष्यतु । ॐभगवानौपमन्यवस्तृष्यतु । ओम् ओंकारादिस्तृष्यतु ॐमश्रकोगार्ग्यस्तृष्यतु । ॐवार्षगण्यस्तृष्यतु । ॐ
कुथुमिस्तृष्यतु । ॐशालिहोत्रस्तृष्यतु । ॐनैमिनिस्तृष्यतु । ॐ
त्रयोदशैते सामगाचार्याः स्वस्ति कुर्वन्तु तार्पताः । स्वस्ति कुर्वन्तु
तार्पताः ।

ॐदाटिस्तृष्यतु । ॐभारखिरसृष्यतु । ओंकाखित्सतृष्यतु । ॐताख्योरस्तृष्यतु । ॐद्रषाणकस्तृष्यतु । ॐरुरुकिस्तृष्यतु । ॐ समबाहुस्तृष्यतु । ॐअगस्यस्तृष्यतु । ॐवष्किशिरास्तृष्यतु । ॐ हृहूस्तृष्यतु । ॐददोते प्रवचनकर्त्तारः स्वास्ति कुर्वन्तु तिषताः । स्वस्ति कुर्वन्तुतिषताः ।

अथ कन्यवालादयः । ॐकन्यवालस्तृत्यतु । ॐनलस्तृत्यनु । ॐनलस्तृत्यनु । ॐयमस्तृत्यतु । ॐअर्थमा तृत्यतु । ॐअकिन्वात्तास्तृत्यन्तु । ॐसोमपास्तृत्यन्तु । ॐबाईषदस्तृत्यन्तु । ॐ
अष्टाविमे दिन्याः पितरः स्वस्ति कुर्वन्तु तपिताः । स्वस्ति कुर्वन्तु तपिताः ।

अथ यमतर्पणम्। एकैकेन नमोडन्तनाम्ना अञ्चालित्रयमञ्जालि-व्ययं देयम् ।

एकेकस्य तिलैपिशांसींसीन्दचाज्जलाञ्जलीन् ।

यावज्जीवकृतं पापं तत्सणादेव नश्याते ॥ इति काबायनवचनात् । अवपाय नपः । अधिराजाय नपः । ॐषुखवे नमः । ॐअन्तकाय नमः । ॐवैवस्वताय नमः । ॐकाल्याय नमः । ॐसर्वभूतक्षयाय नमः । ॐऔदुम्बराय नमः। अँद्भाय नमः । अँनीलाय नमः । अँपरमेष्ठिने नमः । अँद्रको-दराय नवः । ॐचित्राय नमः । ॐचित्रगुप्ताय नमः । ॐचतुई-बाते यमाः स्विस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः । स्विस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः ।

अथात्मीयपितृतर्पणम् । अमुकगोत्रः पिता अमुकवामी तृष्य-त्विदं तिलोदकं तस्म स्वधा । एवं पितामहादिषु दृद्धममातामहा-न्तेषु । अमुकगोत्रा माता ऽमुकदेवी तृष्यत्विदं तिलोदकं तस्यै स्वधा । एवं पितामह्यादिरुद्धममातामहीपर्यन्तासु । ततो यदीच्छे-<mark>त्त</mark>दा ज्येष्ठभ्रातृश्वशुरापितृष्यमातुल्रस्नहृहस्सम्बान्धवान्धवांस्तर्पयेत । ततो मनुष्यतीर्थन निवीती सनकादींस्तर्पयेव । ॐसनकस्तृष्य-तु । ॐसनन्दनस्तृष्यतु । ॐसनातनस्तृष्यतु । ॐकपिलस्तृष्यतु । ॐआसुरिस्तृप्यतु । ॐबोद्धस्तृप्यतु । ॐपञ्चशिलस्तृप्यतु । ॐ. सप्तेते पनुष्याः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः । स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः । इति गोभिलीयतर्पणविधिः।

मनुद्यातातपयोगियाज्ञवल्क्याः, य एवं तर्पयसद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । तेनैव सर्वमामोति पितृयज्ञियाफलम् ॥ शासः,

स्नातः सन्तर्पणं क्रत्वा पितृणां तु तिल्लाम्भसा । पितृयद्गमवाप्रोति भीणाति च तथा पितृन् ॥ हारीतः,

न स्वन्ती द्याऽतिकामेत् । एवं बाह,

देवाध्य पितरधेव काङ्कन्ति सरितं प्रति। अदत्ते त निराज्ञास्ते मतियान्ति यथागतम् ॥ पितृगाथासु यमः, **ा अपि नः स कुळे जायाचो नो द्याज्य** हासा सिन्ध । नदीषु बहुतोयासु चीतलासु विदोषतः ॥ योगियाज्ञवल्कयः, वस्त्रनिष्पीडनं तोयं स्नातस्योच्छिष्टभागिनाम् । भागधेयं श्रुतिः माह तस्मान्निष्पीडयेत्स्थले ॥ पूर्व निष्पीडनं केचित्पाग्देविपतृतर्पणात् । स्नानवस्त्रस्य नेच्छन्ति तस्माद्ध्वी निपीडयेत ॥ अत्र प्रकरणात्तस्य अपसन्येन पीडनम् । <mark>ं पीडियत्वा ततः पश्चाङ्जपं कुर्यात्म्युविस्तरम् ॥</mark> डांच्छष्टभागिनो मन्काः। यथा मन्ः, असंस्कृतमयीतानां त्यागिनां कुछयोषिताम । उच्छिष्टं भागधेयं स्याहर्भेषु विकिरश्च यः ॥ उच्छपणं भूमिगतमाजिह्यस्यावाठस्य च । दासवर्गस्य तत्पित्रये भागधेयं मचसते ॥

तेन एतान् बुद्धिस्थीकृत वस्तिन्पिहिनोदकं दातन्यम् । पूर्वे आचार्याः । अत्र प्रकारः श्राद्धे विकिरदानं तद्वत । तेन भूमौ सितलदिक्षणाग्रकुद्द्रोपि दानं सिद्ध्यित । अपसन्येनेसनेन पिन्ध्यति । अपसन्येनेसनेन पिन्ध्यति । अपसन्येनेसनेन पिन्ध्यति । जपोत्तरकालीनर्मणानन्तरमेत्र निपीहनस्य तस्माद्ध्वे निपीहयदिसनेन कथनात् । अत एव एतद्वे आचान्तः पुनरान्वामिदिसादिना सेतिकर्त्तन्यताकं जपसुक्का ऽनन्तरं तर्भणमुक्का

निपीड्य स्नानवस्तं तित्रसनेन तेनैव तर्पणोत्तरं वस्त्रनिष्पीडनमुक्तम । श्रीदत्तस्तु "पीडियित्वेसादिना दिशातो जपः छन्दोगविषयः ।
कात्यायनादिभिरन्यथाऽभिधानात । गोभिछसंवादाच्च" इत्याह ।
जपविक्तरस्तु जपपकरणेऽभिहितः । अत्र मन्त्रोऽपि गोभिछने
दिश्वतः,

ये चास्माकं कुछे जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । ते पिवन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम् ॥ इति । पराचारः,

जलमध्ये तु यः कश्चित द्विजातिर्ज्ञानदुर्वलः । निष्पीढयाति तद्वस्तं स्नानं तस्य द्या भवेत ॥ अथ तर्पणोतरं कर्म ।

तत्र घोगियाज्ञवल्कयः,
निष्पीच्य स्नानवस्तं तु आचम्य प्रयतः श्रुचिः ।
देवानामर्चनं कुर्यात ब्रह्मादीनाममत्सरः ॥
ब्राह्मवैष्णवरीद्रश्च सावित्रेमेंत्रवारुणः ।
ताञ्चिक्रर्र्चयेन्मन्त्रेः सर्वात देवान्समाहितः ॥
कर्पणानन्तरं विष्णुपुराणम्,
आचम्य च ततो दद्यात्स्याय सञ्ज्ञाञ्चलिम् ।
नमो विवस्वते ब्रह्मत् भास्तते विष्णुतेजसे ॥
जगतस्तवित्रे श्चये सवित्रे कर्मदायिने ।
ततो गृहार्चनं कुर्यादभीष्टसुरपूजनम् ॥
जलाभिषेकपुष्पाणां भूपादीनां निवेदनैः ।
कात्यायनः,

निपीड्य वस्त्रपाचम्य ब्राह्मनैष्णवरीद्रसावित्रमैत्रवारुणस्त-छिद्गैरचियेत । अद्दर्थ इंस इत्युपस्थाय मद्सिणीकुस नमस्कृत्य दिशश्च देवताश्च ब्रह्माग्निपृथिन्योषधिनाग्नाचरपितिनिन्णुगह-स्यो ठन्यो ऽषांपतये नरुणाय नम इति सर्वत्र संवर्चसेति मुखं विश्वज्य देवागातुनिद् इति विसर्ज्ञयेत्स्नाननिधिरेष स्नाननि-धिरेषः ।

अर्चयेत, ब्रह्मादीनिति दोषः। कासायनेन स्नानात्पृत्री सुमनस् आहृसेसनेन यत्पुष्पाहरणमुक्त तस्यात्रोपयोगः। तिल्लिक्षेः, मन्त्रे-रिति दोषः । दिद्यश्चेत्यादाविष नमस्कृत्येत्यनुषद्भः। देवताश्च दिशामेव । संनिधानात् । तेन दिग्भ्यो नमः दिग्देवताभ्यो नम् इसेनात्र प्रयोग इति श्रीदत्तः । ब्रह्माग्नीसादौ समासनिदिष्ट-त्वेऽपि पृथक् नमस्कार्यत्वम् ।

ब्रह्मणेऽमये पृथिन्ये चौषधीभ्यस्तथैनच । इसादियोगियाज्ञनल्क्ये तथा दर्शनात् । एष स्नानिविधिर्-सस्याभिमायश्च प्राक् प्रपश्चितः ।

पद्मपुराणे,
आचम्य विधिवत्सम्यगालिखेत्पद्ममग्रजः।
अक्षताद्भिः सपुष्पाभिः सलिलारुणचन्द्नैः॥
अर्ध्याचे प्रयतेन सूर्यनामानुकीर्त्तनैः।
नमस्ते विष्णुष्पाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे॥
सहस्ररुभये निसं नमस्ते सर्वतेजसे।
नमस्ते रुद्रपुरुष नमस्ते भक्तवत्सल॥
पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदभूषित।
नमस्ते सर्वलोकेश सुप्तानामिप बुध्यसे॥
सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्व पश्यसि सर्वदा।
स्थदेव नमस्तेऽस्तु प्रसाद मम भास्कर।।
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तुते।

प्वं सूर्यं नमस्कुस बिः कृत्वा च प्रदक्षिणम् ॥
द्विजं गां काश्चनं स्पृष्ट्वा ततो विष्णुगृहं वजेत ।
आश्रयस्यं ततः पूष्यं प्रतिमां चापि पुजयेत ॥
अरुणचन्दनं रक्तचन्दनम् । तैर्ह्यं दन्ता पाद्यं दद्यादिसर्थः।
आश्रयस्यं शास्त्रग्रामशिस्यम् । जस्यमिति तु श्रीदत्तः ।

नृसिंहपुराणे,

ततोऽर्घ भानने द्यात्तिलपुष्पजलान्दितम् । उत्थाप्य मूर्धपर्यन्तं इंसः श्राचिषादित्यापे ॥ जलदेवं नमस्कृत्य ततो गृहगतः पुनः । विधिना पुरुषस्कास्य तत्र विष्णुं समर्चयेव ॥ वैभ्वदेवं ततः कुर्याद्वछिकर्म यथाविधि । पुरुषसुक्तविधिस्तु पूजानकरणे वक्ष्यते । योगियाज्ञवल्क्यः, स्त्रवन्त्यादिष्वथाचम्य सोपानत्को ह्यसंस्पृशन् । आगतः सोदपात्रस्तु यत्नेन शुचिरेव सः ॥ तेनोदकेन द्रव्याणि पोक्ष्याचम्य पुनर्ग्रहे। ततः कर्पाणि कुर्रीत नित्यं वै यानिकानिचित् ॥ पात्रादिरहितन्तोयमुद्धतं सन्यपाणिना । न तेन प्रोक्षणं कुर्याद्वस्त्रनिष्पीडनेन च ॥ सौवर्ण राजतं ताम्रं सुखं पात्रं प्रकीर्त्तितम् । तदभावे स्मृतं पात्रं स्वतते यन धारितम् ॥ असंस्पृदान्, अशुच्यादीनिति दोषः । द्रव्याणि पुजोपकरणानि पुष्पादीनिता यन धारितमिति नारिकेलादिपात्रमुपात्तमिति कल्पतरुः। शातातपः,

विदिनेचादिष्याचान्तः सोदकः किञ्चिदस्पृशन् । रच्यागतोऽपि यत्नेन श्रुचिरेवहि पानवः ॥ तत्पात्ररहितं तीयं हुतं सन्येन पाणिना । न तेन प्रोक्षयेत् द्रव्यं वस्त्रनिष्पीडनेन च ॥ नाधावस्त्रेकदेवीन शुद्ध्यर्थमपहार्येत । यचानीतं तु सन्येन मोसयेदांसणेन तु ॥ यवेनास्प्रशिक्ति सम्बन्धः । तद्नन्तरम्, जलदेवं नमस्कृता ततो यहगतः पुनः । विधिना पुरुषस्कास्य तत्र विष्णुं समर्चयेत् ॥ इति नृतिहपुराणवाक्याव, द्विजं गां काञ्चनं स्पृष्टा ततो विष्णुग्रहं वजेत् । आश्रयस्थं ततः पूज्यं प्रतिषाञ्चापि पूजयेत् ॥ इति पद्मपुराणवाक्यात्, ततो गृहार्चनं कुर्यादभीष्ट्रमुरपूजनम् । इति विष्णुपुराणवाक्याच देवपूजा कार्या । यनु व्यासेन वैश्वदेवानन्तरं देवपूजनमभिहितं तद कल्पान्तरम् ।

अथ सङ्खेपतः पूजा।

तत्र यमः,
देवमाल्यापनयनं देवागारसमुहनमः ।
स्नपनं सर्वदेवानां गोमदानफळं स्मृतमः ॥
माल्यं निर्माल्यमः । समूहनं मार्जनमः । स्नपनमुद्कादिनाः ।
दिधिदुग्धादिस्नपनमधिकफळमः ।
तत्परिमाणमाह ब्रह्मपुराणम्,
देवानां प्रतिमा यत्र घृताभ्यक्षसमा भवेदः ।
पलानि तस्मै देयानि श्रद्धया पञ्चिविवातिः ॥

अष्टोतरं पलवातं स्नात्वा देयं तु सर्वदा ।
दे सहस्रे पलानां तु महास्नाने च संख्यया ॥
दातव्यं येन सर्वासु दिश्च निर्याति तद् घृतम् ।
ब्रह्माङ्गलयं विषेभ्यो वैष्णवं च प्रदीयते ॥
स्दाङ्गलप्रमप्तौ तु दहेत्सर्वं च तत्क्षणात ।
शिष्टेभ्यस्त्वथ तद्देयं ब्रह्मणे यिन्नवेदितम् ॥
वैष्णवं सात्वतेभ्यश्च मस्माङ्गभ्यश्च बाम्भवम् ।
सौरं मगेभ्यः बाक्येभ्यस्तापिने यिन्नवेदितम् ॥
स्त्रीभ्यश्च देयं मातृभ्यो यत्किश्चित् विनिवेदितम् ।
भृतमेतिप्रवाचेभ्यो यत्तिश्चित् विनिवेदितम् ॥
प्रतिमेत्युपलक्षणम् । तेन लिङ्गेऽपीयमेव व्यवस्था। पलं चतुःसुवर्णपरिमितम् । पलं सुवर्णश्चत्वार् इसिभधानात् । सुवर्णश्चाभृतिगुञ्जापरिमितः ।

पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ।
इसिभ्यानातः । अत्र यद्यपि घृतं मक्कतं तथापि दुग्धादावप्ययमेव मकारः । एकत्र दृष्टत्वाद । ब्रह्माङ्गलप्रामिसादिना स्नानघुतादिमतिपत्तिः । विमेभ्यस्त्वयेसादिना तु दृत्तनैवैद्यादिमतिपत्तिः।

सात्वतस्तु-

ब्रह्मपुराणे दर्शितः । यथा— पञ्जमः सात्वतो नाम विष्णोरायतनान्यापे ।

पूजयसाज्ञया राज्ञो यदि स्यात संयतेन्द्रयः ॥ इति श्रीदत्तः। सांस्वता वैष्णवा इसपरे । मगाः सूर्यद्विजत्वेन रूयाताः । तापिने बुद्धाय । एतत्तु तिथिकृसादौ यत्र बुद्धपूजा विशेषतोऽभिहिता तत्परम् । मातृभ्य इति देवीमात्रोपस्रक्षणम् ।

पूजाधारमाह ज्ञातातपः,

भूमावप्सु तथाऽग्नी च दिनि सूर्ये च देनताः ।
निसमन्ने हिरण्ये च ब्राह्मणेषु च गोषु च ॥
अप्सु देना मनुष्याणां दिनि देना मनीषिणाम् ।
काष्ठलेष्ठेषु मूर्खाणां युक्तस्यात्मानि देनता ॥
दिनि आकाशे । एषु स्थानेषु देनाः पूज्याः स्युरिति तात्पर्यार्थः । व्यक्तं चैतत्—

कालिकापुराणे, स्थिण्डिले ज्वलदमी च तोये सूर्यमरीचिषु । मतिमासु च शुद्धासु बालग्रामिशलासु च ॥ बिवलिङ्गशिलायां च पूजा कार्या विभूतये । तथा—

छिङ्गस्थां पूजयेदेवीं पुस्तकस्थां तथैवच । शातातपवाक्यादन्नादीनां न देवतापूजाधारत्वम् । आचारावि-रोधात । किं तु देवतात्वेन पूज्यत्वं सिद्ध्यति ।

तथाच मनुः,
पूज्येद्वानं निस्पिति ।
नारदोऽपि,
लोकेऽस्मिन्मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौईताद्वानः ।
हिरण्यं सर्परादिस आपो राजा तथाऽष्ट्रमः ॥
एतानि सततं पद्येज्ञमस्येदर्चयेच यः ।
पदक्षिणानि कुर्वीत तथा ऽस्यायुर्न हीयते ॥
युक्तस्यात्मिन देवता इति योगिनो बाह्योपचारासम्भवाद-

युक्तस्यात्मान दवता इति यानियाः वावापवारासम्भवादनत्येजनकत्त्वचतापरम् । ग्रहस्थस्य जले शिवपूजा निषिद्धेति
वदन्ति। प्रतिमासु स्वस्वप्रतिमासु । पूजोपचारादयः पदार्थाः सर्वेऽपि सविस्तराः पूजापकरणेऽवगन्तव्याः ।

सिङ्क्षप्रज्ञाप्रयोगस्तु निवन्धानुसारेणापेक्षितत्वादत्र लिख्यते ।
यथा, स्नातः श्चाचित्रस्रद्वयधरः सुप्रक्षालितपाणिपादो दर्भपाणिराचान्तः श्चचौ नीचासने सुस्रोपिवष्टो मौनी ध्यानपरः कामरागभयद्वन्द्वमार्स्यत्वराक्रोधरिहतस्तन्मनाः सुलिप्तेऽनिष्ट्यन्ध्वाब्दवर्जिते गृहे दक्षिणपाद्ये पुष्पकरण्डकं वामे जलपात्रम् इतरच्च
पूजोपकरणं यथासिक्षवेश्वमासाद्य जलपूर्णमध्पात्रमग्रतो धृत्वा
तज्जलेन पूजास्थानं द्रव्याणि च सिक्का गन्धादिना आत्मानमभवर्ष यथोक्तपूजाधारे आगच्छोतिपदानन्तरं सम्बोधनान्तेन देवतानाम्ना देवतामावाह्य स्थापियत्वा यथालाभमासनपाद्याधाचमनीयमधुपर्कान्दस्वा स्नापियत्वा वस्त्रालङ्कारयज्ञोपवीतनेत्राञ्जनगनधपुष्पधूपदीपनैवेद्यानि दस्ता प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य जप्त्वा
स्तुत्वा पुनः प्रणम्य भगवत् भगवति वा क्षमस्त्रेति विसर्ज्ञयेद् ।
सर्वेषां देवानामोकारादिचतुर्थ्यन्तं स्वनामापि मन्त्रो भवति ।
सर्वेषां देवानामोकारादिचतुर्थ्यन्तं स्वनामापि मन्त्रो भवति ।

अविष्यपुराणम्,
अयं विनेत्र मन्त्रेण पुण्यराशिः प्रकार्तितः ।
स्यादयं मन्त्रयुक्तश्चेत्पुण्यं शतगुणे। त्तरम् ॥
विष्णोरष्टाक्षरमन्त्रस्तु वेदद्वावेदद्वसाधारणः । तथाहि—
चृसिंहपुराणे,
षोडशक्रगात्मकपुरुषस्कस्य प्रत्यूचमावाहनादिषोढशोपचारात्मके पूजाविधाञ्चक्ते—

अनेन विधिना देवः पूज्यते मधुसूदनः । वेदहोरेवं नान्येस्तु तस्मात्सर्वहितं वद् ॥ इतिप्रदनानन्तरमाह, अष्टाक्षरेण देवेशं नर्रासहमनामयम् ।

गन्धपुष्पादि।भिनित्यमचीयेदच्युतं नरः ॥ गन्धेतिपूर्वोक्तसकलोपचारोपलक्षणम् । तथा. एकान्ते विजने स्थाने विष्ण्वग्रे वा जलान्तिके । जिपेदछाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै ॥ आयुष्यं धनपुत्रांश्च पश्नम् विद्यां महद्यक्षः । धर्मार्थकाममोक्षांश्च छमते जपकुत्ररः ॥ तथा, इममष्टाक्षरं मन्त्रं जपन् नारायणं स्मरेत् । तथा. अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिनीरायणः स्वयम् । <mark>छन्दस्तु देवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥</mark> तथा, शुक्रवर्णे च ॐकारं नकारं रक्तमुच्यते । मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते ॥ राकारं कुङ्कमाभं तु यकारं पीतमुच्यते । णाकारपञ्जनाभं तु यकारं बहुत्रणकम् ॥ एवं च नमःपदान्तो ऽयं मन्त्र इति व्यामोहस्त्याज्यः। ना-

रावणध्यानं तु-

ध्येयः सदा सवितृपण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरिसजासनसिन्नीवष्टः । केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतजञ्ज्ञचकः ॥ इति । हिरण्मयवपुः कनकमभः । धृतजञ्जचक इति प्रदर्शनमान्नं, नारायणमूर्तेश्चतुर्भुजत्वाद । तथाच च्यासः,ः
ततो नारायणं ध्यायेदेकाग्रः श्रद्धयाऽन्वितः ।
शङ्कचक्रगदापद्मपाणिना दिन्यभूषितम् ॥
दक्षिणहस्तद्वये सध्वीधः क्रमेण पद्मशङ्को वामहस्तद्वये गः
दाचके इति बोद्धन्यम् ।

अन्यद्भिरसौ,
सर्वपापमसक्तोऽपि ध्यायिनिमिषमच्युतम् ।
पुनस्तपस्नी भवति पङ्किपावनपावकः ॥
नरसिंहपुराणे,
आलोक्य सर्वभास्ताणि विचार्येव पुनः पुनः ।
इदमेकन्तु निष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥
इति संक्षेपः ।

अथ नारदोक्तविष्णुपुजनविधिः।

इममर्थ पुरा पृष्टो नारदो भगवानृषिः।

नरनारायणाभ्यां च तैर्मुनीन्द्रैश्च संगतेः॥

नारायणार्चनिविधि श्रोतुं नो वक्तुमईसि।

थर्मार्थकामापवर्गान् येन मामोति पुष्कछान्॥
श्रुत्वैतत्सुचिरं ध्यात्वा सस्मार च पुरातनम्।
श्रीराढ्यो यत्कृतं पूर्वं पुष्कराक्षमुखाद च्युतम्॥
श्रुष्वन्तु मुनयः सम्यक् पुरुषोत्तमपूजनम्।
थत्कृत्वा मुनयः सर्वे ब्रह्मनिर्वाणमाप्नुयुः॥
स्नात्वा यथोक्तविधिना माङ्मुखः शुद्मानसः।
स्वद्याखोक्तिक्रयां कृत्वा दृत्वा चैनामिहोत्रकम्॥
कुर्यादाराधनं विष्णोर्देवदेयस्य चिकणः।
अपवारी हृदये सूर्ये स्थिण्डले प्रतिमासु च॥

षट्खेतेषु हरेः सम्यगर्चनं स्तुतिभिः स्मृतम् । अयो क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम् ॥ श्रीतमास्वलपबुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः। आपो ह्यायतनं तस्य तस्मात्तासु सदा हरिः ॥ तस्य सर्वगतत्वाच स्थाण्डिके भावितात्मनाम् । ऋग्वेदे पौरुषं सुक्तम् अर्चितं गुह्यमुत्तमम् । आनुष्ट्रभस्य सुक्तस्य त्रिष्टुभं तस्य देवता । पुरुषो यो जगद्धीजमृषिनीरायणः स्मृतः ॥ प्रथमां विन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे। तृतीयां वामपादे तु चतुर्थां दक्षिणे तथा ॥ पञ्जमीं वामजङ्गायां दक्षिणस्यां तथोत्तराम् । सप्तमीं वामकट्यां तु दक्षिणायां तथाऽष्ट्रमीम् ॥ नवमीं नाभिमध्ये तु दशमीं हृदि विन्यसेत । एकाद्वीं कण्ठदेवो द्वाद्वीं वामवादुके ॥ बयोदशीं दक्षिणे तु आस्यदेशे चतुर्दशीम । अक्ष्णोः पञ्चद्शीं न्यस्य षोडशीं मुधि विन्यसेत् ॥ यथाऽऽत्मनि तथा देवे न्यासकर्म समाचरेत् । एवं न्यासं तु कृत्वाऽऽदी पश्चादेवस्य पूजनम् ॥ गन्धमाल्यैः सुरभिभिरात्मानं चार्चयेद् बुधः । ततः पीठं समाराध्य गन्धपुष्पाक्षतेः शुभैः ॥ आद्ययाSSवाहयेदेवम् ऋचा तु पुरुषोत्तमम् । द्वितीयया ऽऽसनं दद्यात पाद्यं चैत्र तृतीयया ॥ चतुर्थ्याऽर्ध्यं प्रदातव्यं पश्चम्याऽऽचमनीयकम् । षष्ट्या स्नानं प्रकुर्वीत सप्तम्या वस्त्रपेवच ॥ यज्ञोपनीतमष्ट्रम्या ननम्या गन्धमेनच ।

द्वाम्या पुष्पदानं स्यादेकाद्या तु धृपक्य ॥ द्वाद्द्या च तथा दीपं त्रयोद्द्या चरुं तथा। चतुर्दश्या नमस्कुर्यात पञ्चदश्या प्रदाक्षिणम् ॥ षोडश्योद्वासनं कुर्यात शेषकर्माण पूर्ववत् । स्नाने बस्ने चोपवीते चरौ चाचमनीयकम्॥ दुत्वा षोडवाभिर्मन्त्रैः षोडवार्चस्य चाद्रुतीः । द्येषं निवेदयेत्तस्मै दद्यादाचमनं ततः ॥ 📨 🔭 📨 पुनः षोडवाभिर्मन्त्रैः दचात् पुष्पाणि षोडवा । तच सर्व जपेत भूयः पौरुषं सक्तमुत्तमम् ॥ ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नारायणमनामयम् । बाङ्कचक्रगदापाणि ध्यात्वा विष्णुं विसर्जयेत् ॥ षण्मासात् सिद्धिमाप्रोति एवमेव समर्चयन् । संवत्सरेण तेनैव सायुज्यमधिगच्छति ॥ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यत्रती नारायणः सरसिजासनसिन्निविष्टः। केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतदाङ्खचक्रः ॥ इति नारदोक्तविष्णुपूजनविधिः। विस्तरस्तु पूजापकाशे द्रष्ट्रच्यः ॥ अथ पञ्चमभागक्रत्यम् ।

तत्र दक्षः,
पञ्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईतः ।
देवपितृमनुष्याणां कीटानां चोपदिश्यते ॥
संविभागो विभज्य प्रतिपादनप् । यथाईतः यथायोग्यम् ।
अत्र पञ्चमे भागशते मुख्यकालाभिपायम् । अञ्चलौ रात्रिप्रथम-

यामपर्यन्तस्य गौणकाळस्य पाञ्च्यवस्थापितत्वात ।

व्यासः,
वैवाहिकेऽमौ कुर्नात पाकयज्ञानकोषतः ।
आपद्यपिहि कष्टायां पश्चयज्ञान्न हापयेत् ॥
स्वर्गापवर्गयोः माप्तिं पश्चयज्ञेः मचक्षते ।
वैवाहिकोऽग्निरावसध्यः ।
छद्वाहानन्तरं संवर्त्तः,
ततः पश्चमहायज्ञान् कुर्यादहरहाँद्वंजः ।
न हापयेत्तु तान् माज्ञः श्रूयते हि श्रुतावपि ॥
जाबालिः,
अहन्यहाने कर्त्तव्यं पितृदैवतपूजनम् ।
हन्तेति हन्तकारं च मनुष्येभ्योऽपि पावनम् ॥
शाङ्कालिखितौः,
वेषसुक् महायज्ञानहरहाँनविषेदापन्नः क्षाकोदकेभ्यः ।
छद्वाहानन्तरं देवलः,

तद्न-तरमग्नीनाद्धीत गृहीताग्निहोत्रो देविष्टुऋष्यतिथ्य-भ्यागतभृसात्मपूजनं सुचरित्रानुष्ठानं च कुर्यात । अत्र हृद्यक-व्यस्वाध्यायदेविष्तृऋषीन् पृथक् पृथक् पूजयेत स्वाहेसग्निहोत्तम-दृत्ति हृद्यं तद्देवान् प्रसादयात स्वधीत पैतृकप्रदृत्ति कृद्यं तिष्तृन् प्रीणयति अपमस्ययनप्रदृत्तिः स्वाध्यायः स मुनीस्तोषयतीति ।

अभ्यागतोऽतिथेरन्योऽपि प्राघुणकः । सुचरित्रं सदाचारः । अग्निहोत्रपटित अग्निहोत्रे पटित्यर्यस्य । एत्रमग्रेऽपि । अग्निहो-त्रद्याद्योऽत्राग्निमात्रहोभपर इति कल्पतरुः ।

गौतमः,

देविषतृपञ्जष्यभूतिषपूजको नित्यस्वाध्यायः पितृभ्यश्चोदक-

दानं यथोत्साहमन्यदिति ।

मतुष्यपूजा अतिथिपूजा । ऋषिपूजा स्वाध्यायाध्ययनम् । "ऋषियञ्जपितृयञ्जयोः पूर्वमिभिहितयोरिप नित्यस्वाध्याय इसादिना पुनरभिधानमितरयञ्जयानुष्ठानासम्पत्तावापि किञ्चिदङ्गवैकरयेन उदकद्रव्येणाप्यादरेणावस्यानुष्ठेयत्वार्थम् । एतदेवोक्तं यथोत्साहम-व्यदित्यनेन" इति करपत्रुः ।

मनुः,
पश्च स्ना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः ।
कण्डनी चोदकुम्भश्च बाध्यते यास्तु वाहयन् ॥
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महिषिभिः ।
पश्च क्लुप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाय ॥
स्नाप्ताणिवधस्थानम्। उपस्करः गृहोपकरणं संमार्जनीभाण्डदण्डादि । बाध्यते, हिंसाजन्यदुरितेनेति कोषः। वाहयन् प्रवर्णयन्।
हारीतः,

अथ सूना व्याख्यास्यामः। जङ्गमस्यावरादीन् प्राणिनः स्दयन्तीति सूनाः ताः पञ्चविधा भन्नित । दुतावतरणानगाहनिवसोभणिवसेषणापूतग्रहणयानादिभिराद्यां कुर्वन्ति, अनेलाविस्पष्टदु
तगमनाक्रमणादिभिद्वितीयाम्, आहननग्रहणवन्धनकुहनोत्पाटनादिभिस्तृतीयाम्,आक्रमणघर्षणपेषणादिभिश्चतुर्थीम्,आदीपनतापनस्त्रेदनभर्जनपचनादिभिः पञ्चमीं, तदेताः पञ्चमूना निर्ययोनीरहरहः प्रजाः कुर्वन्ति । अभिगुरुशुश्रुषास्त्राध्यायरादितः सूनाद्वयं
प्रस्चारिणः पात्रयन्ति । पञ्च पञ्चभिः पाक्रयक्षेग्रहिनानप्रस्थाः पावयन्ति । पत्रिज्ञद्वानध्यानैभिक्षवः सूनाद्वयं पान्यन्ति । अनिर्जयो
दन्तस्नायाः इति ।

स्थावराः प्राणिनो इक्षाद्यः।सूदयन्ति प्राणैवियोजयन्ति।

द्धतावतरणं बीघं जलप्रवेदाः । विश्लोभणमालोडनम् । विश्लेपणम् । इतस्ततो जलप्रक्षेपः । अपूतग्रहणं वस्तादिना कृषिकीटादिनि-वारणमकुत्वा जलग्रहणम् । आद्यां प्रथमाम् । अवेला अन्धकारादि । अविस्पष्ट उन्मार्गाद्धिः । दुतं बीघ्रम् । त्रयाणां गमनेनान्वयः । आक्र-<mark>मणं पादादिना क्रम्यादेः । आहननं कुटारादिना दृक्षादेः । ग्रहणं</mark> पुष्पादेः।आक्रमणं दृषादिना सस्यादीनाम् । आदीपनं काष्ट्रादीनाम्। स्वेदनं धान्यादेः। तापनं जलादेः। भर्जनं यवादेः। पचनं तण्डुलादेः। अग्निगुरुशुश्रूषास्वाध्यायास्त्रयः आद्यस्नात्रयानवर्त्तकाः । पञ्चभिः पाकयज्ञेरिति ब्रह्मयज्ञे पाकयज्ञपदयोगात्पाकयज्ञपदं रूढमेवेखाडः। पवित्रं विहितं परमात्मविषयकं तादृशं ज्ञानं ध्यानं चेति द्वयमपि स्नाद्वयनिवर्त्तकम्। प्रथमस्नाद्वयस्यैव संन्यासिनः सम्भवात्। "अ-त्र यहित्रनिनोः पञ्चमहायज्ञविधानादनाश्रामिणा वैक्वदेवादि न कार्य-म्। साधारण्यात स्वाध्यायतर्पणे एव कार्ये" इति कश्चित्। वस्तुतस्तः गृहस्य उद्गहेद्धायामित्यादौ समादत्तमात्रे गृहस्यवाब्दमयोगो गृहस्थय-में जाधिकारपाप्त्यर्थ इति समादत्तमात्रस्य संन्यासात पूर्व पञ्चयज्ञा-धिकारः । कल्पतरुस्वरसोऽप्येवम् । दन्तस्नुना दन्तैश्चर्यणादिभिर्ची-जाङ्करादिहिंसा, तस्या उक्तेर्न शोधनिमत्यर्थः । एवंच वीजभोजन-निवेघोऽपि दन्तैर्वीजहिंसादिपर एव। तेन विह्नपक्षभग्रवीजादेर्भक्षणे न दोषः । अङ्कारिणोऽङ्करयोग्यस्थावरत्रीजादेर्भक्षणे परं दोष इति । छन्दोगपरिशिष्टं,

पञ्चानामथ यज्ञानां महतामुच्यते विधिः ।
यैरिष्ट्वा सततं विमः माप्तुयात्सद्य चाश्वतम् ॥
देवभूतिपतृबद्धमनुष्याणामनुक्रमात् ।
महासत्राणि जानीयात्तएव हि महामखाः ॥
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो दैनो बिलभैतो नृयद्गोऽतिथिपुजनम् ॥ श्राद्धं वा पितृयद्गः स्यात्पित्र्यो बिलस्थापिना । श्राद्धं निसश्राद्धम् । एतेन त्रयाणां पितृयद्गत्वादसंभन्ने एके-नापि क्रतेन पितृयद्गनिष्पत्तेः पितृयद्गाकरणमसक्तः मसवायः प-रिहृतो भवति ।

तथाच मनुः

यदेव तर्पयसद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । तेनैव सर्वमाप्रोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥

समुचयेन त्रयाणामनुष्ठानं च संभवे बोध्यमिति परिशिष्टप-काशः । कल्पतराविष तर्पणश्राद्धिपतृबलीनां पितृयद्वत्वं यथासं-भवमधिकारिभेदेन व्यवस्थितं न पुनस्तुल्यो विकल्प इत्युक्तम् । अत्रानुक्रमादित्यभिधानात् प्रथमं देवयद्वस्ततो भृतयद्वस्ततः पित्र्यबलिद्धपः श्राद्ध्पश्च पितृयद्वस्ततो मनुष्ययद्व इति क्रमः । ब्रह्मयद्वकालस्तु स चार्वाक् तर्पणात्कार्य इत्यादिना प्रागेवाभिहितः।

जाबालः,

स्नात्वा पञ्चमखानां तु प्रथमं तर्पणं स्मृतम् । चातातपः,

भृतयज्ञस्तथा श्राद्धं नित्यं चातिथिपूजनम् । क्रमेणानेन कर्त्तव्यं स्वाध्यायाध्ययनं सदा ॥

भृतयज्ञादि अतिथिपूजनपर्यन्तं क्रमेण कर्त्तन्यम् । स्वाध्या-याध्ययनं च यथाविहितकाले कर्त्तन्यमित्यर्थः । तेन न विरोधः । कल्पतरौ तु स्वाध्यायाध्ययनान्तर्भावेनायं क्रमः शास्त्रिभेद्वय-वस्थित इत्युक्तम् ।

देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषात मृतविंह हरेत । इति याज्ञवल्क्यवचनेन हुतशेषेणान्नेन भूतयज्ञविधानाहेव- पत्नी भृतयज्ञात्पूर्वमेव । एवंच—
कृत्वेतद्वालिकर्मेवम् अतिथि पूर्वमान्नयेव ।
इति मनुक्तम् अतिथिभोजनस्य बलिकर्मानन्तर्यं श्राद्धाकरणे
बोद्ध्यम्।संभवति च जीवत्पितृकस्य बलिकर्मानुष्ठानेऽपि श्राद्धाकरणम् । एवं श्राद्धासंपत्तावाप । श्राद्धानन्तरं ततोऽतिथीन् भोजयेदिति विसष्ठवाक्ये नृयज्ञोऽतिथिपूजनिमिति छन्दोगपरिज्ञिष्टवाक्ये चातिथित्वमिवविक्षितम् । अतिथेरिनस्त्वाद्धामनुष्यक्षस्य च
निस्तवाद । अत्प्वाहरहर्बोद्धाणेभ्योऽन्नं द्यादामूलफलक्षाकेभ्योऽथेनं मनुष्ययत्नं समामोतीति बौधायनवाक्ये ब्राह्मणमात्रमुक्तिमिति।

मनुः,

अध्यापनं ब्रह्मयतः पितृयत्तश्च तर्णम् ।
होमो दैवो बिल्भोंतो तृयत्तोऽतिथिपूजनम् ॥
पञ्चेतान् यो महायत्तान्न हापयित शक्तितः ।
स गृहेऽपि वसन्तिसं स्नादोषैनं लिप्यते ॥
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।
न निर्वपति भृतानामुच्छ्नसन्न स जीवति ॥
अहुतं च हुतं चैव तथा महुतमेवच ।
बाह्मं हुतं माशितं च पञ्च यत्तान् प्रचसते ॥
जपोऽहुतो हुतो होमः महुतो भौतिको बिलः ।
बाह्मं कृतं द्विजाम्यार्चा माशितं पितृनपेणम् ॥
तथा,

ऋषयः पितरो देवा भृतान्यातिथयस्तथा । आज्ञासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥ स्वाध्यायेनाचियद्देषीत् होमैदेवान् यथाविधि । पितृत् श्राद्धेन नृनन्नभृतानि बालिकपेणा ॥ जाबालः,

स्नात्वा महामखानां तु प्रथमं तर्पणं स्मृतम् । दिन्यो होमस्तु सावित्र्या भौतं तु बिलकर्मणा ॥ ब्राह्मो वेदजपेनैव नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् । दिन्योहोम इति । यः सावित्र्या होमः स दिन्यो यज्ञः । अयं च दिन्यहोमः शाखाविशेषन्यवस्थितः।

शातातपः,
लौकिके वैदिके वापि हुतोत्स्रष्टे जले क्षितौ ।
वैश्वदेवस्तु कर्त्तव्यः पश्चस्नापनुत्तये ।।
वैश्वदेवस्तु कर्त्तव्यः पश्चस्नापनुत्तये ।।
सर्वे ते दृषला क्षेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥
लौकिके पाकसाधने ।
यास्मन्नग्रौ पचेदनं तत्र होमो विधीयते ।
इत्यिक्षिरोवचनैकवाक्यत्वाद । वैदिके आवस्थ्ये ।
वैवाहिकेऽग्रौ कुर्वीत पाकयज्ञानशेषतः ।

इति व्यासनानयात् । हुतोत्सृष्टे अन्येन होमं विधाय त्यक्ते इति कल्पतरुः । अनन्तरोक्ताग्रित्रयासंभवे जलं, तदसम्भवे भु-मिरित्यपि स एव । जलक्षित्याधारतापक्षे भूसंस्कारादिकं नास्ती-ति श्रीदत्तः ।

अङ्गिराः,

शालायो वा पचेदनं लेकिकेवापि निस्त । यस्मिन्नयो पचेदनं तस्मिन् होमो विधीयते ॥ शालाग्निरावसध्यः । याज्ञवल्क्यः, कर्म स्मार्च विधाहायो कुर्वात मत्यहं यही । दायकालाहृते वापि श्रोतं वैतानिकाग्निषु ॥ वैतानिकाग्निषु आहवनीयादिषु । व्यासः,

वैश्वदेवं प्रकृतीत स्वज्ञालाविहितं च यत् । संस्कृतानेर्हविष्येश्च हविष्यव्यञ्जनान्वितः ॥ तैरेवानेर्विछं द्याच्छेषपाष्ठाव्य वारिणा । कृतापसव्यः स्वध्या सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥ सुरार्चनं ततः कुर्याद्गन्धमाल्येः सुगन्धिभः ॥ संस्कृतानेः सिद्धानेः । हविष्येरिति सुख्यः कल्पः । अन्ये-

षामिप विधानात्।

यथा शङ्खालिखितौ,

अत जध्वै देवयज्ञः सर्वेषामुपदिश्यते ।

आश्रमधर्माविरोधेन प्रतिनियतानामोवधीनां कोद्रवचणक-मावमसूरकुलत्थोद्दालकवर्ज्जं निर्वपणीयम् ।

आश्रमधर्माविरोधेनेति वानप्रस्थार्थ, तेन वानप्रस्थेनाश्रमिन हिताफालकृष्टनीवाराद्यन्नेन देवक्रसादि निर्वर्त्तनीयम् । सुरार्चनं ततः कुर्यादिति तु पूजायां कल्पान्तरमिति प्रागुक्तम् ।

गोभिलगृह्यम्,

यद्येकस्मिन्काले ब्रीहियवी प्रक्रियेतां अन्यतरस्य कृत्वा कृतं मन्येत यद्येकस्मिन्काले पुनः पुनरत्नं पच्येत सक्रदेवैतद् बलितन्त्रं कुर्वितिति ।

त्रीहियवाविति नानाजातीयोपलक्षणम्। तेनायमर्थः। एकस्मिन् न्काले दिवा रात्रौ वा। एवं च "सर्वस्यवान्नस्यतान् वलीन् हरेत् पित्र्यस्य वा स्वस्ययनस्य वा, यज्ञान्त्रिवर्त्तते" इति वाक्यं काल-भेदपाकाभिषायम् । यज्ञो देवार्थं पक्षमन्नं तस्मान्त्रिवर्त्तते। तद्य- भागेन वैश्वदेवं न कुर्यादिसर्थः। छन्दोगपरिशिष्टम्, सायं प्रातर्वेश्वदेवः कर्त्तव्यो बलिकर्ष च। अनदनताऽपि कर्त्तव्यपन्यथा किल्विषी भवेत ॥ अत्र सायंपातःशब्दौ रात्रिदिवसपरौ । अत्र— देवान ऋषीन मनुष्यांश्च पितृन गृहाश्च देवताः। पूजियत्वा ततः पश्चाद् गृहस्यः शेषभुक् भवेत् ॥ अदस्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुक्के विचक्षणः। स भुआनो न जानाति व्वयृष्ठैर्जिविषमात्मनः ॥ इति मनुवचनाद् भुआनेन सक्चदेव वैक्वदेवबल्किकर्मणी कर्त्त-च्ये इसाशङ्कानिरासार्थे सायं प्रातरनइनताऽपीत्युक्तम् । कि तु इयान् विशेषः, अञ्चनतोऽकरणे प्रसवायद्वयं भोजनकृतोऽक-रणकृतश्च अनदनतस्वकरणकृत एव । अत एव अन्यथा किल्वि-षी भवेदित्युक्तम् । एवञ्च एकाद्यादौ भोजनाभावेऽपि वैद्य-देवादि कर्त्तव्यमेन । तत्र च सिद्धस्य हविष्यस्य मुख्यत्वात्तदर्थ पाकः कर्त्तव्यः । तत्रासामध्ये तु अपकेनापि वैक्वदेवः कर्त्तव्यः। हविष्याभावे अहविष्येणापि ।

यथा चाङ्कालिखिती,
अहरहः पश्चयज्ञानिवेपेदापत्रज्ञाकोदकेभ्यः ।
श्रुतिश्च, अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्ट्रादिति ।
उक्तं चेत्युक्का नारायणवृत्तावप्युक्तम, आपत्रमपि दातव्यमा
काष्ट्रमपि जुहुयात आऋचमपि ब्रह्मयज्ञं कुर्यादिति ।
नचेदुन्पचतेऽसं तु अद्भिरेतान्समापयेत् । इति च ।

एवं च, पुनःपाकमुपादाय सायमप्यवनीपते । वैद्वदेवनिमित्तं हि पत्न्या सार्द्ध विक हरेत् ॥

इति यमवचने पाकश्रातिः पक्षप्राप्तानुवादमात्रम् । कालमा-श्रविधिपरत्वात्तस्य । एतेन पुनःपाकमिसादियमवाक्यातः पाके ससेव सायं वैश्वदेवबलिकर्मणी कर्त्तव्ये इति श्रीदत्तोक्तं विचा-रणीयम् । अन्यथा प्रातर्वेक्वदेवोऽपि पाके ससेव स्याद् । तत्रापि सायंमातः सिद्धस्येसादिवाक्यैः पाकावगतेः ।

आपस्तम्बः,

न क्षारलवणहोमो विद्यते, तथा पराचसंस्पृष्टस्य चाहाविष्यस्य होमः । उदीचीनमुष्णं भस्मापोस्य तस्मिन् जुहुयातः । तद्धुतमहुतं चाग्नी भवति। न स्त्रीजुहुयान्नानुपेतः ।

सारलवणमुषरलवणम् । परान्नसंस्पृष्टम् अन्नान्तरसम्बद्धम् । अहविष्यं माषादि । होम इसन्न न विद्यते इत्यस्यानुषद्धः । यदि तु क्षारलवणमेन होम्यं भनति तदा
जदीचीनमुत्तरदिग्विभागभवम् उष्णं भस्मापोश्च तस्मिन्नग्नी जुहुयादिसर्थः । न स्नीत्यादि । साग्नेः भनासे ऋत्विगसन्निधाने सति
मसक्तस्य निषेघोऽयम्। एनमग्रेऽपि । अनुपेतः अनुपनीतः । अन्न
''सर्वतः पाकादग्रमुद्धस जुहुयादितिविष्णुनान्यादिभिरग्रभागेन
वैद्यदेवकर्त्तव्यताभिधानात्तेन देवतानेवैद्यादि न देयम्। किं तु-

अकृते वैद्यदेवे तु भिक्षार्थं गृहमागते । उद्घृत्य वैद्वदेवार्थं भिक्षां दन्ना विसर्जयेत् ।।

इति नृसिंहपुराणवाक्येन विनापि वैश्वदेवं वैश्वदेवार्थमग्र-भागस्थापनानन्तरभिक्षादानस्य कथनेन तद्वद्वापि अग्रभागस्था-पनानन्तरं नैवेद्यादिकरणे न क्षतिः। विलदानादाविव नैवेद्यदाने तच्छेपत्वस्य कुत्राप्यदर्शनात्। यदिच देवतानैवेद्यार्थमेव पचित तदा तदग्रभागेन वैश्वदेवाशङ्कापि नास्ति। यज्ञान्विवर्तते इति प्रागुदाहृतवाक्येन ततो वैश्वदेवनिष्टात्तिकथनात्" इति वदन्ति । अन्येतु वैश्वदेवबळी उत्का-

एवं कृते स्थावरानं जङ्गमानं च शुध्यति ।

इति वराहपुराणवाक्याचौ विना नैवेद्यं न देयमेव । भिक्षा-दानं तु वाचनिकमिति वदन्ति । एते चाविभक्तानां विभज्य सं-स्पृष्टानां च मध्ये एकेन गृहपतिना कार्याः ।

एकपाकेन वसतां पितृदेवाद्विजाचिनम् । एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद् यहेयहे ॥

इति वचनात । अत्र च सर्वेषामेकं भवेदित्यभिधानात्सर्वेबामेवाधिकारपातिपत्ती यत्र गृहपतेरेव द्वरशुरमरणादितोऽद्योचं
तत्राविभक्तिनान्येनापि वैद्वदेवादयः कार्याः । अन्यथा प्रत्यवायपमद्भातः । सर्वस्वामिकद्रव्यसाध्यत्वं चात्र मृल्यः । तेन यत्रासाधारणाविभाज्यद्रव्येण गृहपतिना तदनुष्ठीयते तत्र तदन्येन
तत्पृथक् कर्त्तुमुचितमिति प्रतीयते । अत एव तर्पणस्वाध्याययोः
पृथमनुष्ठानाचारः । इदं तु नित्यनीमित्तिककाम्यसाधारणम् । संकोचे
मानाभावादः । फलं तु सर्वेषामेव । दंपसोरिव यागफलं सर्वेषामेकं
भवेदिस्यनेन सर्वेषां फलभागित्वपतिपादनादः । पितामहादिभिरिविभक्तस्य प्रमीतिपत्तिकस्य पौत्रादेः पितामहादिनिस्रश्राद्धन्
तिन्नस्रश्राद्धानिर्वाहातः पौत्रादिना निस्रश्राद्धं पृथक् कार्यमेव ।
स्विपनुदेव्यकद्वव्यत्यागरूपस्य तच्छाद्धस्याजातत्वादः ।

यतु गोभिलेन,

यद्येकस्मिन्काले बहुधाऽत्रं पच्येत ग्रहपतिमहानसादेवैतद्धालि-तन्त्रं कुर्वन्ति इत्युक्तं, तद् अविभक्तानामपि प्रसेकं पाकसम्भवे ग्रहप-तिपाकादेवेति नियमार्थ, न तु ग्रहपत्यकरणेऽप्यन्यकरणनिषेधा-र्थम् । नित्यबाधमसङ्गात् । यदि च ग्रहपतेरन्यस्यान्नमादौ सिद्ध्येत स स्वकीयपाकाद्वैश्वदेवादि कृत्वा भुक्षीत । तथाच तदनन्तरं गोभिलः,

यश्य त्वेषामग्रतः सिध्येत स नियुक्तमग्नी कृत्वा भुक्षीतेति ।
श्रीदत्तस्तु गृहपितना वैद्यवदेवादि करिष्यते अन्येन तु कि
विदेव तृष्णीं वही हुत्वा भोक्तव्यं न तु वैद्यवदेवादि कार्यमित्यथमाह । यस्य तु पश्चादक्रं सिध्यति स वैद्यदेवादेर्जातत्वाद्वैश्वदेवाद्यकृत्वेव भुक्षीत । एवं दिवा नक्तं वा एकस्मिन्काले एकनैव
कृतेन बल्विद्यवदेवेन बहुधा कृतानामन्नानां शृद्धिः । यद्येकस्मिन्काले ब्रीहियवावित्याद्युदाहृतगोभिलवाक्यात् । एवं पाकसमाप्तावातिध्यागमने पुनः पाकेऽपि न वैद्यदेवान्तरिप्यि प्रागुक्रिम । एवम् आमान्नफलादीनामप्येकेन तिस्मन्क्रतेऽपि सर्वेषामव
शृद्धः । युक्तितौल्यात् । यद्यपि-

एवं कृते स्थावरात्रं जंगपात्रं च शुच्चाते ।

इति वराहपुराणवचनाद्वैद्यवंचवरयोरन्नशुद्ध्यर्थकत्वं प्रतीयते तथापि "सर्वस्य त्वेत्रान्तस्यतान् बलीन् हरेत् पित्रर्थस्य वा स्वस्त्य-यनस्य वा स्वार्थस्य वा, यज्ञान्तिवर्त्तते" इति गोभिलवचनेन पित्रर्थे-ऽप्यन्ने प्राप्तयोस्तयोः प्राग्रदाहृतमत्स्यपुराणादिवाक्येन श्राद्धात्तरं विधानात्तयोः पूर्वपपि श्राद्धार्थान्नस्य शुद्धिरिति प्रतीयते । एवं जीवत्वितृकेणापि विभक्तेन वैद्यदेवादि कार्यम्।

स्वितुः वितृकुसेषु अधिकारो न विद्यते ।

इसनेन सिपतृकस्य पित्र्ये कर्माण अधिकारनिषेधात्वित्र्यब-लिदानिसश्रादे परं न कार्ये। यश्चानिभक्तेन पित्रा स्वासामर्थ्या-दिना गृहकृत्ये नियुक्तस्तेन पितृप्रतिनिधिभृतत्या तत्सर्वे कार्यमे-व। श्रादे मातामहादयस्तेन पितुरेव ग्राह्याः। यश्च पितुः पाति-त्येन संन्यासादिना वा गृहपतित्वं प्राप्तः सोऽपि तत्कुर्यादेव। साप- तुरिति वाक्ये पितृपदस्याधिकारिपितृपरत्वात् । मातामहादयस्तु स्वकीया एव ग्राह्याः । स्वस्यैवाधिकारित्वात ।
ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्गदार्जिते ।
व्युक्तमाच मृते देयं येभ्य एव ददाससौ ॥
इसस्य छन्दोगपरिशिष्टवाक्यस्य पितामहादित्रिकपरत्वाद ।
सामेस्तु प्रवासादावकाक्तौ वाऽन्येन ऋत्विगादिना वैक्वदेवादि
कार्यम् । यद्यपि-

सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते ।
स्वयं होमफलं यत्तु तदन्येन न लभ्यते ॥
ऋत्विक पुत्रो गुरुर्भाता भागिनेयोऽथ विद्यातिः ।
एभिरेव हुतं यत्तु तद्धतं स्वयमेवाहे ॥
इति दक्षवचनं पातहोंमे श्रुतं तथापि युक्तितौल्यात्सायंहोमवैद्यदेवादिष्वपीयमेव व्यवस्था । एवं निर्येरप्यसामर्थ्ये अन्येन
वैद्वदेवादि कार्यम् । युक्तेस्तौल्यात् ।

अत्रिरिष,

पुत्रो आता तथा ऋतिक शिष्यक्त श्रुरमातुलाः ।

पत्नी श्रोत्रिययाज्याश्च दृष्टास्ते बलिकमाणि ।।

यदि गृद्दे कत्तां नास्ति तदा प्रवासेऽपि स्वयमेव कुर्यातः ।

तदाह स्मृतिचन्द्रिकायां मनुः,

प्रवासं गच्छतो यस्य गृद्दे कत्तां न विद्यते ।

पञ्चानां महतामेष स यज्ञैः सह गच्छति ॥ इति ।

एवं च,

प्रवसदाहिताग्निश्चेत्कदाचित्कालप्रयातः ।

यस्मिन्नग्नौ भवेत्पाको वैद्यदेवस्तु तत्र वै ॥

तत्नाहुत्वातु यो भुद्रे स भुद्रे किल्विषं नरः ।

तद्ताम,

ष्रीषितोऽप्यात्मसंस्कारं कुर्यादेवाविचारयत् ॥ इति विसष्टवचनमप्येतत्परमेव । अयं तु विकोषः । साग्नेनि-स्रापकस्यावसध्ये विधानात्मवासेऽपि स्वग्रहएव वैश्वदेवादि पत्नी कारयेत् ।

तदुक्तम्,
अमावास्यादिनियमं मोषिते सहचारिणी ।
पत्यौ तु कारयेकित्यमन्येनाप्यृत्विमादिना ॥ इति ।
मोषितसार्गेस्तु पाकं विनेव कालयापनम् । तदसामध्ये तु
क्रव्यादांज्ञपरित्यागादिविधिना पाकमिप कुर्यात् ।

प्रवसन्निग्नमान् विपः पयोमुल्फलादिभिः।
कालं नयेदशक्तौ तु विधिना पाकपाचरेत ॥ इति ।
सर्वधानपक्षे तु आवसथ्याभावाद् गृहेऽपि लौकिकाग्निना
पाक इति प्रवासेऽपि पाको न निषिद्धः । प्रवसन्नाग्निमानिते
वचनस्य पाकासम्भवमुलकत्वात् । एतद्वचनबलात्सर्वाधानिनोऽपि पाकोऽनुचिन इति केचित् । एतन्मते पोषितसाग्निना परपकान्मपि नभोक्तव्यम्।एत्रमाशौचे वैश्वदेवानधिकारे तदर्थकपाकस्यावसथ्ये विहितस्याभावात् । गृहस्थितनापि साग्निना फलाहारादिकमेव कार्यम् । एवं निरग्नेरपि । न पचेदन्नमात्मनइति याइत्वत्वयवाक्येन स्वार्थपाकनिषेधात् । अशौचे वैश्वदेवाद्यभावात्पाको न भवति । अतएव तत्र लब्धकीताश्चा वा स्युरित्युक्तम् ।
यदिचान्यार्थ पाकः क्रियते तदा तच्छेषः स्वयं भोक्तव्यो नोचेरफलादिभोजनमेवोचितिपति । श्रुद्रेणापि श्रुद्रा वाजसनेयिन इति
वाक्यात् पारस्करोक्तिविधना पौराणिकविधना वा वैदिकपौसाणिकमन्त्रवर्ज्ञम् नम इति मन्त्रेण पञ्चमहायद्वाः कार्याः ।

भाषीरतिः श्रुचिर्भुसभत्ता श्राद्धिक्रयापरः ।
नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञाक हापयेत ॥
इति याज्ञवल्क्यवाक्यातः,
दानं दद्याच श्रूदोऽपि पाक्यज्ञैयेजेत च ।
इति विष्णुपुराणवाक्याच । तत्रच—
आमं श्रूद्रस्य पहान्तं पह्मान्छिष्टमुन्यते ।

इति पक्षान्तनिन्दार्थनादात्सकलंदनीयाद्यात्याचा स्थामा-क्रेनैव तेषां वैद्यदेवादिविधिः। तेषां चाग्नाविष होमा न निषिदः।

उक्तं च मिताचरायाम्,

श्रुद्रेण छोकिकामी वैवाहिकारनी वा वैश्वदेवः कार्य इति

सङ्घेप: । परिमाणमाह—

छन्दोगपरिशिष्टम्, मचावराष्ट्या बलयो भवन्ति महा-मार्ज्जारश्रवणप्रमाणात् । एकत्र चेत कृत्स्ना भवन्तीतरेतरमसंस-क्ताः। महाविडालकर्णपरिमाणाद्पकृष्टा अल्पपरिमाणा बलयो न भवन्तीसर्थः।

व्यासोऽपि,
आर्द्रामलकमानेन कुर्याद्धोमहानेबेलीन् ।
श्राणाहुतिं बाँलं चैन मृदं गात्राविशोधिनीम् ॥
गच्यव्यासोऽपि, उत्तानकरपञ्चाङ्गुल्यग्रैबेलि हरेत हपः
वक्त्राकारणोत्तानेनाङ्गुष्ठाङ्गुलिद्धयाग्रपर्वमात्रं मपूर्य जुहुयात् ।
एवं च पाण्याहुतिर्द्वादशपर्वपूरिकेति छन्दोगपरिशिष्टनचनं सम्भवपरम् ।

व्यासः, जुहुयात्सर्पिषा युक्तं तैलक्षारिवविष्ठिततम् । द्ध्यक्तं पयसाऽक्तं वा तद्भावेऽम्भसाऽपिवा ॥ इति । अनवोरारम्भे तन्त्रेण दृद्धिश्रादं कर्त्तव्यम् । यथा छन्दोगपरिश्चिष्टम्, आधाने होमयोश्चेत्र वैश्वतदेवे तथैत्रच । बिलकर्माण दर्शे च पौर्णमासे तथैत्रच ॥ नत्रयक्षेषु यक्षका वदन्त्येवं मनीविणः । एकमेत्र भवेत् श्राद्धमेतेषु न पृथक् पृथक् ॥ होमयोः सायंपातहींमयोः । नत्रयक्षः आग्रयणेष्टिः ।

भया—
असक्त चानि कमीणि क्रियेरन कर्मकारिणा।
प्रतिप्रयोगं नैव स्युर्गतरः श्राद्धमेवच ॥
पितुरबौचान्तदिने तु तदारभ्मे न द्यिश्राद्धम्।तदाह स एव,
न तत्पूर्व यतः प्रोक्तः सपिण्डनिविधः कचित्।
द्यदिश्राद्धस्य लोपः स्यादुभयोरिष पक्षयोः॥
न तत्पूर्व न एकादबाहश्राद्धात्पूर्वम्। उभयोः पक्षयोः आधानं

बिना केवळवैक्वदेवादिकरणपक्षे आधानपक्षे च।

मनुः,
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहोऽग्नी विधिपूर्वकम् ।
आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥
अग्नेः सोमस्य चैत्रादौ तयोश्चेत्र समस्तयोः ।
विश्वेषां चैत्र देवानां धन्वन्तरयएतच ॥
कुद्धै चैत्रानुमसै च प्रजापतयएतच ।
सह द्यावापृथिव्योश्च तथा स्त्रिष्ठकते ततः ॥
एतं सम्यक् हित्हित्वा सर्वदिश्च प्रदक्षिणम् ।
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगभ्यो विछ हरेत् ॥
महद्भ्य इति तद्वारि क्षिपंदप्स्वद्भ्य इत्यपि।

वनस्पितभ्य इत्येवं मुसलोल्खले हरेत ॥

खन्धिकं श्रिये कुर्याद्धद्रकाल्ये तु पादतः ।

बह्मवास्तोष्पितभ्यां च वास्तुमध्ये बर्लि हरेत ॥

विव्ववेभ्यश्चेव देवेभ्यो विल्माकाञ्चात्सपेत ।

दिवाचरभ्यो भृतेभ्यो नक्तश्चरभ्य एव च ॥

पृष्ठवास्तुनि कुर्वित बर्लि सर्वानुभृतये ।

पितृभ्यो बिल्शेषं तु सर्व दक्षिणतो हरेत ॥

शुनां च पिततानां च व्वपचां पापरोगिणाम ।

वायसानां कृमीणां च वानकैनिंक्षिपेद् भावे ॥

एवं यः सर्वभूतामि ब्राह्मणो निसमर्चित ।

स गच्छेत्परमं स्थानं तेजोमूर्तिः पश्चिना ॥

सथा,

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बर्छि हरेत् । बैश्वदेवं हि नामैतत्सायं पातर्विधीयते ॥

इति। समस्तयोः अग्नीषोषाभ्यामिसेवम्। सहद्यावापृथिव्योः द्या-वापृथित्रीभ्यामित्येत्रम्। एवं देवयज्ञमकारेण । उच्छीर्षके गृहस्यज्ञा-य्याज्ञिरः मदेशे । पादतः गृहस्थ्यगय्यापादमदेशे । ब्रह्मवास्तोष्प-तिभ्यामिति । एवमेव बिलदाने भयोगः । पृष्ठवास्तुनि पश्चाद्ग्रहे मृत्रोच्चारकरणस्थानइत्यर्थः । सर्वानुभृतये सर्वानुभृतिदेवताये । हरेत दचात । ज्ञानकेः यथाऽन्नोपघातः कथमपि न भवति । वा-यसादीनां चोपकाराय बिलः क्रियमाणस्तत्र देशे दातच्यो पत्र तेषामुपयोगः सम्भवति । अर्चतीत्यनेन श्वादीनामपि बिलदाने ऽनादरो न कर्चव्य इति स्वाचितम् । पथज्ज्ञना ऋजुना पथा। सायं-रिवित। इदं च सायं सिद्धेन। नेन पत्न्या अमन्त्रकं बिलहरणं यज-मानतरपुत्रादीनामसिन्धाने । न स्वी जुहुयादिसापस्तम्बेन होम-

## निषेधात् ।

विष्णुः, अथाप्ति परिसमुख पर्युक्ष्य परिस्तीर्य परिसमाघा-प सर्वतः पाकादग्रमुद्धृत्य जुहुवात । वासुदेवाय संकर्षणाय प्र-द्युम्नायानिरुद्धाय पुरुषाय सत्यायाच्युताय वासुदेवाय अग्न-पे सोमाय पित्राय वरुणाय इन्द्राय इन्द्राग्निभ्यां विश्वेभ्योदेवेभ्यः प्रजापतये अनुपत्ये धन्वन्तरये वास्तोष्पतये स्विष्टकृतइति ।

चाङ्कालिखिनौ,

अत ऊर्ध्व देवयज्ञः सर्वेषामुपदिक्यते ।

अश्मिषमंविरोधेन प्रतिनियतानामोषधीनां कोद्रवचणकमाषमस्रकुल्रशोदालकवर्जं निर्वपणीयं तण्डुलान वा प्रातः पत्न्यै द्यात । स्वयं वाऽधिश्रयेत । सुसंमृष्ट्यहद्वारोपलेपनघृपजपम्यतो
नियतः सायं प्रातरकादावच्यकानि कुर्यात । अप्रये जातेवद्से
स्वाहाइत्यग्नी, तूष्णीं द्वितीयाम्, उदुसं जातवेदसामिलादित्यमुपातष्ठित. ब्रह्मणे नम इति ब्रह्मस्थले बार्ल हरेत, सोमायेत्युपकुम्भे, वायवइति वास्तुयृहे, यहपतयइति यहद्वारे, प्रजापतयइति गर्भगृहे,
बान्नोदेवीरित्यिक्रकार्ये, दिक्पतिभ्यस्तत्यपुरुषेभ्य इति प्रतिदिद्यां,
नक्षत्रग्रहदेवताभ्योऽन्तिरक्षे, सर्वतः पश्चांपतये, नमो देवेभ्यः
इति प्रागुदीच्यां, ब्रह्मस्थले स्वधा पितृभ्य इति दक्षिणेन निवाप्य गोदोहमात्रं कालमन्त्राचक्षतंऽतिथिमिति ।

आश्रवधर्मा विरोधेने ति च्या ख्यातम् । पत्न्ये दद्यात्, अधिश्रयणार्थिमिति द्रोषः। स्त्रयंत्रेति पत्नीकर्तृकपाकासम्भवनिषयम्। सुसंमृष्टेति । सुसंमृष्ट्योर्गृहद्वारयोरूपळेपने देवताद्यर्थधूपे पनित्राणां जपे
प्रयतः श्रुचिः । नियतो नियमवान् । अन्नात् अदनीयात् । आवद्यकानि देवपद्वादीनि । अग्री, जुहुयादिति देवपः । द्वितीयाम्,
आद्वितिमिति देवषः । ब्रह्मस्थळे गृहमध्ये । अन्वाचक्षते मतीक्षते ।

मार्कण्डेयपुराणे, संपूजयेत्ततो वाह्वं देयाश्चाहुतयः क्रमात् । 🥢 प्रथमं ब्रह्मणे दचात् प्रजानां पत्रये ततः ॥ तृतीयां चैव गृहाभ्यः कश्यपाय तथा पराम्। <mark>ततो</mark>ऽनुमतये दचादचाद् गृहविंह ततः॥ पूर्वाख्यातं मया यत्तु निसंघर्मक्रियाविधौ । वैश्वदेवं ततः कुर्याद्वस्यस्तत्र मे श्रृणु ॥ यथास्थानविभागं तु देवानुद्दिश्य वे पृथक् । पर्जन्याद्यो धरित्रीणां दद्यानु मणिके त्रयम् ॥ वायवे प्रतिदिग्भ्यश्च दिग्भ्यः प्राच्यादिभिः क्रमात् । विद्येभ्यश्चेव देवेभ्यो विद्यभृतेभ्य एवच ॥ 🤍 **ड**षसे भूतपतये दद्याचीत्तरतस्ततः। स्वधा नम इत्युक्ता Sपि पितृभ्यश्चापि दक्षिणे ॥ कुत्वाऽपसच्यं वायच्यां यक्ष्मेतत्तेऽवनेजनम् । अज्ञावशेषिश्रं वे तोयं द्याचथाविधि ॥ तथा, ततस्तोयमुपादाय तेषामाचमनाय वै। स्थानेषु निक्षिपेत्माज्ञो नाम्ना तुद्दिश्य देवताः ॥ विष्णुपुराणे, अपूर्वमां यहोमं तु कुर्यात्माग्दक्षिणे त्वतः। प्रजापति समुद्दिश्य दचादाहुतिमाद्रात् ॥ गृह्याभ्यः काश्ययायाथ ततोऽनुमतये क्रमात् । तच्छेषं माणिके पृथीपर्जन्याद्भ्यः क्षिपेत्रतः ॥ द्वारे घातुर्विघातुश्च मध्ये च ब्रह्मणे क्षिपेत् । गृहस्य, पुरुषच्याघ्र दिग्देवानां च मे शृणु ॥

इन्द्राय•धर्मराजाय वरुणाय तथेन्दवे ।
प्राच्यादिषु बुधो दद्याद् हुतकोषात्मकं बिलम् ॥
प्रागुत्तरे च दिग्भागे धन्वन्तरिविल बुधः ।
निर्वपेद्वेद्ववं च कर्म कुर्यादतः परम् ॥
वायवे वायवे दिश्च समन्ताच ततो दिकाम् ।
ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय भानवे च क्षिपेद्वलिम् ॥
विद्ववदेवान् विद्वप्नमृतान् ततो विद्वपतिनिपतृन् ।
यक्ष्माणं च समुद्दिश्य बलि दद्याक्षरेद्वर् ॥
अग्नौ होमः अग्निहोमः। पाग्दिक्षणे आग्नियाम् । प्रजापित समुद्दिश्य प्रजापतये स्वाहेत्याहुति दद्याद । मणिके मणिक्
कदेशे । गृहस्य मध्ये ब्रह्मणे। प्रागुत्तरे ऐक्षाने। प्रतिदिश्च वायवे दिग्ध्य बलिद्वाद । तथा—

ततोऽन्यदश्रमादाय भृमिभागे शुची पुनः।
द्याद्शेषभृतेभ्यः स्वेच्छ्या तत्समाहितः॥
देवा मनुष्याः पश्चो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरमभूतसंघाः।
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता येचान्निमच्छिन्त मया प्रदत्तम्॥
पिपील्किताः कीटपतङ्गकाचाः बुभु क्षिताः कर्मनिवन्धबद्धाः।
प्रयान्तु ते तृप्तिःमदं मयाऽभं तेभ्यो विस्षष्टं सुविना भवन्तु॥
येषां न माता न पिता न वन्धुर्नेत्रान्नासिद्धिने तथाऽन्नमस्ति।
तत्तृप्तयेऽन्नं सुवि दत्तमेतत्ते यान्तु तृप्तं मुदिता भवन्तु॥
भूगानि सर्वाणि तथाऽन्नमेनदहं च विष्णुनं ततोऽन्यद्स्ति।
तस्माद्हं भूगनिकायभूनमन्नं प्रयच्छः।मि भवाय तेषाम्॥
चतुर्दशो भूगगणो य एष तत्र स्थिना येऽखिलभूनसङ्घाः।
तृष्दर्यथमन्नं हि मया विस्रष्टं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु॥
इत्युवार्यं नरो दद्यादनं श्रद्धासमन्वितम्।

भुवि भूतोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः ॥ इत्रचाण्डाछविहङ्गानां भुवि द्यात्ततो नरः।

इवेच्छयेत्युपादानादिदं काम्यम्। पञ्चश्लोकपाठानन्तरं चैको बलिर्देयः । इत्युचार्य नरो दद्यादन्नमिति श्रवणात् । अन्निमित विधेयगतैकत्वविवक्षणातः । एवं च मन्त्रमध्ये विस्षष्टं दत्तिमत्येत-बोरादिकर्मणोः क्तः । इदं च सर्वज्ञाखिमाधारणम् । एवं इवचा-ण्डालिवहङ्गानाभियापे। एवं श्रनां च पतितानां चेत्यादिना मन्-क्तमि । एवं वक्ष्यमाणव्यासत्राक्योक्तसमन्त्रकि पण्डद्वयदानमि । बहुभिस्तथाऽभिधानादिति श्रीदत्तादयः।

व्यासः,

ऐन्द्रवारुणवायव्याः सौम्या वै नैर्ऋतास्तथा। वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयाऽपितम् ॥ इवानी द्वी व्यावशबली वेतस्त्रतकुलोद्भवी। ताभ्यामनं प्रयच्छामि स्यातामेताबहिसकी ॥ द्रवाऽनेन विधानेन बर्छि पश्चादुपस्पृशेत्। इति । अथ आइवलायनवैश्वदेवप्रयोगः।

तज्ञ तत्स्जम्,

अथ सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयाद्गिनहोत्रदेवताभ्यः सोमाय वनस्पतये ऽग्नीषोमाभ्यामिन्द्राग्निभ्यां द्यात्रापृथित्रीभ्यां धन्त्रन्तरये इन्द्राय निक्नेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे स्वाहेति अथ बलिह-रणमेगाभ्यश्चेत देवताभ्योऽज्य ओषधितनस्पतिभ्यो गृहाय गृहदे-बताभ्यो वास्तुदेवताभ्य, इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्यो यमाय यमपुरुषेभ्यो बह्णाय वह्णपुरुवेभ्यः सोमाय सोमपुरुवेभ्य इति प्रतिदिशं, ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य इति मध्ये विक्नेभ्यो देवेभ्यः सर्वे-भ्यो भूतेभ्यो दिवाचारिभ्य इति दिवा नक्तंचारिभ्य इति नक्तं, रसोध्य इत्युत्तरतः, स्वधा पितृध्य इति प्राचीनावीती देशं दक्षिणा निनयेत ।

सायंत्रातः वान्यभिजुवेदिसत्र मातः वान्दस्य मध्याद्वपरत्वा-तौ सायं प्रातरवानान्यभिजुवेदिसत्र मातः वान्दस्य मध्याद्वपरत्वा-वगमात् । पूर्वाह्रो वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणाम् अपराह्यः पितृणामिसस्यां श्रुतौ मनुष्यसम्बन्ध्यातिध्यक्रमीण वैद्वदेवोत्तरं-कालीनमध्याद्वकालविधानात् । तदुत्तरकालत्वाद्य भोजनस्य । अतः स्मृतौ सायंपातरवानाभिधायिन्यां मातः वान्दोऽहः परो निणीयते । तद्वत्सूत्रेऽपि । सायंपातरवानान्यभिजुवेदिसत्र स्मृतौ सायंप्रातः-वान्दयो रात्रिदिनवाचित्वं,

मुनिभिद्धिरद्यानमुक्तं विपाणां पत्त्ववासिनां निःखप् । अहनि च तपस्विन्यां सार्द्धपहरयामान्तः ॥

इतिछन्दोगपरिशिष्टनचनैकवाक्यतया स्पष्टमेनावगम्यते। सिद्रम्य प्रस्य। तेन च पाकशञ्द्वाच्यविक्केद्रनरिहतस्य द्धिहुग्धादेव्यिद्वित्तः। मुख्यः कल्पोऽयम्। तेन तदसम्भवे अपकेनाप्यहिन्विचेणापि कर्त्तव्यमेनेति पागुक्तम्। अग्निहोत्रदेवताभ्य इति। अग्निहोत्रे
अव्योभचारिण्यो या देवताः सूर्यमजापयग्निप्रजापतिक्त्यास्तासां
पापकाणां सूर्याय खाहा मजापतये खाहेसेनमादीनां वाक्यानां विनियोगः। अत्र मातः सूर्याय खाहा मजापतये खाहेति,
सायं चाग्नये खाहा मजापतये खाहेति। सोमाय वनस्पतये इसेकादृतिः। सोमो वनस्पतिरिति अन्यत्र वनस्पतेर्गुणत्वदर्शनात्।
ब्रह्मणे इत्यन्तो देवयज्ञः। खाहेस्य बिह्हरणमिसस्य स्वाहाकारवचनं यजेति प्रेषोत्तरकालविहिते यागे वषद्कारस्तद्रहिते स्वाहाकार इसन्यत एत बिल्हरणेऽपि स्वाहाकारमाप्तेः अन्यत्र
चैत्यवल्यादौ स्वाहाकारो न भवति अपित् नमःशब्द एवेति

द्वापनार्थम् । अथवान्दो देवयज्ञानन्तर्यार्थः । तथाच कर्मान्तरत्वे-Sप्यन्यकाले न भवति । एताभ्य उक्ताभ्यः सूर्यादिदेवताभ्यः च-कारात वस्यमाणाभ्यश्च बिल्हरणं कुर्यात । एवकारः पुनरर्थे । तत्रायं क्रमः । भूषौ पाक्तंस्थां पिंक्तं करोति सूर्याय स्वाहेसा-दिदशभिर्मध्ये अन्तरार्छ त्यक्ता अद्भाः स्वाहेति पञ्चभिः। गृह-देहताभ्यो वास्तुदेवताभ्य इति मन्त्रद्वयविधानम् । इन्द्रायेत्यादि अन्तरालदेशे प्रतिदिशं बलिदानम्। दिग्ग्रहणेन चतस्र एव दिशो युग्धन्ते । यत्रेव प्रधानदेवतास्तत्रेव तासाम् उत्तरतः पुरुषेश्यो वर्छि हरेता। मध्ये देवतानां मध्ये पूर्वोक्तान्तराले, ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्यः विश्वेभ्योदेवेभ्यः सर्वेभ्योभूतेभ्यः दिवाचारिभ्य इति स्वा-हान्ताः पञ्च बलयः कार्याः । सायंवैद्वदेवे नक्तंचारिभ्य इति पञ्चमो बिछः । दिवाग्रहणं तु वैद्वदेवस्य दिवा प्रारम्भज्ञापना-र्थम्। अन्यथा सायम्प्रातिरित्युपक्रमात्सायमारम्भः स्यात् । अग्नि-होत्रवत् । रक्षोभ्य इत्युत्तरतः, सर्वासां देवतानाम् । स्वधा पितृभ्य इति । अत्र प्राचीनावीतग्रहणं, श्रीतसूत्रे यहोपत्रीतशौचे चेति यत्र प्राचीनावीतित्वं निवीतित्वं वा आचार्येण न विदितं तत्र यज्ञी-पनीतिरवं प्राप्तम्, अतः प्राचीनावीतित्वविधानार्थम्। निनयेदिति तु बिलिहरणात्क्रियान्तरत्वज्ञापनार्थम् । एवं च बलिहरणवत्स्वाहाकारो न भवति । अन्यथा प्रदानार्थत्वेन एककार्यकारिणोरपि स्वधानमः-बाब्दयोः पिण्डपितृयत्रे समुचयद्र्यानादत्रापि स्वाहास्वधाकारयोः समुखयः स्यात् । एतस्याश्च क्रियायाः स्वधाकारश्रवणेन पितृ-पद्गत्वात् । अनयेव च पितृयद्गस्य कृतत्वात्। नान्वहं पितृयद्गार्थे ब्राह्म-णमोजनं कर्त्तव्यम्। शेषग्रहणाद्धिहरणानन्तरमेवेदं कार्यम्। अन्यथा क्योन्तरत्वात्कालान्तरेऽपि स्यात्। दक्षिणा दक्षिणस्यां, सर्वबलि-इरणस्य दक्षिणदेवाइत्यर्थः । इदं च वैश्वदेवं न गृह्यात्रावेवेति नियमः । विवाहातपूर्वमापि विभक्तस्याञ्चसंस्कारार्थतया ।
कुर्वीत स्नातकश्चेदं पृथक्पाकी भवेद्यदि ।
इति ब्रोनकवचनेन प्राप्तत्वाद । विवाहोत्तरकालमापि—
यस्मिन्नम्मो पचेदन्नं तत्र होमो विधीयते ।
इत्यङ्गिरोवचनाद । यस्मिन्नवाग्नो पाकं तस्मिन्नव वैद्यदेवं
कर्त्वव्यमिति नियमः । इति हत्त्यनुसारिणी व्याख्या ॥
अथ कात्यायनोक्तवेद्वदेवप्रयोगः ।
तत्र वाजसनेयिगृद्यम्.

वैद्यदेवादन्यात्पर्युक्ष्य स्वाहाकारैर्जुहुयात ब्रह्मणे प्रजापतये यहाभ्यः कद्रयपायानुपतयहाते, भूतगृह्यभ्यो पणिके ज्ञीन् पर्ज-स्यायाद्भ्यः पृथिन्ये, धात्रे विधात्रे च द्वार्ययोः, प्रातिदिद्यां वायवे दिशां च, पश्ये तीन् ब्रह्मणे ऽन्तिरिक्षाय सूर्याय, विद्वेभ्योदेवेभ्यो विद्वेभ्योभृतेभ्यस्तेषामुत्तरत उपसे भूतानां च पत्ये ऽपरं, पितृभ्यः स्वधा नम इति दक्षिणतः, पात्रं निर्णिज्योत्तरापरस्यां दिशि निन-येत् यक्ष्मेतत्तद्वाते ॥

अस्यार्थः । वैद्यदेवादिति अन्नव्यपदेवो विश्वदेवदेवताकः बिलिसम्बन्धोः । यद्यपि अन्यासामापि देवतानां बलिसम्बन्धोः ऽस्ति अथाप्येकदेवोन व्यवहारः । यथा चातुर्मास्येषु वैद्यदेवपर्वणि सत्यप्यग्न्यादीनां देवतात्वे एकदेवो विद्यदेवसम्बन्धात वैद्यदेवन्व्यव्यव्यवहारः तद्वत । अन्नात, गृहीत्वेति वेषः । पर्युक्ष्य, आग्निमिति वेषः । विष्ण्वादिस्मृतिषु दर्वानात पर्युक्षणस्य । स्वाहाकारस्य च होमसामान्यधर्मतयोक्तस्यापि पुनरुपादानम् ''एष एव विधिर्यन्न कर्वेचद्वाम्' इत्यन्तग्रन्थकथितेतरसामान्यधर्मनिषधार्थम्। ब्रह्मणइत्यादिना होमदेवतामां निर्देवः।अनुमतयहति इतिकारो होमसमाप्त्यर्थः। भृतगृह्येभ्य इत्यस्य विवरणं पर्जन्यायाद्भ्यः पृथिव्याहाति। श्रीनः,

बलीनिति दोषः । तेन पर्जन्यादिपदेनैव पर्जन्याय नम इत्यादि-प्रत्येकं बल्लिदानिमिति सिध्यति । अत्र नमःपदेन सागस्तु छन्दो-गपरिदिश्वाक्यात् । यथा—

अयुष्मे नम इत्येवं बिखदानं विधीयते । इति ।
द्वार्ययोः द्वारदक्षिणवामप्रदेशयोः धात्रे विधात्रे च बिछदानम्।
प्रतिदिशं वायवइति। गृहस्य पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरासु वायवे बिछचतुष्ट्यं दद्यादिसर्थः । दिशाञ्चिति चकारात प्रतिदिशमिति सम्बध्यते । प्राच्यादिचतुर्दिक्षु प्राच्यादिदिग्भ्यो बिछं दद्यादित्यर्थः ।
गृहमध्ये ब्रह्मणइत्यादि बिछत्रयम् । तेषां ब्रह्मादिवछीनासुत्तरः
उत्तरस्यां दिशि विश्वेभ्योदेवेभ्यो विश्वेभ्योभृतेभ्यश्च बिछदानम् ।
अपरम् अन्तिमं, तेन विश्वदेवादिबछेरुत्तरत उषसे भृतानां पतये
च बिछदानम् । उत्तरापरा वायवी दिक् ॥

अत्र केचित्। अत्र मणिके त्रीनिति श्रत्रणाक्षिरग्नेश्च मणि-काभावात्साग्नेरेव वाजसनेयिनोऽयं प्रयोगः। निरम्नेस्तु—

अग्न्यादिगींतमेनोक्तो होमः शांकल एवच।
अनाहिताग्नेरवेष युज्यते बलिभिः सह॥
इति छन्दोगपरिशिष्टवाक्येन,
असं न्याहितभिर्द्धत्वा तथा मन्त्रेश्च शांकलैः।
मृतेभ्यश्च बालि दक्ता ततोऽद्यनीयादनग्निकः॥
इति अग्निपुराणवाक्येन,
अनाग्निकस्तु यो विमो ह्यनं न्याहितिभिः स्वयम्।
इत्वा शांकलहोमेश्च शिष्टात भृतबलि हरेत्॥
इति वसिष्ठवाक्येन च विहितवेद्यदेवानुष्ठानमिति वदन्ति।
अन्ये तु—
स्वशाखाश्रयमुत्सज्य परशाखाश्रयं तु यः।

कर्जुमिच्छिति दुर्मेघा मोघं तत्तस्य चेष्टितम् ॥ इति छन्दोगपरिशिष्टीयसामान्यवाक्यात, वैश्वदेवं तु कुर्वीत स्वशाखाविहितं ततः ।

इति व्यासीयविशेषवाक्याच स्वशाखोक्तं विहाय परोक्तानुष्ठानस्यानौचिसेन स्वशाखोक्तमेवानुष्ठेयम्। मणिकपदं चोदकुम्भमात्रपरं न तु संस्कृतोदकुम्भपरम्। अत एव सुन्यन्तरेणापि उदकुम्भमात्रमाभिहितम्। यथा अद्भय उदकुम्भे इति गौतमः। उद्धानसकिभौ नवमेनेसापस्तम्बः। छदोगपरिशिष्ठवाक्यं तु छन्दोगविषयकम् । तत्संवादादिष्ठपुराणादिवाक्यमपि तत्परमेव इसाहुः ।

अथ छन्दोगपरिशिष्टोक्तप्रयोगः।
साबस्मातर्वेद्दवः कर्त्तव्यो बिछकर्म च।
अनश्रताऽपि सततप्रव्या किल्विषी भवेद।।
अमुष्मे नम इत्येवं बिछदानं विधीयते।
बिछदानप्रदानार्थं नमस्कारः छतो यतः।।
स्वाहाकारवपर्कारनमस्कारा दिनौकसाय।
स्वधाकारः पितृणां तु इन्तकारो नृणां यतः॥
स्वधाकारेण निवपेद पित्र्ये बिछमतः सदा।
तम्प्येके नमस्कारैः कुर्वते नेति गौतमः।।

नचावराध्यां बलयो भवन्ति महामार्जारश्रवणप्रमाणात । एकत्र चेत् क्रुत्स्ना भवन्तीतरेतरमसंसक्ताश्च । अथ तद्दिन्यासो हिन्दिपिण्डानिवोत्तरोत्तरांश्चतुरो बलीं नदध्यात पृथिव्ये वायवे विक्वेभ्योदेवेभ्यः प्रजापत्तयइति । सव्यत एतेषामैकैकस्यैकैकमद्भय ओषिविवनस्पतिभ्य आकाशाय कामायोति । एतेषामपि मन्यवइन्द्राय वासुकये ब्रह्मणइति । एतेषामपि रक्षोजनेभ्य इति । सर्वेषां दुक्षिणतः पितृभ्य इति । चतुर्दश नित्या आसस्यमसृतयः कमायाः।

## छन्दोगपरिशिष्टोको वैश्वदेवप्रयोगः। ४१३

सर्वेवासमयतोऽद्धिः पारेषेकः । विण्डवच पश्चिमा मतिवितः । न स्वातां काम्यसामान्ये जुहीतिनविकर्मणी। पूर्व नित्यविद्योषोक्तं जुहोतिबलिकर्मणोः ॥ काममन्ते भवेषातां न तु मध्ये कदाचन । नैकस्मिन्कभीण तते कर्मान्यत्तायते वतः ॥ अम्यादिगीतिमेनोक्तो होमः शाकल एवच । अनाहिताग्नेरेवैव युज्यते बलिभिः सह ॥ स्पृष्ट्राऽयो वीक्षमाणोऽभिन कृताआक्षपुरस्ततः । वामदेडयज्ञवात्पूर्व प्रार्थयेत द्रविणोदसम् ॥ आरोग्यमायुरैक्वर्यं धृति सस्वं वळं यदाः । तेजो वर्चः पशुन् बीजं ब्रह्म ब्राह्मण्यमेवच ॥ सीभाग्यं कर्मासिद्धं च कुछड्येष्ठ्यं सुकर्तताए । सर्वमेतत्कर्मसाक्षित इविणोदो रिरीहि नः ॥ इति । अमुष्मे नम इति । इदं च बल्दिनानं वैश्वदेवानन्तरं बोध्यम् । देवभृतिपतृत्रहामनुष्याणामनुक्रमात्। महासत्राणि जानीयात्तप्त हि महामलाः ॥ इति छन्दीगपरिशिष्टवाक्यान्तरेऽनुक्रमादिसनेन होमरूपदेव-बह्मानन्तरं बिलक्षिपमृतयज्ञाभिधानात । याह्रवल्क्येनापि-

देवेभ्यश्च हुतादमान्छेषात भृतविष्ठ हरेत ।

इस्र नेन वैश्वदेवानन्तरमेव बिछरिभिहितः । तत्प्रयोगस्तु साग्नीनामग्रे वक्ष्यते। गोभिछेनोक्तत्वाचानेन नोक्तः। निरग्नेस्तु अग्न्यादिरित्यादिना स्वयं वक्ष्यते । अत्र बिछदाने यत्प्रथमं निदधाति स पार्थिवो बिछर्भनित यद् दितीयं स वायच्यो यच्च तृतीयं स वैश्वदेच्यो यच्चतुर्थः स पाजापत्य इति सूत्रेण तत्तदेवतोहैश्वान बिछदानमुक्तं, मन्द्रस्तु नोक्तः, सोऽनेन प्रतिपाद्यते। नमस्कारः

कृतो यत इति । नमो ब्रह्मणइति वास्तुविखपदानार्थं यतो गोभिकेन नमः बाब्दक्षो मन्त्र उक्त इत्यर्थः । अत्र वास्तुवली नमी ब्रह्मणे इस्रत नमःशब्दस्य पूर्वदर्शनादत्रापि नमःशब्दस्य पूर्वानेपातेन नमः पृथिन्य इत्यादिमन्त्रैर्वलिर्देय इति परिशिष्टमकाज्ञः । वस्तु-तस्तु अत्रामुच्ये नम इति।विदोषाभिधानाद्वहुनिबन्धेषु तथैव प्रयो-गदर्शनाच पृथिव्ये नम इसादिरेव प्रयोग उचित इति। हेत्वन्तरमा-ह स्वाहाकारेत्यादि । पित्र्यवलिदानस्वधाकारे हेतुमाह स्वधाका-र इत्यादि । बलीनां परिमाणमाह नचेति । अवराध्यीः अपकृष्टाः अल्पपरिमाणा इति यावत । एकत्र चेदित्यादि । अथ बलीन् हरेत बाह्यतो वाडन्तर्वा सुभूपि कृत्वेखनेन सुभ्रेण अन्तर्वेखनेनाग्न्यगारमध्ये एकस्मिन्नेत्र स्थाने विलिदानमुक्तम् । तत्र यद्येकस्मिन् स्थाने बल-यो दीयन्ते तदा वश्यमाणविन्यासमकारेण परस्परमसंयुक्तवलयो देया इसर्थः । अथेसादि । एकत्र बलिदानपक्षे बलीनां विन्या-स आरोपणप्रकारः, उच्यतइति शेषः। उत्तरोत्तरानुपर्युपरिक्रमेण चतुरश्चतुरो वलीन्निद्ध्यात् । वृद्धिपिण्डानिवेत्यनेन पुर्श्वीभावेन नोत्तरोत्तरता किं तु पङ्किकमेणत्युक्तम् । बलीनां मन्त्रानाह पृथि-च्याइत्यादि । नपःप्रयोगस्तु अनुष्मे नम इसादिना प्रागेवी-क्तः। सन्यत एतेषामिति । एतेषां चतुर्णा वापतः स्वदक्षि-णतः । नमोऽज्य इत्यादिमन्त्रेरपरं बल्चितुष्कं दद्यात इति परि-विष्टमकादाः । एकेकस्यैकैकमित्यनेन पृथिच्याः सच्यतोऽज्ञः, वायोः सन्यत ओवधिवनस्पतिभ्य इत्यादि ज्ञेयम् । एवमग्रेऽपि । एतेषामपीति। सच्यत इति दोषः । एवमग्रेऽपि। सर्वेषामिति । सर्वे-बालिद्क्षिणतः स्ववामतः स्वधान्तेन पितृभ्य इति मन्त्रेण पित्र्यं बिछं दद्यादित्यर्थः । स्वधानतता च स्वधाकारेण निवपेदित्या-दिना प्रागेवोक्ता। अत्र सकृद्यो निनीय चतुर्दा बालि निद्ध्यात् सकृदन्ततः परिषिञ्चोदिति ह्यात्सकृद्यो निनीय तदुपरि चतुरो बलीन दक्ता तदुपरि सकृत्सेकः कार्य इति क्रमः। अत्र च सूत्रे बलिमित्येकवचनाच्चतुर्धेति वचनाच्च बलिचतुष्ट्ययोग्य-मकं सकृद् गृहीत्वा चतुर्षु स्थानेषु निद्ध्यादिति गोभिलभाष्यम्।

अत्र प्रकारान्तरमपि गोभिलेनोक्तम्।

च्लिकं वाऽनुविधानमुभयतः परिषिश्चेदिति। अनेन च सुनेना एकैकस्य बालिनिधानस्यान्यवधानेन पूर्व परतश्च सेकोऽभिहितः। स च सकृदन्नग्रहणे न सम्भवतीति प्रत्येकमेवानग्रहणमास्मिन्
कल्पे। एतह्त्यादि। एते पृथिन्यादिदैवतचतुर्द्व्यावलयोऽहरहरवव्यं
देखाः। आसस्यप्रभृतयस्तु काम्याः। आसस्यबलिस्तु यवभ्योऽध्याव्रीहिभ्यो व्रीहिभ्योऽध्यायवभ्यः स त्वासस्यो नाम बलिभवति
इति सूत्रकृतोक्तः। तदर्थस्तु यवसस्यपाकादारभ्य व्रीहिसस्यपाकपर्यन्तं यवैधवदेवताको बलिर्देयः। एवं व्रीहिसस्यपाकादारभ्य
यवसस्यपाकपर्यन्तं व्रीहिभिव्रीहिदेवताको बलिर्देयः इति। इदं च
बलिद्वयम् आसस्यसंग्नं भवति इत्यर्थः। मन्त्रस्तु यवभ्यो नमो व्रीहिभ्यो
नम इति। इदं च बलिद्वयं प्रतिनिधिना न देयम्। स्वयं त्वेवासस्य
बालि हरेदिति गोभिलस्नुत्रातः। प्रभृतिग्रहणाच यक्ष्मबलेः सायंकालीनरौद्रबलेश्च ग्रहणम्। तथाच ग्रह्यान्तरं,

यह्मणे चोदकं दयायहमैतत्तइति ब्रुवन् ।
आरोग्यमस्य तेन स्यात्सायं रौद्राद्यथोप्ततम् ॥ इति ।
रौद्रविश्च कणभक्तमण्डाद्धिस्तस्तिभिर्देय इत्यप्ने वह्यते।
सर्वेषामिति। सर्वेषां पार्थियादिरौद्रान्तवलीनामुभयत आदावन्ते च।
परिषक्ष्च सक्तत्त्रसेकं वेति मागुक्तम्।पिण्डवचेति।अस्यार्थः।देवतोद्देशेन त्यक्तानां वलीनां भूमौ निधानेन प्रथमा प्रतिपतिः। पित्नदेशेन त्यक्तानां पिण्डानामपि स्तरणानिधानेन प्रथमा प्रतिपत्तिः।

पश्चिमा तु-

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम् । गां विषयजमप्रिं वा प्राश्ययेदप्सु वा क्षिपेत ॥

इति मन्का, तद्रब्रिंगामपीति । न स्यातामिति । यञ्च सामान्यं पुराणाद्यक्तं होमकर्म बिलकर्म वा तद्द्रयमि नित्यस्या-बश्यकस्य विशिष्योक्तस्य स्वनाखोक्तस्य होमकर्मणो बिलकर्म-णश्च पूर्व न भनेदित्यर्थः । तिर्हि कदा भनतीत्यनाह । कामिति । कामित्यनेन त्योरनावश्यकत्वग्रक्तम् । अग्न्यादिरित्यादि । अग्ना-बागिरित्यादिना गौतमेन होमा बलयश्चोक्ताः । गृवान्तरे काष्ठः शक्तेरष्टिभिर्देवकृतस्येनसङ्खादिभिरष्टाभिर्मन्त्रेहीमा कक्ता इत्यतो-देवकृतस्येनसङ्खाद्योऽष्टी मन्त्राः शाकलाः । तत्करणको होमः शाकलहोमः । इदं द्वयमि अनाहिताग्रेरेव । आहिताग्रेस्तु माजापसा पूर्वाद्विभिनति सौविष्ठकृत्युत्तरेति गोभिलोक्तमाद्वितद्वयं पाधिना-ष्याश्चतुर्दश्च बलय इसेतानन्मात्रीमिति । अत्र बलिभिः सहेत्यने-न गौतमकरेषे बलीनां प्राप्तवाच्लाकलकरेष एव बलीनां विद्यते । ते च बलयोऽनुपदं स्वोक्ताः पाधिनादयश्चतुर्दश्चेव । अन्नामिसादि-वाक्यं तु मयोगान्तरविधायकिमिति केचित् । बहनस्तु—

अनं व्याहितिभिईत्वा तथा पन्त्रेश्च शाकलैः।
भृतेभ्यश्च बर्लि दत्त्वा ततोऽश्वीयादनिवकः॥
इति भणवपरिशिष्टवाक्ये,
अनं व्याहितिभिः पूर्व हुत्वा पन्त्रेश्च शाकलैः।
भृतेभ्यश्च बर्लि दत्त्वा ततोऽश्वीयादनिवकः॥

इति आंग्रपुराणवाक्ये च भृतेभ्यश्चेति चकारादादौ भृत-बाल्टः अन्ते पितृवालः। तथाच सर्वेभ्यो देवेभ्यः सर्वेभ्यो भृतेभ्यश्च बिल्द्रयं पितृभ्यः स्वधिति पित्र्याविधिना अन्ते एकबल्हिरिति वच- नस्तरसासद्धम् आचारमामं बालत्रयं बालिभः सहेत्यनेन विषक्ते न तु पाथिवादिचतुई शवलीन्स्वोक्तानिष । तस्य सामिक क्तं न्यपयोग्यान्तराव छद्दशाद । एवं च अन्निमसादि शवप्स्तरसारपूर्व न्य-स्तरमस्त्व व्याद्धतिभिश्चत्वारो होमाः, ततः शाकलेरष्टिभिर्मन्त्रेरष्टी होमाः, ततश्चाचारमामा अग्नये स्विष्ठकृते स्वाहेत्येकाहुतिरिति व्योदशाहुतयो बलयश्च मागुक्तास्त्रय इत्याहुः । एवं च गौतम्श्वाकलकरूपो परस्परनिरपेक्षो विकल्पेनानुष्ठेयो । परस्परनिरपेक्षग्वाकलकरूपो परस्परनिरपेक्षग्वाकलकरूपो परस्परनिरपेक्षो विकल्पेनानुष्ठेयो । परस्परनिरपेक्षग्वाकलकरूपो परस्परनिरपेक्षा विकल्पेनानुष्ठेयो । परस्परनिरपेक्षग्वाकलकरूपो परस्परनिरपेक्षा विकल्पेनानुष्ठेयो । परस्परनिरपेक्षग्वाकलकरूपो परस्परनिरपेक्षग्वाकल च विभिन्नकल्पाभिधानाद । नच अग्न्यादिरिसादिशाविश्वाकल प्रचेसत्र समुभ्यार्थकचकारानुपपितः। अनाहिताग्रोरित्यनेनोपिरिथते अनाहिताग्रीमस्वन्थे अभयोः समुच्चयत्वाद । नत्वनुष्ठाने। तद्धोधकशाब्दाश्चवन्याद । बहूनामाचारोऽप्येवम् ।

अन्येतु छन्दोगगौतमोक्तत्वाद्गीतमोक्तविष्ठममेतो गौतमोक्तिः होमः सामिनिरमिसाधारणइछन्दोगानां पृथक्करपोऽस्तु अ-मिपुराणाद्युक्तकरपस्तु निरमिशाखान्तरीयः। अयं च परिशिष्ट छोक्तो निरमेइछन्दोगस्यापरः करपः। तथैव तद्वचनात्मतीतेः। तथाहि। गौतमोक्तो योऽग्न्यादिहोमस्तदुक्तवाछशुन्यो यश्च शाक-छमन्त्रकरणकोऽछाहुत्यात्मको होमस्तदुभयमपि पार्थिवादिचतुर्द-श्वाखिसहितमनाहिताग्नेरित्यग्न्यादिरिसादिवचनस्यार्थः। अतप्व मिछित्वा एककरपाभिमायेण एष इसेकवचनम्। अन्यथा एतावि-ति ह्ययादिसाहुः।

गीतमकल्पो यथा,

अग्नाविंग्चिन्वन्तिरिंविंश्वेदेवाः प्रजापितः स्विष्टकृदिति होमाः। दिग्देवताभ्यश्च यथास्वं द्वारि मरुद्भ्यो गृहदेवताभ्यः प्रविदय ब्रह्मणे मध्येऽद्भ्य उदकुम्भआकावायान्तिरिक्षे नक्तश्चरेभ्यः सायमिति।

अग्नाविति विधिष्योपादानाद्य करे लेकिके वैदिकेऽपीरवादिना धाततपोक्तमकाक्षरपादिच्याद्यक्तिः । स्विष्टकुतक्षाग्निविद्यापादेन देवतात्वम् । अन्यत्र तथा दर्शनाद् । इति
कारेण होमसमाप्तिः सूचिता । होमा इति बहुवचनात्मसेकमेव देवतात्वम् । दिग्देवताभ्यश्चेसादिषु बल्पिदाभावेऽपि होपानन्तरं स्मृत्यम्तरे बलीना दर्शनादेते बलम इसवमम्यते। दिग्देवताश्च इन्द्रयमवहणसोमाः । चकारात्तदीयपुरुषाश्च ग्राह्याः । यथास्वमित्यनेन
यस्या दिग्देवताया या दिक् तस्यां तस्यै तत्पुरुषेभ्यश्च बल्हिर्येष
इति सिध्यति । अन्यत्र तथा दर्शनाद् ।

यथा मनुः,

एवं सम्यग् हविद्वैत्वा सर्वदिश्च प्रदक्षिणम् । इन्द्रान्तकाष्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बर्छि हरेत् ॥ विष्णुरिप,

इन्द्रोयेन्द्रपुरुषेभ्य इति पूर्वार्द्धे यमाय यमपुरुषेभ्य इति दक्षि-णार्द्धे इद्यादि ।

अत्र द्वाभ्यो दिग्देवताभ्य इति गौतमभाष्यमनादेयम् । अन्यत्न कुत्रापि तथा ऽदर्शनात । प्रविष्ठय, ग्रहमिति शेषः । उदकुम्भे कु-म्भस्यज्ञे । क्षिपेदप्स्त्रद्धा इत्यपीति मनौ तथा द्वीनात । नक्तंचरे-भ्य इति सायमधिकम् । पित्र्यबलिस्तु गौतमानुक्तोऽपि ग्राह्यः ।

स्वधाकारेण निन्येत्पित्र्यं बलिमतः सदा । तमप्येके नमस्कारैः कुर्वते नेति गौतमः ॥

इति छन्दोगपरिचिष्टिवाक्ये गौतमेन तत्र नमस्कारपात्र-निषेघाद्वज्ञौ तत्सम्मितिपतीतेरिति वदन्ति । शाक्रज्ञकलपश्च स-मन्त्रकः काचीखण्डे स्पष्टः । यथा,

## छन्दोगपरिशिष्टोक्तो वैश्वदेषप्रयोगः। ४१९

भूराचा व्याहतीस्तिसः स्वाहान्ताः प्रणवादिकाः ।
भूर्भुवः स्वः स्वाहोते च वित्रो दचात्तथाऽऽहुतिम् ॥
तथा देवकृतस्याचा होतव्याश्चाहुतीः पृथक् ।
दचादाहुतिमेकां च तथा स्विष्टकृदय्रवे ॥
विश्वेभ्यश्चेवदेवेभ्यो भूमौ दचात्तथा बल्चिम् ।
सर्वेभ्यश्चापिभृतेभ्यो नमो दचात्तथैवच ।
तद्क्षिणे पितृभ्यश्च प्राचीनावीतमाहरेत् ।
निर्णेजनोदकाश्चेन ऐशान्यां यक्ष्मणेऽपयेत् ॥ इति ।

मन्त्राश्च, देवकृतस्यैनसोऽवयजनमिस स्वाहा १ पितृकृतस्यैन-सोऽवयजनमिस स्वाहा २ मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमिस स्वाहा ३ अस्मत्कृतस्यैनसोऽवयजनमिस स्वाहा४ यद्दिवाच नक्तंचैनश्चकृम त-स्यावयजनमिस स्वाहा५ यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्चेनश्चकृम तस्यावयजनमिस नमिस स्वाहा६ यद्दिद्रांसश्चाविद्वांसश्चेनश्चकृम तस्यावयजनमिस स्वाहा७ एनस एनसोऽवयजनमास स्वाहा८ इति ।

स्पृष्ट्वाऽपहति ।

वामदेव्यं गणस्यान्ते बल्यन्ते वैद्यदेविके।

इसनेन स्वयमेव बल्यन्ते कयानश्चित्रेत्यादियन्त्रगानरूपं वा-मदेव्यगानमुक्तम् । तत्पूर्वं वल्यनन्तरमित्रं वस्यमाणमन्त्रेण प्रार्थये त्र । द्रविणदमित्पर्थे द्रविणोदसमिति तद्भाष्यम्। रिरीहि देहि। प्रार्थनीयमकाशकं मन्त्रमाह आयुरित्यादि । तेजोऽधृष्यता । वर्चः श्वरीरकान्तिः । वीजं धान्यादि । ब्रह्म वेदः । ब्राह्मण्यं ब्राह्मण्यक-र्मकर्तृत्वम् । सुकर्तृता शोभनकमकर्तृत्वम् ।

मोभिलः,

निष्ठिते सायमाञ्चामातराञ्चे भृतमिति प्रवाचयेत् । सायमञ्चतइति सायमाञ्चः । मातर्ज्यतहति प्रातराञ्चाः । तस्मिन्सायमाद्यातरादो, द्वन्द्वैकवद्भावोऽयम् । निःद्वेषे व्य-अनोपसेवनादिसहिते सिद्धे स्थिते सति, गृहपतिः पत्नीं भृत-मिति प्रवाचयेत । कथमित्याकाङ्कायामाह,

ऋते भगया वाचा धाचिर्भृत्या।

ऋते गते ऋगताविसस्य निष्ठान्तं ६ पम् । होषा-र्थमित्रसित्तिश्यो प्रकृतत्वादन्ने गते आसादितइसर्थः । भगया भजनीयया सेवनीययेति पूर्यान्विये। श्रीचर्भृत्वेसेतस्य पत्न्या सह सम्बन्धः । अनेन पत्त्या आचमनमुक्तम् । गृहपतेस्तु "उदगमेहत्स्र्य्य प्रसाल्य पाणी पादौ चोपिविद्य त्रिराचामेद् द्धः परिमृजेत्" इसनेन अग्निसाध्यं कर्म कुर्वतः कर्माङ्गतया शौचार्थतया चाचमनमुक्तम् । गृहपतिना भृतिमिति ब्रूहीत्युक्ते पत्नी श्राचिर्भृत्वा भृतिमिति ब्रूया-त् । पत्न्या असिन्धाने छन्दोगपरिश्चिष्टे उक्तम्,

भृतप्रवाचने पत्नी यद्यसिमहिता भवेत । रजोरोगादिना तत्र कथं कुर्वन्ति याहिकाः ॥ महानसेऽत्रं या कुर्यात्सवर्णा तां प्रवाचयेत । प्रणवाद्यीपवा कुर्यात्कात्यायनवचो यथा ॥

रजसा रोगादिना वा पत्न्या असिश्याने या सवर्णा श्रातु-जायादिरसं साथयेत तां भृगिमिति प्रवाचयेत । भूतिमिति वक्तुप-समर्था अनुमितसूचकं प्रणवं वा वाढिमिति प्रयोगं वा कुर्यादि-त्यर्थः । पत्न्या अन्यया वा सवर्णया भृतिमिति प्रत्युक्ते—

प्रतिजिपयोगित्युचैस्तस्मै नमस्तन्मासायीत्युपांग्र । ओमिति उचैः प्रतिजपति गृहपतिः तस्मै नम इसादि उपांश्र जपति ।

अथ हविष्यस्यात्रस्योद्धृत्य हविष्येव्वञ्जनैरुपसिष्यात्रौ जु-हुयात्तृष्णीं पाणिनैवेति । हिविष्यं यवादि अन्नस्य अदनयोग्यस्य न कीटादिदोषदुष्ट-स्य अवयवं यहीत्वा पाणिना जुहुयाद । कुतः, होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये स्त्रुवः स्मृतः । पाणिनैवतराहेंमश्च स्त्रुवा चात्र न हूयते ॥ उभयविधेऽपि द्रव्येऽनादेशे स्त्रुवा होमो न कर्त्तव्य इत्यर्थः । पाणिनैविति स्त्रुवादिहोमपात्रान्तरानिष्टस्यर्थम् । प्राजापत्या पूर्वाहुतिभेवति सौविष्टकुत्युत्तरेति । प्राजापत्या पूर्वाहुतिभेवति सौविष्टकुत्युत्तरेति । प्राजापत्यां मनसा जुहतीति वचनान्मनसा प्रजापतये स्वा-हेति, मन्त्रमुव्यार्थे जुहुयात् । अग्री जुहुयादिति पुनरित्रग्रहणं सुस-

मिद्धे इसी होतव्यमित्येवमर्थम् ।

तथाचोक्तम,

योऽनर्चिष जुहोत्यमौ व्यङ्गारिणि च मानवः।

मन्दामिरामयावी च दरिद्रश्च स जायते॥

तस्मात्सिमिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन।

आरोग्यमिन्छताऽऽयुश्च श्रियमात्यन्तिकीं तथा॥

अथ बळीन हरेद्धावातो वाऽन्तर्वा सुभूमि कृत्वा।

अथेति पूर्वमकृतार्थः।तेनैव पूर्वमकृतेन हुतकोषणान्नेन बळीन्

हरेदा। बावातो वा अम्यगाराद्धहिनिष्कम्य यो यहिमन्त्रदेवो बिरु

कक्तस्तं तन्नेव निद्ध्याद । अन्तर्वाऽम्यगारमध्ये वैकहिमन्त्रदेवो

सर्वान्वळीन हरेदिति।सुभूमिक्तवेति।संमार्जनमोक्षणोपेळपादीना
मन्यतमेन प्रकारेण शोभनां भूमि कृत्वा।

सकृद्यो निनीय चतुर्घा बिंह निद्ध्यात सकृद्नतः परि-षिश्चेत् ।

सक्रदेकवारम् उदकं निनीय निषिच्य बिक्नं निद्ध्याद ।

विल्चतुष्ट्यमात्रस्य सकृद् गृहीत्वा चतुषु स्थानेषु निद्ध्यात् । विलिमित्येकवचनाचतुर्धेति वचनाच । तान्यथानिहितान्बलीः नसकृदन्तत उपरिषृात्परिषिश्चेदिति ।

एकेकं वाऽनुनिधानमुभ्यतः परिषिञ्चेत् ।

एकैकं वा बिल्सुभयतः पुरस्तादुपरिष्टाच परिषिञ्चोदिति । कथं परिषिञ्चेदिति । तत्राह अनुनिधानमः । प्रत्येकं निहितान्बली -न्प्रत्येकमेनोभयतः परिषिञ्चेदिति ।

प्राक्संस्थाश्चेते बलयो भवन्ति अथ तद्धिन्यासो दृद्धिपिडानिवोत्तरोत्तरांश्चतुरो बलिनिद्ध्यादिति वचनात् । स यत्प्रथमं
निद्धाति स पार्थिवो बलिभित्रत्यथ द्वितीयं स वायव्योऽथ
तृतीयं स वैश्वदेवो यचतुर्थं स प्राजापत्यः ।
स यजपानो यत्प्रथममवदानं निद्धाति स पार्थिवः पृथिवीदेवताको बलिभवति । एवं सर्वत्र । तथाच पृथिव्ये नम इति नमस्कारान्तो बलिमन्त्रः ।

तथाचोक्तं,

अमुष्मे नम इसेवं विख्यानं विधीयते ! विख्यानमदानार्थं नमस्कारः छतो यतः ॥ इति । प्रयोगस्तु पृथिव्ये नमः । वायवे नमः । विक्वेभ्योदेवेम्यो-नमः । प्रजापतये नमः । आनिरुक्तं हि प्राजापस्यिमिति बचनान्मा-नसः प्राजापसो बिखिरिति ।

अथापरान्वलीत हरेदुदधानस्य मध्यमस्य द्वारस्याब्देवतः मथमो बल्जिभवसोषधिवनस्पतिभ्यो द्वितीय आकाशाय तृतीयः।

यथा पूर्वविष्ठपूभयतः परिषेक एवं सर्वविष्ठिषु । "उदकं य-हिमन्धीयते तदुद्धानं मणिक इत्यर्थः । षष्ठी सामीप्ये एवमग्रेऽ पि" इस्रेतद्वाच्यम् । पध्यमस्य गृहमध्यस्य द्वारस्य च सपीपे । तत्र बिसर्विति मन्यवे वा।

वादान्दचतुष्ट्यं चद्यान्दार्थे द्रष्ट्रन्यम् । अपरं बलिमिस्रेकदचनाः
स्यानद्वयनिर्देशाच बलिद्वयमात्रं सक्तद्व्वतितं द्विधा निद्ध्यात् ।
द्वितीया प्रतिद्यान्द्वाहारार्थाः, शयनं प्रतितः। शयनं प्रतिद्वम् ।
अधिवर्चः मूत्रोचारपदेशस्तं प्रति । शयनं प्रति कामाय भवति,
अधिवर्चं प्रति मन्यवे ।

अन्ये तु वाशब्दान्विकल्पार्थानाहुः। एक एव शयनं वा माति देयोऽधिवर्च वा । स च कामदेवसो वा भवति मन्युदेवसो वा ।

अपरे तु निनिनेशमाहुः।शयनं प्रति कामाय रात्री, आधिनर्चे उद्धानसमीपे यः सोऽज्ञः, गृहमध्यस्य समीपे यः स ओष-धिननस्पतिभ्यो, द्वारस्य समीपे यः स आकाशाय।

अथापरं बिलं हरेत वायनं वाऽधिवर्च वा स कामाय वा प्रति अहान पन्यवहाते । तदेतदुभयपि न युक्तम् । कुतः, अथ तद्विन्यास इत्यादिना बलिद्वयस्यापि सायम्प्रातर्विधानात् । सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य हाते चतुर्दश नित्या हाते संख्यावचनस्यार्थव-न्वाच्च ।

अथ ससूर्य स रक्षोजनेभ्यः।

अथशब्दो विशिष्टमानन्तर्य द्योतयति । प्रामूर्ध्वावाचीभ्यो ऽहरहिन्त्यप्रयोग इत्यितदेशमासंबिलित्रयं दन्ता अथानन्तरं रसोज-नेभ्यो दद्यादिति । कुतः, ग्रन्थान्तरेऽप्येवमेव एतेषां विधानात् । एषामिष मन्यवहन्द्राय वासुक्रये ब्रह्मणइति । एवं च तन्त्रोक्त एव क्रमो द्रष्ट्वयः । ततश्चेकत्र प्राक्तंस्थाश्चेते बलयो भवन्तीतिवत् प्राक्तंस्थास्त्रयो बलयो देयाः । प्रयोगस्तु इन्द्राय नमः वासुक्रये नमः ब्रह्मणे नमः।सस्यः संमार्जनरेणुः । तं प्रति बलिनिधेयः। स बलिः रक्षोजनेभ्यो भवति । प्रयोगस्तु रक्षोजनेभ्यो नम इति । ततो बिछित्रोषं पितृतीर्थन प्राचीनावीती दक्षिणस्यां दित्रि दचात् पितृभ्यः स्वधेति ॥

पिश्वस्वादन्ते स्वधाकारः स्याज नमस्कार इति मागेबोक्त-म । एकस्मिन्मदेशे सर्ववालदानमकारस्तु छन्दोगपरिशिष्टे दर्शि-तः । स च माग्दर्शितः ॥

अथाप्युदाहरन्त्येतस्यैव विल्हरणस्यान्ते कामं प्रद्युवीत भवति हैवास्यात् ॥

एतस्यैव नित्यस्य बिछहरणस्य न काम्यस्य । अन्ते अवसाने कामम् अभीष्टं वस्तु मृद्धवीत मक्षेण ब्रुवीत वाचा मार्थयेस मन-सैवेति । काममिसेकवचनादेकस्मिन्काले न बहुन्कामान्मश्रुवीतेस-थः । एतस्य प्रार्थनं वामदेन्यजपात्पूर्वं भवति । क्षेपदीपोक्तम-न्वजपस्याप्यत्रेव विधानात् ।

स्पृण्द्वाऽपो वीसमाणोऽप्रि कृताअलिपुटस्ततः । वापदेव्यजपात्पूर्व प्रार्थयेत द्रविणोदसम् ॥ आयुरारोग्यमैक्वर्य धीर्धातः शं वलं यशः । ओजो वर्चः पश्नवीर्य ब्रह्म ब्राह्मण्यमेवच ॥ सौभाग्यं कर्मासिद्धं च कुल्ज्येष्ठ्यं सुकर्तृताम् । सर्वमेतत्सर्वसाक्षिन्द्रविणोदो रिरीहि नः ॥ इति । प्राचीभयमपि काम्यत्वादिच्छया स्यान्न तु नियमेन।

स्वयंत्वेवासस्यं वर्छि हरेद्यवेभ्योऽध्यावीहिभ्यो ब्रीहिभ्यो-ऽध्यायवेभ्यः स त्वासस्यो नाम बिल्धिभ्वति दीर्घायुभवित स्वय-पेवासस्यं नाम बिल्हं हरेत प्रवासादाविप नान्येन हारयेत रौद्रं च बक्ष्यमाणं स्वयमेव हरेदिति।

यवेभ्य इति चतुर्थीनिर्देशाहेवतान्तरानुपदेशाच यवदेवसी-ऽयं बिछः । एवं ब्रीहिदेवत्योऽपि । यवैयर्वेभ्य आवापो बीद्युत्पत्तेरघो बिलः । ब्रीहिभ्यो ब्रीहिभिः पूर्व यवोत्पत्तेर्जिजीविषोः ॥ इति गृह्यान्तरवचनाच्च। एवं च यवाकेन यवेभ्यो नम इति, एवं ब्रीह्यकेन ब्रीहिभ्यो नम इति बिलं हरेत् । अयं च बिल्ठरास-स्यो नाम भवति । तुक्षब्दः सुभूभिकरणोभयतःपरिषेकस्मरणा-र्थः । अस्माद् बिल्दानाद्दीर्घायुर्भवति ।

विश्राणिते फलीकरणानामनस्नानस्यापामिति वर्लि हरेत्स रोहो भनति।

विविधं श्राणिते दत्ते, सर्वस्मिन्पाके क्षीणवायइसर्थः। एवं च रात्रावयं बर्लिभवति । फलीकरणानां कम्बुकानाम् ।

तदुक्तप—

कम्बुकाश्च कणाश्चेव फलीकरणकुक्कुजाः । इति । अवस्नावस्य भक्तमण्डस्य । अपाम उदकस्य । अवयवार्थे पष्ठी त्रीण्येकीकृत्य बल्लि हरेत स रौद्रः रुद्रदेवताको भवति । रुद्राय नम इति प्रयोगः ।

अथ आपस्तम्बोक्तः प्रयोगः।

आर्याः प्रयता वैश्वदेवे अन्नसंस्कर्तारः स्युः । भाषां का सं क्षवधामस्मिमुखोऽन्नं वर्जयेत । केशानङ्गं वासश्चालभ्याप जपस्पृशेत। आर्थाधिष्ठिता वा श्रुद्धाः अन्नसंस्कर्तारः स्युः। तेषां स एवाचमनकल्पोऽधिकमहरहः केशञ्मश्रुलोमनखवापनम् । उदकोप-स्पर्शनं च सह वाससा । आपि वाऽष्ट्रमीष्ट्रेव पर्वस्नु वा वपेरन् । परोक्ष-मन्नं संस्कृत्याप्रावधिश्रित्याद्भिः मोक्षेत् । तद्देवपवित्रमित्याचक्षते । सिद्धेऽन्ने तिष्ठन् भूतामिति स्वामिने प्रत्रूयात् । तत् सुभूतं विरा-दन्नं तन्माक्षायीति प्रतिवचनम् । गृहमेधिनो यद्शनीयं तस्य होमा ब्रुवश्च स्वर्गपृष्टिसंयुक्ताः । तेषां मन्त्राणासुपयोगे द्वादशाहमधः

श्चर्या ब्रह्मचर्य क्षारलवणवर्जनमुत्तमस्येकरात्रमुपवासो बलीनां तस्य तस्य देशस्य संस्कारो हस्तेन परिमृज्यावोक्ष्य न्युप्य पश्चात्परिषेचनम्। औपासने पचने वा षड्भिराद्येः मितमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्। उभयतः परिषेचनं यथा पुरस्तात् एवं बलीनां देशदेशे समवेतानां सक्चदन्ते परिषेचनम्। सित स्प्रसंस्रष्टेन कार्याः। अपरेणाप्ति
सप्तमाष्ट्रमाभ्याम् उदगपवर्गम्, उद्धानमन्त्रिधौ नवमेन, मध्येऽगारस्य
दशमेकादशाभ्यां प्रागपवर्गम्, उत्तरपूर्वदेशेऽगारस्योत्तरेश्चतुर्भिः,
शय्यादेशे कामलिङ्गेन, देहल्याम् अन्तरिक्षलिङ्गेन, उत्तरेणापिधान्याम, उत्तरैब्ह्मसदने, दक्षिणतः पितृलिङ्गेन प्राचीनावीत्यवाचीनपाणिः कुर्यात् । रोद्र उत्तरतो यथादेवताभ्यः, तयोन्ताप्रिषेचनं
धर्मभेदात् । नक्तमेवोत्तमेन वहायसम् । य एतान्यव्यग्रो यथोपदेशं
कुरुते निसं स्वर्गः पुष्टिश्च ।

वैद्यदेवस्य पाकसाध्यत्वात्मथमतस्तावत पाकधर्मानाह्य आर्या इत्यादिना। आर्याक्षेवाणिकाः। शहराणां पृथक् परिभाषणात् । प्रयताः शुचयः। वैद्यदेवे वैद्यदेवसम्बन्धिन गृहस्थस्य भोजनार्थे पाके। अद्यानीयस्येव वैश्वदेविधानात्। कल्पतरी तु वैश्वदेवे कर्मिण अत्रं संस्कुर्युरिति व्याख्यानात् पाकधर्माणां वैद्यदेवाधित्वप-ध्यनुज्ञातम्। भाषा शब्दोचारणम्। कासो धुधुरस्वरः। क्षवथुः छिका। अभिमुखोऽत्रं वर्ज्ञयेत् भाषादिकम् अन्नाभिमुखो वर्जयेत् इत्यर्थः। संस्कर्त्याः स्युरिति बहुवचने प्रकृते वर्ज्ञयेदिसेकवचनं प्रसेक-मुपदेशार्थम्। केशाङ्गवाससां प्रयतानामिष स्पर्शे चोदकोषस्पद्यां कुर्यात् । त्रैवर्णिकेरिधिष्ठताः अवेक्षिताः शुद्रा वा संस्कुर्युः। शुद्रश्च ब्राह्मणादिस्वामिके पाके क्रियमाणे यस्य ब्राह्मणादेर्थं आचमनकल्पः स एव कर्त्तव्यः। शुद्रश्चार्थभ्योऽधिकमहरहः केशादिवापनं कर्त्तव्यम्। सर्वैः परिहित्तवीसोभिः सहैव खदकोप-

स्पर्वानं स्नानं शुद्राः कुर्युः । आर्याणां तु परिहितं वासो निधाय कौषीनाच्छादनमात्रेणापि स्नानं भवति । शुद्रस्यापि पाकादन्यत्र न वासोभिः सह स्नानामिति मनुना वस्त्रबहुत्वस्य निषेधात् । अपिवाऽष्ट्रमीषु पर्वसु वा वपेरन् इति । पर्व चात्र दर्शपूर्णमासौ सुरूयत्वात् । बहुवचनं तु अष्टमीष्टिवातेवत् व्यक्तयभिषायम् । भार्या-वेक्षणासम्भवे च शुद्रेण पाके कियमाणे तदन्नम् आहृस स्वयम-उनाविधिश्रियाद्भिः मोक्षेत् । तदेवपवित्रमित्याचक्षते इति । तदेः वे ध्योऽपि दीयमानं पवित्रं कि पुनर्मनुष्याणामिसर्थः । पके चाने तिष्ठन्पाचकोऽन्नस्वामिने भूतामिति मन्यात् । तिष्ठनिति च तच्छाखियानाम् । अन्येषां तु यृत्ते विशेषानभिधानादासीनत्वमेवेति केचित्। तत्सुभूतिमसादि च स्वामी प्रतिब्रूयात्। यहमेधिनो यद-बानीयं तस्येति अभिधानाचदाऽनिग्नपकेन प्राणदक्तिस्तदा तेनैव होपा बळयश्च कर्त्तन्याः । तेषां मन्त्राणामिति। तेषां होमबळीनां ये मन्त्रास्तेषामुपयोगे आद्यपयोगे कर्त्तव्ये पूर्व द्वादशाहम अधः बाय्या ब्रह्मचर्ये क्षारलवणवर्ज्जनारुषं व्रतिमत्यर्थः । स्वामित्वा-विशेषात्सपत्नीकः कुर्यादिति सुदर्शनभाष्यकारः । उज्ज्वलायां तु उपयोगे नियमपूर्वकविद्याग्रहणे उपयोक्तुरेव व्रतमित्युक्तम् । क्षा-ब्लब्णम् उपरलवणिति कल्पतरुः। उत्तपस्य वैहायसबलौ विनि-युक्तस्य ये भृताः प्रचरन्तीत्यस्य द्वादशरात्रानन्तरमुपत्रासोऽधिक इति कल्पतरुः। एतं वतं कुत्वा प्रवास्तेऽहानि वैक्वदेवारम्भः कार्यः। अत्र च बलिषु मार्जनावोक्षणयोर्देशभेदादेव भेदसिद्धेस्तस्य तस्येति बीप्सावचनम् एकदेशावस्थितानामपि पृथक् पृथक् मार्जनावीक्षणे क्रुत्वा बलिदानं कर्त्तव्यमिसेवमर्थम् । पाठक्रमादेव च परिषेचनस्य पश्चाद्धावे सिद्धे पश्चादिति ग्रहणं वल्युपरि गन्धमाल्यादिदानार्थ-मित्युज्जनलाकारः।होमनकारमाह औपासनइति । स्मार्चाग्न्यभावे च पचनो द्रष्ट्रच्यः । अन्ये तु समिविकल्पं मन्यन्ते। पचनञ्चात्र यत्र पच्यते स इत्युज्ज्वलाकारः । यदि प्रयाणे यहे वा अग्निक्षसमा-धातच्यः स्पात्तदा स्प्रिटले कुण्डे वा प्राचीकदीचीश्चतस्त्रो रेखा लिखित्वा अवोक्ष्यागिन प्रतिष्ठाप्याबोक्षणकेषमुत्सिच्य प्राग्वोद-ग्वाऽन्यतोयमुपादद्यात ।

तथाचापस्तम्बः, यत्र कचारिनमुपधास्यन्स्यात्रत्र प्राचीरू-दीची श्रातम् रेखा स्थितित्वा ऽद्भिरवोक्ष्याविष्ठपस्मिष्या दुतिस्चयै-तद्दकमुत्तरेण पूर्वेण वाऽन्यदुपदध्यादिति । पड्भिराद्यैविवाहमन्त्रे-भ्यः माक् पार्टतेषु मन्त्रेषु आद्यैः पड्भिरिसर्थः । न च तेषामेत्र-ग्रहणे मानाभावः । कामाछिङ्गकान्तारिक्षछिङ्गकादिकामिकसमा-म्नातस्य अन्यत्र असम्भवात् । ते च-अन्नये स्वाहा विश्वे ध्यो-देवेभ्यः स्वाहा ध्रुवायभूमाय स्वाहा ध्रवक्षितये स्वाहा अच्यु-तक्षितये स्वाहा अग्रये स्विष्टक्रते स्वाहा इति षट् । उज्जवलायां तु-सोमाय स्वाहोति षष्ठः सौविष्टकृतः सप्तमः, औषधहविष्केषु सर्वत्र तस्य प्रवत्तिद्शनादित्युक्तम् । तत्तु षड्भिराचैरितिषट्भंग्व्यानिई-शात्सोमस्य च श्रुतावनाम्नानात् उपेक्षणीयम्। हस्तेनादाय मतिमन्त्रं जुहुयात । अत्र चारानीयस्य सामान्यतो निर्देशेऽपि होमेषु हिंब-व्यमेन मुख्यमिति पागुक्तम् । उभयत इति । षडाहुतिहोमात् पूर्व षडाहुतिहोमानन्तरं च कुर्यात्। यथापुरस्तादिति । षिछदेशसंस्का-रे यथा परिमार्जनादिपूर्वकं परिषेचनं प्रायुक्तं तद्वद्वापीत्पर्थः। एवं बलीनामिति। यत्र नानादेशसमत्रेता अनेके बलयस्तत्र सकुद्-न्ते परिषेचनं कर्त्तव्यम् इसर्थः । सतीति । सति सूपे तेन संसृष्टा बल्लयः कार्या इति अर्थः इति कोचित् । कल्पतरौ तु सलवकावे स्पसंस्रष्टे परस्परसंकीर्णदेशे बलयो न कार्या इत्युक्तम् । बलीना-ह अपरेणाग्निषिसादिना । अग्नेः पश्चात्सप्तमाष्ट्रमाञ्चां धर्माय स्वा-

हा अधर्माय स्वाहेतिद्वाभ्याम् उदगपवर्गम् उत्तरस्यां समाप्तिर्थया भवति । उद्धानम् उद्कनिधानपात्रं तत्राद्धः स्वाहेसेनेन नवमे-न । मध्येऽगारस्य गृहस्य मध्ये ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा रक्षो-देवजने भयः स्वाहत्येताभ्यां दशमैकादशाभ्यां पागपवर्गे पाक्संस्थम। उत्तरपूर्वदेशे ऐशान्यां ग्रहेभ्यः स्वाहा अत्रसानेभ्यः स्वाहा अव-सानप्तिभ्यः स्त्राहा सर्वभूतेभ्यः स्वाहेति एतैश्चतुभिः। श्राटपादेशे कामाय स्वाहेति अनेन कामछिङ्गेन । देहल्यामन्तारिक्षाय स्वाहेति अनेनान्तरिक्षलिङ्गेन । देहली च द्वारस्याधःस्थदारु । आपिधान्यां कपाटे ''यदेजित जगित यच चेष्टति नाम्नो भागो यन्नाम्ने स्वा-हा" इति अनेन उत्तरेण । ब्रह्मसदनं वास्तुविद्यापसिद्धं-तत्र पृथिव्यै स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यः स्वाहा इन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहेति एतैरुत्तरैः । ब्रह्मसदनं ब्रह्मणः स्थानमित्यन्ये । पितृछिङ्गेन स्वधा पितृभ्य इति मन्त्रेण । रौद्रमन्त्रो नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहेति । धर्मभेदात उपवितित्वपाचीनावी-तित्वादिधर्मभेदातः । उत्तमेन ये भृताः प्रचरन्तीत्यनेन वैद्दायसमेव बलिं दद्यानान्यं बलिमिति ।

अथ बलिदानानन्तरं कृत्यम् । विद्युपुराणम्, ततो गोदोहमात्रं वै कालं तिष्ठेद् गृहाङ्गणे । अतिथिग्रहणार्थाय तद्ध्वं वा यथेच्छया ॥ अतिथि तत्र सम्प्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना । हिरण्यगर्भबुद्ध्या तं मन्येताभ्यागतं गृही ॥ पित्रथं चापरं विप्रमेकमप्याद्ययेन्तृप । तद्देद्यं विदिताचारसम्भूति पाञ्चयाद्विकम् ॥ गोदोहपात्रकालो मुहूर्तस्याष्ट्रमो भागः।
आचम्य च ततः कुर्यात द्विजो द्वारावलोकनम्।
मुहूर्तस्याष्ट्रमं भागं प्रतीक्ष्यो ह्यातिथिभवेत्॥ इति।
कल्पतरूक्तपार्कण्डेयपुराणवाक्येकवाक्यत्वात्। अपरम् अतिथेरन्यम्। अतिथेरविदिताचारसंभूतित्वेन श्राद्धपात्रत्वाभावात्।
अत एवातिथ्याधिकारे पराद्यारः,
न पृच्छेद्रोत्रचरणं स्वाध्यायं जन्म चैविहि।
स्वं चित्तं भावयेत्तिस्मन् व्यासः स्वयमुपागतः॥
अतएवाह तदेवयमिसादि। एकपपीति बहुनामभावे।वेश्वदैवारपूर्वमिष भिक्षकोपस्थितौ तस्मै तदा भिक्षा देयसाह—

व्यासः,

अकृते वैद्यदेवे तु भिक्षुके गृहमागते।
उद्धृत्य वैश्वदेवार्थ भिक्षां दत्त्वा विसर्ज्ञयेत्॥
ब्रह्मचारी यतिश्चेत्र विद्यार्थी गुरुपोषकः।
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः॥
स्मृत्यन्तरे,
देवां वाऽथ कुलं विद्यां पृष्टा योऽन मयच्छाते।
न स तत्फलमामाति दक्ता स्वर्गं न गच्छित॥
यमः,
देवां गोत्रं कुलं विद्यामनार्थं यो निवेदयेत्।
वैवस्वतेषु धर्मेषु वान्ताद्यी स निरुच्यते॥

अथ नित्यश्राद्मम् । बलिदानानन्तरं वसिष्टः,

श्रोतियाय दत्त्वा ब्रह्मचारिणे चानन्तरं पितृभ्यो दद्यात्ततो ऽतिथीन भोजयेत । एवं च नित्यश्राद्धात्पुर्वे भिश्चकोपस्थितौ तस्मे भिश्नादानं, ततो नित्यश्राद्धादि, ततोऽतिथिभोजनादीति क्रमः । नित्यश्रा-द्धात्पूर्वे भिश्चकानुपस्थितौ तु अग्रेऽपि तदुपस्थितौ भिश्ना देया।

छन्दोगपरिशिष्टम्,
अप्येकपाशयेद्विमं पितृयज्ञार्थिसिद्धये ।
अदैवं नास्ति चेद्दन्यो भोक्ता भोज्यपथापि वा ॥
अप्युद्धृत्य यथाशक्ति किश्चिदन्नं यथाविधि ।
पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दचादहरहिं ।।
पितृभ्य इदिमित्युक्ता स्वधाकारमुदीरयेद ।
इन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदन्ते निनयेदपः ॥

अप्येकं बहूनामभावे एकपि। अदैतं वैश्वदेवश्राद्धवर्जितम् । अन्यः अतिथेरन्यः श्राद्धपात्रतायोग्य एकोऽपि भोक्ता नास्ति भोज्यं वा ब्राह्मणतृप्तिपर्याप्तं नास्ति तदा स्थाल्यां यथाशक्ति अन् स्नमुद्धत्य पितृभ्यः—

-अप्येकं भोजयेद्विमं षण्णामप्यन्वहं गृही ।

इसादिपुराणनानपात्पित्रादिषड्भ्यः मनुष्येभ्यस्तर्पणप्रकर-णोक्तेभ्यः सनकसनन्दनसनातनकापेलासुरिनोद्धपञ्चिश्विभ्यश्चसं-प्रभ्यः सङ्करूप्य कस्मिश्चिद् द्विजे दच्चादिसर्थः। एतेन मनुष्या-णां निस्त्राद्धं नास्तीति महार्णनप्रकाशकारोक्तं निरस्तम्।

अतएव काष्णीजिनिः,

नित्यश्राद्धं पितृणां तु मनुष्यैः सह गीयते । इति । मनुष्यश्राद्धे ब्राह्मणाः पाङ्मुखाः । ''पाङ्मुखपतिथिं भोज-यन्मनुष्यार्थन'' इति गृह्यान्तरात्। दाता तु पत्यङ्मुखः । मनुष्या-णां वा एषा दिग्यत्पतीचीति श्रुतेः ।

मार्कण्डेयपुराणं,

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा ।

पितृनुंहिश्य विमांस्तु भोजयेद्विममेन वा ॥ इति ।

मनुरपि,

एकपप्याद्यायेद्विमं पित्रथे पाश्चयिक्ते ।

नचैवात्राद्यायेदिकचिद्वैश्वदेवं मित द्विजम् ॥ इति ।

पाश्चयिक्ते पश्चयक्तान्तर्गतिपितृयद्वे । अपिद्याच्दात्सित सम्भः
वे बहूनपि । वैश्वदेवं मित किश्चिद्विजं नाद्ययेदित्यनेन नित्यश्चादे विश्वदेवश्चादं नाङ्गांमत्युक्तं भवति । अतएन—

भविष्योत्तरपुराणे, अहरहः क्रियते यत्तु तिवसिमिति कीर्त्यते। विश्वदेवविहीनं तदशक्ताबुदकेन तु ॥ विक्वदेवविहीनं विक्वदेवश्राद्धहीनम् । लघुहारीतोऽपि, नित्यश्राद्धमदैवं स्यादर्घापण्डविवर्जितम् । इति । नित्यश्राद्धस्यावस्यकत्वमाहुः मनुज्ञातातपौ शङ्ख्य, कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाचेनोदकेन वा। पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः भीतिमावहन् ॥ नथा योगियाज्ञवक्यः, कुर्यादहरहः श्राद्धमनाद्येनोदकेन वा । विवर्ध वै पितृणां च स्वात्मनः श्रेय इच्छता ॥ प्रचेताः, नामन्त्रणं न होमं च नाह्वानं न विसर्जनम् । न पिण्डदानं न सुरान्नित्ये कुर्याद्विजात्तमः ॥ जपवेदयासनं दन्त्रा संपूज्य कुसुमादिभिः।

निर्देग्धं भोजियत्त्रा तु किंचिद्द्रचा विसर्ज्ञयेत् ॥ होमोऽग्रोकरणहोमः। सुरात् विश्वान्देवान् । निर्देग्धम् अद्ग्ध-मन्त्रम् । अत्र च किंचिदिति यथाशक्ति दक्षिणाया विहितत्वात, व्यासेनापि—

नित्यश्राद्धेऽर्घगन्धाद्यौद्धंजानभ्यच्यं शक्तितः ।
सर्वातः पितृगणान्सम्यकः सहैवोद्दिश्य भोजयेतः ॥
आवाहनस्वधाकारिपण्डाग्रौकरणादिकमः ।
ब्रह्मचर्यादिनियमो विश्वेदेवास्तथैवच ॥
नित्यश्राद्धे सजेदेतानः भोज्यमनं मकल्पयेतः ॥
दक्ता तु दक्षिणां शक्त्या नमस्कारैविसर्जयेतः ॥
एकमप्याश्चयेत्वत्यं षण्णामप्यन्वहं गृही ।
इत्यत्र दक्षिणाविधानातः,
भविष्ये तु—
नित्यश्राद्धमदैवं स्याद्दक्षिणापिण्डवर्जितमः । इत्यत्र,
तथा पुराणान्तरेऽपि—
नित्यश्राद्धं तु यन्नाम दैवहीनं तदुच्यते ।
तत्तु षाद्पौरुषं श्चेयं दक्षिणापिण्डवर्जितमः ॥
इत्यत्र च दक्षिणायाः पर्युदस्तत्वान्नित्यश्चाद्धे दक्षिणायाः
विकल्पः ।

## अथातिध्यविधिः।

तत्र बिहिदानानन्तरं अतिथिनिरीक्षणाय गृहाङ्गणे कञ्चिन् रकालं तिष्ठेदित्युक्तम्— मार्कण्डेयपुराणे, आचम्य च ततः कुर्यात्माक्षो द्वारावलोकनम् । मुहुर्त्तस्याष्ट्रमं भागमुदीक्ष्यो ह्यातिथिभवेत् ॥ इति । विष्णुपुराणेऽपि, <mark>ततो गोदोहमात्रं वा कालं तिष्ठेद् गृहाङ्गणे ।</mark> <mark>अतिथिग्रहणार्थाय तद्वध्रवे वा यथेच्छया ॥ इति ।</mark> मनुः,

क्रुत्वेतद् बलिकभैनमितिथि पूर्वमाद्ययेत् । भिक्षां च भिक्षवे दद्यात् विधिवहृह्यचारिणे ॥ यत्पुण्यफलमाप्रोति गां दत्त्वा विधिवद् गुरोः। तत्युण्यफलमाप्रोति भिक्षां दन्वा तु भिक्षवे ॥ भिक्षामप्युद्पात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वेकम् । वेदतन्त्रार्थावदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्।। नदयन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम् । भस्मभूतेषु विशेषु मोहादत्तानि दातृंभिः॥ विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु । निस्तारयति दुर्गाच महतश्चेत्र किल्विषात् ॥ गोप्रदानसमं पुण्यं तस्याह भगवान्यमः । पूर्वमाशयेत, निसश्राद्धात । इदं च तस्मिन्कालेऽतिथिपाप्ती

इति द्रष्ट्रच्यम् । भस्मभृतेष्ट्विति विद्यातपोरहितेषु ।

हारीतः,

सर्वा अस्य देवता ग्रहानभ्यागच्छन्ति, यस्यैवं ब्राह्मणो बि-द्वान् गृहमभ्येति तमभ्युत्तिष्ठतः प्राणा देवता अपक्रामन्ति । वृहस्पतिः,

भीयते स्वागतेनाशिर्यानेन वातकतुः। वितरः पाद्द्योचेन भोजनेन प्रजापतिः ॥ सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सवताय च मवतो ब्रह्मचारी।

हातितपः,
भिक्षां वा पुष्कछं वापि इन्तकारमथापिवा ।
असंभवे सदा दद्यादुदपात्रमथापिवा ॥
भिक्षादिलक्षणं तत्रैवोक्तं,
ग्रासमात्रा भवेत भिक्षा पुष्कलं च चतुर्युणम् ।
पुष्कलानि च चत्वारि इन्तकारं विदुर्बुधाः ॥
मार्करण्डेयपुराखे तु—
ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादम्नं ग्रासचतुष्ट्यम् ।
अम्रं चतुर्युणं पाहुईन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥
भोजनं इन्तकारं वा अग्रं भिक्षामथापिता ।
अदत्त्वा च न भोक्तव्यं यथाविभवमात्मनः ॥
यथाविभवं स्वराक्त्यनुसारेण।भोजनादिषु चतुर्षु मध्ये अन्यतरत अदत्त्वा न भोक्तव्यम् इत्यर्थः । भिक्षुब्रह्मचारिणोभिक्षादानमकारो गौतमेन मदर्शितः,

स्वास्तिवाच्य भिक्षादानमप्पूर्वामिति ।

भिक्षमाणं ब्रह्मचारिणं भिक्षुं वा स्वस्तीति वाचित्वा जलं दक्ता भिक्षां दचादिसर्थः । भिक्षोः पुनः आद्यन्तयोहद्कदानं कार्यम् ।

तथाच व्यासः,
यातहस्ते जलं दचा द्वेशं दचात्पुनर्जलम् ।
भैक्षं पर्वतमात्रं स्थात तज्जलं सागरोपमम् ॥ इति ।
अतिथिमसाख्याने च दोष उक्त आपस्तम्बेन,
स्त्रीणां च प्रसाचक्षाणानां समाहितो ब्रह्मचारी इष्टं दत्तं हुतं
प्रजां पश्च ब्रह्मवर्चसमन्नाचं टक्त तस्मादुहवे ब्रह्मचारिसङ्घं न
प्रसाचक्षीतेति ।

पत्याचक्षाणानामिति । प्रयाख्यानं कुर्वतीनाम् । समाहितो व्योक्तितन्तःकरणः । ब्रह्मचारीति यतेरप्युपलक्षणम् ।

तथाच व्यासः, यतिश्च ब्रह्मचारी च पकान्नस्वामिनावुभौ । तयोरन्नमदत्त्वा तु भुक्ता चान्द्रायणं चरेत् ॥ पुराणेऽपि,

अपूजयंश्च काकुत्स्थ तपस्त्रिनमुपागतम् । दुःखाशी च परे लोके स्त्रानि मांसानि खादति ॥ दक्ते छिनत्ति ।

परादारः,

द्याच भिक्षात्रितयं परित्राद्ब्रह्मचारिणाम् । इच्छया च ततो द्याद्विभवे ससवारितम् ॥ नृसिंहपुराणे,

भिक्षां च भिक्षते दद्यात्परित्राट्ब्रह्मचारिणे।
संकित्पतान्नादुद्ध्य सर्वव्यञ्जनसंयुताम्।।
अकृते वैश्वदेवे तु भिक्षके यहमागते।
उद्ध्य वैश्वदेवान्नं भिक्षां दत्त्वा विसर्ज्ञयेत्।।
वैश्वदेवकृतं दोषं शक्तो भिक्षुव्यपोहितुम्।
नत् भिक्षुकृतं दोषं वैश्वदेवो व्यपोहित ॥

अनेन च वैक्वदेवात्पूर्वमागतस्य एकग्रामवासिनः यतेर्ब्रह्म-चारिणो वा अतिथित्वाभावेऽपि वैक्वदेवार्थमुद्धृत्यावक्यं भिक्षा दातव्येत्युक्तं भवति ।

वद्मपुराणे,

यः पात्रपुरणीं भिक्षां यतिभ्यः संप्रयच्छति । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नासौ दुर्गितपाप्नुयात ॥

ब्रह्मपुराणे, पूर्व देवार्जता देखाः संग्रामाच पराङ्मुखाः। कपालपाणयो जग्धुः केचिन्नग्नव्रताः स्थिताः ॥ 🔧 केचिन्गुण्डास्त्वजिनाद्याः काषायवसनास्तथा । सात्वताश्च दुराचाराः शौचाचारविवर्जिताः ॥ नरास्थिकेशसंछित्राः केचिद् च्याजेन दानवाः। यज्ञेषु रक्षसां भागो देय इत्येव संस्मरन् ॥ विषेष्यो मूर्तिमज्यश्च देवेश्यश्च गृहाद् बहिः। नित्यं सत्पुरुषः कुर्यादेतेष्वभ्यधिकं तथा ॥ तथा. पाखिण्डनां चापि न यत्र भिक्षाम् कुर्वन्ति निन्दां च बहिर्गतानाम् । वेदे सम्यक् संस्थितानां च बास्त्रे शुन्याटव्यां भिक्षया वर्त्ततां च वेदान् पठेक्विविहोत्राणि सम्यक् वतोपवासांश्च चरन्तु किंतत्। स्पर्द्धी कुत्वा साधुजनेषु निसंघोराणि पापानि समाचरन्ति ॥ आस्तां किमेभिर्बद्धभिः प्रलापैः पाषाण्डिनां रोगिणां चाथ मध्ये। विकर्मिणो दुष्टतरा भवन्ति दुष्टासु नारीषु यथा पातेष्ठा ॥ दुःखाकुलं जगदेतद्विचार्य नमोऽस्तु धर्माय इति बुवंश्च। द्द्यादमं सर्वगतं च विष्णुं प्रणम्य वै द्वादशपर्वमात्रम् ॥ नयोऽस्तु धम्मीयेति बुवन पूर्वोक्तपाखिण्डभ्यः विष्णुबुद्ध्या युहाद् बहिः अवस्यं भिक्षां दद्यादिति समुदायार्थः। अतिथि पूर्व-माज्ञायेत अतिथि प्रतीक्षेतेसाद्युक्तं, तत्र कोऽसावतितिथिरिसपेक्षायां शातातपः,

पियो वा बदि वा द्वेष्यो मूर्तः पण्डित एववा ।

प्राप्तस्तु वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः॥इति। अस्वार्थः।

मनुनाः,

काममभ्यर्चयेश्वित्यं नाभिष्यप्रणि त्वरिम् ।

द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति वेत्य निष्फलस्य ॥

इति द्वेष्यभोजनं निषिद्धम् ।

तथा स्मृत्यन्तरेः,

नष्टशोचे वतभ्रष्टे विभे वेदविवर्जिते ।

दीयमानं रुदत्यसं कि मया दुष्कृतं कृतम् ॥

इति मुर्वस्यान्तरानं निषिद्धम् । तदपवादार्थमाह यदि वा

देव्यो मूर्व इति । वैश्वदेवान्ते प्राप्तोऽविचार्य भोजनीय एवेसर्थः ।

तत्र हेतुः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः स्वर्गप्राप्तिसाधनिमत्यर्थः ।

अतिथिवाब्दार्थमाह—

मनुः,

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिक्षंद्वाणः स्मृतः ।

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादितिथिरुच्यते ॥

यमः,

तिथिपवेत्सिवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना ।

सोऽतिथिः सर्वभृतानां शेषानभ्यागतान् विदुः ॥ इति ।
शेषान् तिथिपवेत्सिवमुद्दिश्यागतान् ।

मार्कण्डेयः,

न मित्रमतिथि कुर्यान्नैकग्रामनिवासिनम् ।

अज्ञातकुलनामानं तत्काले समुपहिथतम् ॥

बुभुश्चुमागतं श्रान्तं याचमानमिकञ्चनम् ।

बाह्मणं माहुरतिथि संपूज्यः शक्तितो बुधैः ॥ इति ।

बाह्मणं माहुरतिथि संपूज्यः शक्तितो बुधैः ॥ इति ।

अत एव मनुः,
ब्राह्मणस्य त्वनित्थिर्यहे राजन्य उच्यते ।
वैदयशुद्रौ सला चैव द्वातयो गुरुरेवच ॥ इति ।
अत्र च द्वातातपवाक्ये, प्रियो वा यदिवा द्वेष्य इसत्र
प्रियस्यातिथित्वाभिधानात मार्कण्डेयमनुवाक्ये च न मित्रमतिथिं कुर्यादिति सलाचैव द्वातयो गुरुरेवचेत्यादिना सल्यादीनामितिथित्वनिराकरणादेवं विद्वायते, मित्रियस्य मिन्छप्यस्य वा
इदं गृहमिति सम्बन्धं पुरस्कृत्यागतस्य नातिथित्वम् अपुरस्कृत्य
सम्बन्धं दैवादागतस्य तु तस्य अतिथित्वमिति ।

अत एव मार्कण्डेयपुराणे, न पृच्छेदु गोत्रचरणं स्वाध्यायं नापि पण्डितम् । शोभनाशोभनाकारं तं मन्येत प्रजापतिम् ॥ वर्णमाचारः। विष्णुपुराणेऽपि, स्वाध्यायगोत्रचरणमपृष्ट्वा च तथा कुलम् । हिरण्यमर्भे बुद्धा तं मन्येताभ्यामतं गृही ।। इति । धाता प्रजापतिः शुक्रो विह्नियुगणो यमः। प्रविद्यातिथिमेते वै भुअतेऽत्रं नरेद्वर ॥ इति । एवं दात्रा गोत्रादि न पष्टव्यमित्युक्तम् । भोक्त्वुरिव गोत्रादिकथने निषेधमाह — विष्णुः, देशं गोत्रं कुलं विद्यामन्नार्थे यो निवेदयेत । 🐪 🦊 वैवस्त्रतेषु धर्मेषु वान्ताशी स प्रकास्तितः ॥ आश्वमेधिके, श्चरिपामाश्रमात्रीय देवकालागताय च ।

सत्क्रसानं पदातव्यं यज्ञस्य फलािक्छता ॥ इति ।
तथा—
दूराचोपागतं श्रान्तं वैश्वदेवजपस्थिते ।
अतिथि तं विजानीयान्नातिथिः पूर्वमागतः ॥ इति ।
व्यास्तोऽपि,
आदूरादाश्रमप्राप्तः श्लुच्णाश्रमकार्वतः ।
यः पूज्यतेऽतिथिः सम्यगपूर्वक्रतुरेवः सः ॥ इति ।
वैश्वदेवजपस्थितिथिते तु दिवसाविषयम् ।
सायन्तु वैश्वदेवकालेऽन्यकाले वा प्राप्तोऽतिथिरेव ।
तथाच मनुः,

अमणोचोऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानवनत् गृहे वसेत् ॥ इति । सूर्योद इति । अस्तं गच्छता सूर्येण देवान्तरगमनावाक्तिमुत्पाच गृहं प्रापित इसर्थः ।

प्रचेता अपि, यः प्राप्तो वैद्ववदेवान्ते सायं वा गृहमागतः । देववत्पूजनीयोऽसौ सूर्योदः सोऽतिथिः स्मृतः ॥ इति । तथा याज्ञवल्क्योऽपि,

अवणोद्योऽतिथिः सायमापि वाग्भृतृणोदकैः । इति । वसिष्ठः,

ततोऽतिथीन्मोजयेत श्रयांसं श्रेयांसमानुपूर्वेण । यो यो जात्याद्युत्कृष्ट्रस्तं तं प्रथमं पूजयेदिसर्थः । मनुर्विष्णुश्च प्रथमे,

संप्राप्ताय स्वतिथये पदचादासनोदके । असं चैव यथानाकि सदकृत्य विधिपूर्वकम् ॥ असं हुत्या विधानेन यत्पुण्यफलपश्तुते ।
तेन तुल्यं विधिष्ठं वा ब्राह्मणे तिपिते फल्लम् ॥
मन्त्रकर्मविपर्यासाद दुरिताद दुर्गतादिष ।
तत्फलं नश्यते कर्जुरिदं न श्रद्ध्या हुतम् ॥
शिल्लादप्युञ्छतो निसं पञ्चामीनिष जुहृतः ।
सर्वे सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽनिर्वितो वसन् ॥
तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सुनृता ।
एतान्यपि सतां गेहे नोल्छिचन्ते कदाचन ॥ इति ।
संप्राप्ताय आमन्वणं विना स्वयम् । विधिषृर्वकम् अतिथिपूजीक्रिमकारेण । असंहुत्वेति । अग्राविति शेषः । मन्त्रेति । मन्त्रकमिविपर्यासाद्य दुरितं दुर्गतास्कर्त्तुव्यीभचाराच्च यद् दुरितं तस्माद।
तत्फलं होमफलम् । इदंनिति । अतिथये श्रद्ध्या यद्धतं दत्तम् इदम् आसनादि तद न नश्यतहत्यनुषद्धः । शिलाद त्वनसस्यशेषाद क्षेत्रपतितान् जञ्छत जिल्लानः । अनेन द्रिहेणाप्यतिथिपूजनं
कर्त्तव्यित्युक्तम् । सुनृता भिया सत्या ।

आइवमेधिके,
साङ्गोपाङ्गांस्तथा वेदान पटतीइ दिनेदिने।
नचातिथि पूजयित दृथा स पटति द्विजः॥
पाकयद्वैर्महायद्वैः सोमसंस्थाभिरेनच।
ये यज्ञन्ति न चार्चन्ति गृहेष्वतिथिमागतम्॥
तेषां यद्योभिकामानां दत्तिमष्टं च यद्भवेद्य।
दृथा भवति तत्सर्वमाद्याया इतया इतम्॥ इति।
अत्र सुकृतहान्यभिषानं दुष्कृतमात्रेरप्युपळक्षणम्।
अत्र प्रवेतिके मात्रमितिथि यो न पूजयेद्य।

स चण्डालत्वमामोति सद्य एव न संज्ञयः ॥ विष्णुरिष, अतिथियस्य भगाजो गृहस्थस्य तु गच्छति । तस्मात्मुकृतमादाय दुष्कृतं तु प्रयच्छति ॥ इति । चाङ्किलिखिताचिष,

गोदोहनमात्रं कालमन्वाकाङ्केदातिथिः श्रोतियो देवन्नती यतिथर्मा नैष्ठिकः समानदृत्तियोऽन्यो वा आगच्छेत तस्मिन्काले तमर्चियत्वाऽश्रीयात् कृशदृत्तेरि ब्राह्मणोऽनश्चन् सुकृतमाद्त्ते पर्यक्षतः पूजां कुर्वन्ति ।

अतिथिधर्ममाह । गोदोहनकालमित । श्रोत्त्रियः एकवाखाया अध्येता । देवत्रती उपकुर्वाणकः । यतिधर्मा ब्रह्मचर्यणेव कालं ने-व्यामीत्येवंसंकल्पवान् ब्रह्मचारी । समानद्यत्तिः तुल्यजीवनीपायः । कृहस्थधर्ममाह । तमर्चयित्त्राऽवनीयात् । पर्यवनतः अतिथि परि-त्यक्यावनतः कृशदत्तेरपि । तस्मादतिथेः पूजां कुर्वन्तीति ।

तथा—

प्रार्थयन्ते यथा सर्वे निपानं मृगपक्षिणः। एवं गृहस्यं संपन्नं प्रार्थयन्तीह साधवः॥

नावपन्येत विद्वांसं ब्राह्मणं ब्राह्मणो ह्याग्निरवाप्ययः सर्व एव यथा प्रणीतश्चापणीतश्चाग्नाई देवतमेवं विद्वांश्चाविद्वांश्च ब्राह्मणः पूज्य एव सर्वेषां यत्र हि ब्राह्मणो न भुक्ते तद्धुतमध्यग्नाव-हुतमेवास्य तद्धविस्तत्र देवा अपि न गुर्ह्णान्त स्वंभागम्। आतिदेवा हि ब्राह्मणाः ब्राह्मणानां प्रसादादेवा अपि स्वर्गमजयन्।

प्रणीतो वैदिकसंस्कारसंस्कृतः । अतिदेवाः देवेभ्योऽप्य-

तिशयिताः ।

युनः शङ्खलिखितौ,

वयोवर्णात्रेद्यातपःसंपन्नाय पाद्यमर्घमाचमनीयमन्नविशेषांस्तस्मै श्राक्तितो दद्याद सहासीत पदोषेऽनुज्ञात्य श्रयीत पूर्व प्रतिबुध्येत मस्थितमनुत्रजेद । समेत्य न्यायतो निवर्चेत वेद्युद्यानारामसभाप-पातडागदेवग्रहमहागमस्थाननदीनामन्यतमस्मिस्तं पदक्षिणं कुर्याद वाचमुत्सृज्य पुनर्दर्शनायेति ।

न्यायतः समेत्य ज्येष्ठं पादसंग्रहणादिना समं कानिष्ठं वा आिळङ्गनादिना मिलित्वा । वेद्यादीनामन्यतमस्मिन्स्थाने पुन-देशीनायेत्युक्का तं प्रदक्षिणं कुर्यादित्यर्थः । महागमस्थानं महा-दुमस्थानम् ।

परादारोऽपि,
अतिथि तत्र संपाप्तं पृजयेत स्वागतादिना।
तथाऽऽसनप्रदानेन पादपक्षालनेन च॥
श्रद्धया चान्नदानेन पियप्रवनोत्तरेण च।
गच्छतश्चानुयानेन पीतिमुत्पादयेद् गृही॥
यमः,

चक्षुर्दद्यान्मनो द्याद्वाचं द्याच सुनृताम् । उत्थाय चासनं द्यात्स धर्मः पञ्चलक्षणः ॥

जत्थायेति श्रोतियातिथिविषयम् । ब्राह्मणायाधीयानायासनः मुद्रकमन्नामिति देयम् पत्युत्तिष्ठदभिवाद्यश्चेदिति आपस्तम्बवचनात्। इतिश्चदोऽन्येषामुपचाराणां संग्रहार्थः । अभिदाद्यश्चेत् अभि-बादनयोग्यः श्रोतियश्चेत्तदा प्रत्युत्तिष्ठेदिति योजना ।

आपस्तम्बः,

आग्निरिव ज्वलद्रिधिरभ्यागळाति धर्मेण वेदानामकैकां धास्त्रामधीत्य श्रोत्रियो भवति स्वधर्मयुक्तं कुदुम्बिनमभ्यागळाति धर्मपुरस्कारो नान्यप्रयोजनः सोऽतिथिर्भवति तस्य पृजायां शान्तिः

स्वगेः पुष्टिश्च । तमभिमुखोऽभ्यागम्य यथावयः समेत्य तस्यास-नपाइरेत । शक्तिविषये नाबहुपादमासनं भवतीत्येके । तस्य पादी मसालयेत्। श्रुद्रिषशुनाविसेके अन्यतरोऽभिषेचने स्यात्तस्योदकमा-हारयेन्स्न्मयेनेत्येके। नोदकपाहारयेदसमाहत्तोऽध्ययनात्संद्यां श्वा-बाधिका सान्त्वियत्वा तर्पयेत रसैर्भक्ष्येरिद्धरवराद्धींनेत्येव। आवस्थं द्यादुपरिवाय्यामुपस्तरणमुपस्थानं सावस्तरणपभ्यञ्जनं चेति । अ**ञ संस्कर्तारमाहूय बीहीन्य**वान्या तदर्थाभिवेपेत। उद्धृतान्यवेक्षेत इदं भूयो नेदिमिति। भूय उद्धरेत्येव झूयात । द्विवतो वा नास्त्रमञ्जी-<mark>यात् । दोषं दोषेण वा मीमांसमानस्य भीमांसितस्य वा । पाप्मानं । ह</mark>ि स तस्य भक्षयतीति विज्ञायते। स एव प्राजापत्यः कुटुम्बिनो यज्ञः मततः, योऽतिथीनामधिः स आइवनीयो यः कुटुम्बे स गाईपत्यः वस्मिन्यच्यते सो इन्वाहार्यपचनः। ऊर्जे पुष्टिं प्रजां पश्चितिष्ठापूर्विमिति यहाणामश्राति यः पूर्वोऽतिथेरश्राति । पयउपसेचनमन्नमांब्रहोमसं-मितं सर्पिषा षोडइयुक्थ्यसंमितं मांसेन द्वादशाहसंमितसुद्केन।मजा-रिद्रायुश्च प्रिया अप्रियाश्चातिथयः स्वर्गे छोकं गमयन्तीति विज्ञायते । स यत्पातर्मध्यन्दिने सायमिति ददाति सवनान्येव तानि भवन्ति यदु चिष्ठत्युदवस्यत्येव तत् यत्सांत्वयति सा दक्षिणा म-<mark>द्यस्ता यत्संसाथयति ते</mark> विष्णुक्रमाः यदुपावर्त्तते सोऽवभृथ इति बाद्मणम् । राजानं चेदःतिथिरभ्यागच्छेतः श्रेयसीयस्मै पूजामात्मनः द्धारपेत । आहितारिनश्चेद्तिथिरभ्यागच्छेत् स्वयमेश्य ब्रूयात, ब्रात्य हावास्सीरिति बात्योदकपिति ब्रात्यं तर्पयंस्तिति । पुराऽांग्नही-<mark>त्रस्य होमादुपांश जवेद् त्रास यथा ते मनस्तथा अस्त्विति त्रात्य</mark> वया ते यशस्तथाऽस्तिवीत ब्रात्य यथा ते नियं तथाऽस्तिवाति ब्रा-त्य यथा तेऽतिकामस्तथा तेऽस्त्वित यस्योद्धतेष्वगिन् अतिथि-रभ्यागेच्छरस्वयमनमभ्युपेस स्याद् वासातिसज हो ज्यामीति। अति-

ख्छेन होतच्यमनतिखष्टश्चेष्जुहुवाद् दोषं ब्राह्मणमाह । एकरात्रं चेदतिथि वासयेत्पाधिवाङ्कीकानभिजयति। द्वितीययाऽऽन्तरिक्ष्यां स्तृतीयया दिष्यान चतुथ्या परावतो लोकान्।अपारामिताभिरपारे-मितानः छोकानभिजयतीति विज्ञायते । असमुदितश्चेदतिथिर्ह्यनाण आगच्छेदासनमुद्कमभं श्रोत्रियाय द्दामीसेनं द्यादेनमस्य स-युद्धं भगति । येन कुतावसथः स्यादतिथिनं तं प्रत्युत्तिष्ठेत प्रय-वरोहेदा पुरस्ताचेदाभित्रादितः । शेषभोज्यतिथीनां स्यास रसान्यहे भुअतितानवशेषमतिथिभ्यः । नात्मार्थमभिक्रपमनं पाचयेत इति । स्त्रधर्मयुक्तं स्त्रवणिश्रमविहिताचारयुक्तम्।धर्मपुरस्कारः धर्मे तीथया-त्रादिकं पुरस्कुसैव आगच्छति न तु अन्नमात्रहो<mark>त्तुपतया। यथावयः</mark> समेस ज्येष्ठस्वकीनष्ठस्वानुमारेण पादोषसङ्ग्रहणादिना मिलिस्वा। शक्तिविषये नाबहुपादमासनं भवति । शक्तौ सयाम् अबहुपादं द्विपदपीठादि आसनं न देयम्।शुद्रमिथुनौ शुद्रद्वयम्।तयोर्षध्ये अ-न्वतरोऽभिषेचने पादमक्षालनार्थम् उदकाधाने व्याप्रियेता तस्या-तिथेरुदकमाहारयेदघर्थम् । मुन्मयेनेत्येके । नोदकमाहारयेत्,मृन्मये-नेत्यनुषद्गः । अपितु तैजसेनेति स्वयं पन्यते । अध्ययनादसपा-वृत्तो ब्रह्मचारी चेदातिथिः समागच्छेत तदा अर्घदानानन्तरं संदक्तिः कर्त्तव्या। यत् तस्य सदाभ्यस्तं तत् तेन सह किञ्चित पांडत्वा सान्त्वियत्वा पाठानन्तरम् अभिजनादिभिः स्तुर्ति कृत्वा तं तर्पयेद्रसैभिष्ट्यैः।अज्ञक्तौ अद्भिरवराद्ध्येनेसेव जघन्यकल्पेन।द्भिरपि तर्पयेदित्यनुषद्भः। आवस्यं वसतिस्थानम् । उपरिशय्या खद्वादि-का। उपस्तरणं त्लिकादि। उपधानं सावस्तरणम्। उपधानं गेन्दुकादि अवस्तरणम् त्रिकोपरिषटः । अभ्यञ्जनम् तैलादि। दद्यादिसनु-षङ्गः । वीहीन्यवान्वेति तृतिसाधनद्रव्योपलक्षणम् । उद्धृतानि भोजनपात्रेषु कृतानि अन्नानि। अवेक्षेत इदं भूयोनेदिमिति। अस्पै

भोको इदं पर्याप्तं नेदं भूय इसनुषद्गः। भूय उद्धरियेव ब्र्यात पुनः परिवेषयेत्येत्र ब्रूयात् । अन्नसंस्कर्चारियमुवद्गः । द्विषन् द्विषतो वा नाममञ्जीयात । स्वयं द्वेषकर्चा सन् द्वेषकर्मीभृतस्य द्वेषकर्त्तुर्वा स्वयं द्वेषकर्मीभृतः सन् अत्रं नाइनीयात् । एवमेव दोषं स्तेयादि स्वस्मिन् मीमांसमानस्य सम्भावयतः आत्मना वा दोषेण दोषत्रत्तया मीमांसितस्यानं नाइनीयादित्यनुषद्भः। तत्र हेतुः।पाप्सानं हीति। योऽतिथीनामीग्नः औदर्यः । प्रिया अप्रिया-श्चीतिथयः पिया इष्टाः अपिया उदासीनाः । आत्मनः श्रेयसीम् आत्मनः उत्कृष्टाम् । त्रात्य कावात्सीरिति । ज्रते साधुः त्रासः । कावा-<mark>स्सीरिति कुशलपदनमन्त्रः । ब्रात्योदकमित्युदकदानमन्त्रः । अग्नि-</mark> होत्रहोमात्रंगागते ऽतिथौ गाईपत्यदेशे स्थित्वोपांश जपेत बात्य यथा तहत्यादिकान्मन्त्रान् । उद्धृतेष्त्राग्नेषु होमात्पूर्तम् अतिथि-<mark>प्राप्ती । अतिस्टन होष्यामि आज्ञापय होष्यामि । अतिस्रष्टेन</mark> आद्वप्तेन। ब्राह्मणं विधायको वेदभागः।परावतः सुखस्य परा पात्रा येषु तान परावतः । अत्रच अतिथेर्बहुदिनं स्थापने पूजने च फलभूयस्त्वमुक्तम् । पूर्वे तु पूर्वीस्मन् दिने आगतस्य दिनान्तरे नातिथित्वपित्युक्तम् । तेनैतं विज्ञायते दिनान्तरे तस्य पूजने फ-छोत्कर्षः, अपूजने अतिथिर्यस्य मग्नादा इति निषेधविषयत्वं नाहित। असम्बद्धितः विद्यावित्तादिहीनः अतिथिरस्मीति ब्रुवाणश्चेदा-गच्छेत् तदा श्रोतियाय ददामीति भात्रियत्वा दद्यात्। येन यृहि-णा। कृतावसथः दत्तवासः । तं दृष्टा नाभ्युत्तिष्ठेव खद्वादितो न प्रसानरोहेत् । अतिथिभय आगन्तुभयो ८नत्रस्थाप्य रसान् छन्ण-सीरादीन साकल्येन न भुआत। अतिथित्रत भिश्चकयोर्यातिब्रह्मचारिणोरिष पूज्यतामाह-

मनुः,

अपूर्वः सुद्रती विषो सपूर्वश्वातिथिस्तथा । वेदाभ्यासरतो निसं त्रयोऽपूर्वा दिनेदिने ॥ इति । सुष्टु वर्तं मोक्षसाधनीभूतो नियमो यस्य स सुवती यतिः । वेदाभ्यासरतो ब्रह्मचारी । तद्र्यत्वात्तस्याश्रमस्य । ताबुभावण्यपूर्वे अतिथिवत्पूज्याविसर्थः । एवम,

ब्राह्मणस्य त्वनितिथिग्रेहे राजन्य उच्यते । इति पूर्वोक्तमनुवचनाद्राजन्यस्य ब्राह्मणगृहेऽतिथित्वाभावेऽपि ब्राह्मणं प्रति सति वैभवे पूज्यतामाह—

पराशरः,

यस्य छत्रं इयश्चेव कुञ्जराराहमृद्धिमत । ऐन्द्रं स्थानमुपासीत तस्मात्तं न विचारयेत् ॥ इति ।

अत च पूर्वोत्तरवाक्ययोः आतिथ्यं कुर्वन इति पदद्वयस्य श्रमणात्तदत्राप्यनुषज्यते । तथाच यस्य छतं हयश्च वर्तते तस्य, अनयोश्च राजचिह्नत्वाद्राज्ञ इसर्थः । आतिथ्यं कुर्वन् ब्राह्मणः । कुञ्चरस्येरावतादेः आरोहणं यस्मिन्।ऋद्भिन्तसमृद्धम्। ऐन्द्रं स्थानम् जपासीत तस्मात्तं न विचारयेत् जातिकुलाचारैईनिस्यास्य पूजा कत्तिच्या वा नवेति न विचारयेद्यि तु फलकामेन ईक्नरविभृति-त्वात् पूजनीय एव । अत एवोक्तं भगवता,

यद्यद्विभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदृजितमेववा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥ इति । एवं भिश्चवदेव श्लीणवृत्त्यादीनामिष पूज्यत्वमाह— व्यास्तः,

यतिश्च ब्रह्मचारी च विद्यार्थी गुरुपोषकः । अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिश्चकाः स्मृताः ॥ इति । विद्यार्थी स्नानोत्तरमपि विद्यापरायणः । पुराणेऽपि,
व्माधितस्यार्थहीनस्य कुटम्बात्प्रच्युतस्य च।
अध्वानं वा प्रपन्नस्य भिक्षाचर्या विधीयते ॥ इति ।
आतिथ्याकरणे प्रत्यवायमाह—
पराचारः,
वैक्वदेविविहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृताः ।
सर्वे ते नरकं यान्ति काकयोनि व्रजन्ति च ॥ इति ।
रौरवादिनरकं भुन्का काकयोनि व्रजन्ति । वैक्वदेवान्ते आन्
गतस्य सर्वस्यापि भोज्यतां स एवाह,

पापो वा यदि चाण्डालो विमहनः पितृघातकः । वैद्वदेवे तु सम्माप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ पापो गोवधाद्यपपातकी । एतेषां भोजनीयत्वमेव न त्वद्योषा-तिथ्यसत्काराईत्वम् । ब्राह्मणग्रहे क्षत्रियादीनामण्यतिथित्वाभाव-प्रतिपादनात् ।

आहवमीधिकेऽपि,
चाण्डालो वा क्वपाको वा कालेयः कश्चिदागतः।
अनेन पूजनीयश्च परत्र हितमिच्छता।। इति।
पूजनीयत्वं भोजनीयत्वपावसः। अत एव—
विष्णुधर्मोत्तरे,
चण्डालो वाथ पापो वा कात्रुर्वा पितृदातकः।
देवे कालेऽभ्युपगतो भरणीयो मतो ममः॥ इति।
भरणीयत्वमात्रमेवोक्तं न तु पूजनीयत्वसः।
आपस्तम्बः,

अतिथिं निराकृत यत्रगते भोजने स्परेसती विरम्योपोष्य इवोभृते यथामनसं तर्पयित्वा संसाधयेत यानवन्तमायानं याव- कानुजानीयादितर्यप्रतिभायां सीम्नो निवर्तेत।

अतिथि निराक्त अतिथिभर्मणागतं केन चिद्धिस्परणादिना
निमित्तेन भोजनमकारियत्वा यत्र गते भोजने स्मरेत स्वयं भीजनार्थम् उपविष्टः सन्यावित जाते भोजने अतिथि स्मरेत तत एव
भोजनाद्विरमेत् । उपोष्य सायं भोजनमकृत्वा स्थातन्यम् । श्रोभृते
यथामनसं तपियत्वा प्रभाते तमितिथि यस्मिन्यस्मिन्नस्य रुचिभेवेत्तेन तेन तपियत्वा संसाधयेत अनुव्रजेत् । तत्र विशेषमाह
यानवन्तम् अश्वादियानयुक्तमितिथि यावद्यानमनुव्रजेत् । यावद्यानुजानीयादितरमयानवन्तं यावन्नानुजानीयात् न द्वापयेत् तावत्
संसाधयेदिसनुषद्भः । अमितभायामिति । यदित्वतिथेरनुद्वातुं
मितभा न भवति तदा ग्रामसीमानतं गत्वाऽननुद्वातोऽपि निवर्चेत।

हारीतः,

अतिथिश्च यदागच्छेचितिवें खानसः समानद्वाचः स्नातको वा तस्य स्वागतम् विषयाचमनीयमासनं च प्रदाय याश्चोषधयः सामिहितास्ताश्चोपहरेत् तं प्रयान्तमनुक्रामन् विष्णुक्रमाननुक्रा-मति मोदन्ते ऽस्य पितरः पितामहाः प्रीपतामहाः तेनानुज्ञातो निवर्त्तेत वसेचेद्विधिवत्परिचरणम् ।

वैखानसो वानप्रस्थिवशेषः । स्नातकोऽकृतविवाहः । सपा-नष्टिचिपदेन ग्रहस्थस्योक्तत्वात । ओषधयो त्रीह्यादयः ।

पुनः हारीतः,

विश्वक्षं ब्रह्म दिविधमादुः परं शब्दब्रह्म च ब्रह्म सर्वा दे-वता ब्रह्ममयत्वात ब्रह्मसंभवाद्वह्मण्यधिकाराच ब्राह्मणाः सर्वदे-वसा भवन्ति यस्ययस्य देवताय ब्राह्मणस्तर्पयति तांतां प्रीणाति ब्राह्मणस्य वै तृप्तिं देवाः पितरो ऽनु तृष्यन्ते स च स्कन्धतो न व्यथते न यातयामी भवति ब्राह्मणाः कारणं न हि ब्राह्मणाभिभाविनाः मिनिह्नं वहित नचास्य देवताः पितरः प्रतिगृह्णन्ति ब्राह्मणाकारणाभिभाविनां नायं लोको न पर इसाचार्याः । यद्वोपवीतिनो
देवाः प्राचीनावीतिनः पितरो विद्यास्नाता आग्नेया व्रतस्नाता
ऐन्द्राः उभयस्नाता वैश्वानराः सर्वा अस्य देवता गृहमागच्छन्ति ।
यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणो गृहमभ्येति तमनभ्युत्तिष्ठतः प्राणदेवता
अपक्रामन्ति अतः प्राणैः पापीयान् यातयामत्वमुपैति तस्मै यदाह
स्वागतिमिति तेन गृहदेवताः प्रीणाति यदासनादिभिर्चयति अग्नीन् यद्वं च तेन प्रीणाति यत्पादाभिषेचनं कुरुते पितृँस्तेन प्रीणाति यदन्नेनाभिपूजयति प्रजापति तेन प्रीणाति यदेनं यान्तमः
नुयाति श्रेयस्यो ब्रह्मवर्चस्यस्तेन सर्वान् कामानवामोति ।

अनभ्युत्तिष्ठतः अभ्युत्थानमकुर्वतः । प्राणैः प्राणदेवताभिः अपक्रान्ताभिः हेतुभूताभिः पापीयान् । यातयामत्वं जीर्णत्वम् ।

अतिथिपाप्तौ अन्नाभावे आपस्तम्बेनोक्तम,

काले स्वामिनावन्नार्थं न प्रत्याचश्रीयातामभावे भूमिरुदकं तृणानि कल्याणी वागित्येतानि वै सतोऽगारे न श्रीयन्ते कदा-चनेति ।

वन्हतिथिसमनाये—

मनुनोक्तम,
आसनावसथी शय्यामनुत्रज्यामुपासनम् ।
उत्तमेषूत्तमं ब्रूयाद्धीने हीनं समे समम् ॥ इति ।
अन्नादिकं तु सममेवैकपङ्की ।
यदाह हारीतः,
विद्यातपोधिकानां तु भथमासनमुच्यते ।
पङ्की सहास्थितानां तु भोजनादि समं स्मृतम् ॥ इति ।
विष्यदाने दोषपाह—

वसिष्ठः,
यद्येकपङ्की विषमं ददाति स्नेहाद्धयाद्वा यादि वाऽर्थहेतोः ।
वेदेषु दृष्टामृषिभिश्च गीतां तां ब्रह्महसां मुनयो वदान्ता।इति।
अदत्तभक्षणे दोष उक्तः—
मार्कण्डेयपुराणे,
मांसमन्नं तथा शाकं गृहे यचोपपादितम् ।
न वै स्वयं तदश्चीयादितिथि येन नार्चयेद् ॥ इति ।
मनुरपि,
न वै स्वयं तदश्चीयादितिथि यन्न भोजयेद ।
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं चातिथिपूजनम् ॥ इति ।
विष्णुरपि,

यथा सर्वेषां वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः स्त्रीणां च भत्ती तथा यहस्थस्यातिथिः तत्पूजायां स्वर्गमाप्रोति ।

तथा,
स्वाध्यायेनाग्निहोत्रेण यज्ञेन तपसा तथा।
नावाग्नोति यही लोकान्यथा त्वतिथिपूजनात्॥
तथा,
ब्रह्मचारी यतिभिक्षुर्जीवन्सेते यहाश्रमात्।
तस्मादभ्यागतमतिथि यहस्थो नावमानयेत्॥ इति।
अत्र वसिष्ठः,

अथापि ब्राह्मणाय राजन्याय वा महोक्षं वा महाजं वा पचेत एवमस्यातिष्टयं कुर्वन्ति ।

अत्र यद्यपि गृहागतश्रोत्रियतृष्त्यर्थं गोत्रघः कर्त्तव्य इति श्रूयते तथापि कलियुगे नायं धर्मः, किंतु युगान्तरे । तथाचोक्तं ब्रह्मपुराणे, दीर्घकालं ब्रह्मचर्य भारणं च कमण्डलोः । गोबान्मातुः सपिण्डाद्वा विवाहो गोवभस्तथा ॥ नरावनमेथी पद्यं च कली पत्र्यं द्विजातिभिः । इति । बौधायनः,

सायंत्रातर्यद्कः स्यात्तेनाक्षेन विश्ववदेवं बिल्युपहृत्य ब्राह्म-णक्षित्रयवैश्वरहूदानभ्यागतान्यथाशक्त्याः पूजयेत । बदि बहूनां न शक्तुयादेकस्मै गुणवेत दद्याद्यो वा प्रथममागतः स्यात् ।

यद्कः स्यात् यद्क्षभुग्भवित तेन अक्षेत । विश्वदेवं विश्वे अनेके देवा परिमन् तं बिलिमिसर्थः । यदा बहुनां दातुं न शक्तुयात् तदा एकस्मै गुणवते दद्यात् । युगपत् आगमने गुणवते दानं क्रमागमने प्रथमागतायेति व्यवीस्थतो विकल्पः ।

चाह्वलिखिती,

नाब्राह्मणोऽतिथिव्यक्षिणस्य श्रोत्रियाय गुणवते आतिथ्वं राजन्यवैद्याभ्यां मित्रवत श्रुद्रायानृशंस्यार्थमातिथ्यं यथावत । आतिथ्यं कर्त्तन्यमिति दोषः । मित्रवत् असमात्रं देयमित्यर्थः । आनृशंस्यार्थम् अनुकूछतार्थम् । ब्राह्मणस्य सर्वश्रेष्ठत्वमाह—

शातातपः,

जन्मनेव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते ।
नमस्यः सर्वभूतानां वर्णश्रेष्ठः पिता गुरुः ॥
नास्त्येषां पूजनीयोऽन्यिख्य छोकेषु कश्चन ।
तपोविद्याविद्येषेण पूजयित परस्परम् ॥
अन्योऽन्यं गुरवो विभा अन्योन्यातिथयः स्मृताः ।
अन्योन्यमुपकुर्वन्ति तारयन्ति तर्गन्ति च ॥
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुं कथंचन ।
सर्वोपायमयत्नेन स तोषयतु ब्राह्मणान् ॥

देवता द्रव्यभूतेषु क्षित्काभित्मतिष्ठिताः । जासनाचनवाय्याभिराद्धर्मृत्रुफलेन वा । नास्य कश्चिद्वसेद्वेदे वाक्तितोऽनर्चिता भुषि ॥ पाखण्डिनो विकर्मस्थान्वेडालत्रतिकान् वाटान् । देतुकान्वकर्ट्यांभ्य वाङ्मान्नेणापि नार्चयेत् ॥

द्रव्यभूतेष्वित । ताम्रादिद्रव्यमभनेषु । कचित केषुचित्स्यानेषु । काश्चिद्देनताः मतिष्ठिता इति सम्बन्धः । पालिण्डनो वेदबाधागमार्थानुष्ठातारः । विकर्षस्थाः आश्रमस्था एव अनापदि आश्रमधर्मानुष्ठानसागिनः । वैडाळव्रतिकाः "धर्मध्वजी सदा तुन्छ" इत्यादिना मनुना उक्ताः । वाटाः समर्थाः आपि व्याजेन कर्मसागिनः ।
देतुका वेदविरुद्धतकीनष्ठाः । वकरस्यः वस्तुतः वान्सादिरहिता
आपि षहिः वान्सादिमदर्शकाः "अभोदृष्ट्विकृतिक" इसादिना मनुनोक्ताः । नार्चयेदित्यभिधानासेषाम् आतिथिवत पूजनमात्रं निषिध्यते नतु भिक्षाः नमोऽस्तु धर्मायेति झुवन् पास्वण्डिभ्यः गृहाद्वहिः विष्णुबुद्धा दद्यादित्युक्तत्वात् ।

दक्षः, आश्रमे तु यतिर्यस्य विश्राम्यति मुहूर्चकम् । किन्तस्यान्येन घर्मेण कृतकृत्यो हि स स्मृतः ॥ जन्मश्रम् यत्पापं मृह्श्येन तु सिश्चतम् । निर्माजयति तत्सर्वमेकरात्रोषितो यतिः ॥ तथा,

नाग्निहोत्रेण दानेन नोपनासोपलेपनैः । देवताः परितुष्यन्ति यथाचातिथिपूजने ॥ अतिथिः पूजितो पणु ध्यायेच मनसा श्रमम् । न तत्क्रतुश्तिर्वापि तुल्यमाहुर्मनीषिणः ॥
यमः,
अपि शाकं पचानस्य शिलोञ्छेनापि जीवतः ।
स्वदेशे परदेशे वा नातिथिविमना भवेत ॥
तथा,
अतिथि पूजयेद्यस्तु श्रान्तं चादृष्टपूर्वकम् ।
सदृषं गोशतं तेन दृत्तं स्पादिति मे मितः ॥
याञ्चवल्क्यः,
अध्वनीनोऽतिथिईयः श्रोत्रियो वेदपारगः ।
मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीष्ततः ॥
अध्वनीनः सत्तम् अध्वगामी ।
गौतमः,

आचार्यपितृव्यसर्वानां निवेद्य वचनिक्रया ऋत्विगाचार्यश्व-श्वरपितृव्यमातुलानामुपस्थाने मधुपर्कः संवत्सरे पुनर्यक्रविवाहयो-र्वाक् राज्ञश्च श्रोत्रियस्याश्रोत्रियस्यासनोदके ।

आचार्यपितृ व्यस्तिनाम्, आचार्यः उपनीय तु यः शिष्य मिसादिना याज्ञवल्वयोक्तलक्षणः, एतेषां सिद्धमन्नादि निवेद्य वचनिक्रया ते यद् ब्रुवते तत्करणम् । ऋत्विगादीनां तृपस्थाने गृहागमने सित मधुपर्केण पूजा कर्तव्या । संवत्सरे प्रथमा-गमनापेक्षया अतीते सतीति शेषः । पुनःशब्दः मधुपर्कपूजाभ्यास-विधानार्थः । यज्ञविवाह्योर्र्वाक् आपि संवत्सरात् । पुनिर्त्यत्रापि सम्बद्ध्यते । राज्ञश्च श्रोत्रियस्य मधुपर्केण पुजा कार्या । अश्रो-वियस्य पुनः राज्ञः आसनोदके एव नतु मधुपर्कः ।

तथाच मनुः, राजर्तिक्स्नातकगुरुपियद्वथुरमातुलान् । अर्चयेन्मधुपर्केण ततः संवत्सरात्पुनः ॥
राजा च श्रोतियश्चेव यद्गकर्मण्युपस्थिते ।
मधुमर्केण सम्पूज्यो नत्वयद्गदित स्थितिः ॥
मनुविष्णू,
स्ववासिनीः कुमारांश्च रोगिणो गर्भिणीस्तथा ।
अतिथिभ्योऽग्रएवैतान्भोजयेदविचारयन् ॥
अद्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुङ्क्ते विचक्षणः ।
संभुञ्जानो न जानाति व्वयुश्चेर्जग्धिमात्मनः ॥
अग्रे प्रथमम् ।
गौतमः,

भोजयेत्पूर्वमतिथिकुमार्च्याधितगर्भिणीस्ववासिनीस्थविरात्र जघन्यांश्चात्मनः पूर्वमेतान्भोजयेत् ।

स्ववासिन्यो ऽविवाहितदुहितरः। स्थिवराः दृद्धाः । जघन्याः भृयाः । अत्रच यदित्थेः पूर्वमाम्नानं तद्भ्यहितत्वप्रातिपादनार्थम् । यच मनुविष्णुवाक्ये स्ववासिन्यादिभोजनस्यातिथिभोजनात्पूर्वभावित्वमुक्तम्, तद्दिषे क्षुधातुराणाम् अवश्यभोजनीयत्वार्थं नतु तत्नैव तात्पर्यम्। अदत्त्वा तु य एतेभ्य इति
वाक्यशेषे दातुः पूर्वभोजनिन्दाश्रवणात् । तदनुरोधेन तस्य
पुरस्ताद्धोजनिवधानएव वाक्यस्य तात्पर्यमवगम्यते। तेजो वै घृतमिति घृतमशंसाश्रवणादिव अक्ताः शर्करा उपद्धातीतिवाक्यस्य
घृतविधाने। उभयपरत्वे वाक्यभेदमसङ्गात् । तस्माद्वचनद्वयस्यापि
तात्पर्य दम्पसोः शेषभोजनएव। अतिथिकुमारादीनां तु भोजने पौवीपर्यमनियतम् ।

अतएव यमः, विद्वानियपो नित्यमचयेत्पितृदेवताः। गुरूनतिथिवालांश्च तर्पयेत्पूर्वमेव तु ॥ आत्मानं तर्पयेत्पश्चाक्षियतो वाग्यतः शुचिः । स्रीशूद्रं तर्पयेत्पश्चादेष धर्मः सनातनः ॥ तथा,

अमृताद्यी भवेश्वित्यं विद्यसाद्यी तथा पुनः । अमृतं यद्वद्येषं तु इविद्यं भोजनं स्मृतम् ॥ मृत्यद्येषं तु योऽश्रीयात् तमाद्वुर्विद्यसाद्यानम् । भर्त्तं योग्यो मृत्यः अवद्ययोषणीयः । मनुः,

भुक्तवत्सु च विमेषु स्वेषु मृत्येषु चैवहि ।
भुक्षीयातां ततः पश्चादविद्याष्टं तु दम्पती ॥
देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृनाद्याश्च देवताः ।
पूजियत्वा ततः पश्चाद् गृहस्यः शेषभुग्भवेद ॥
एवपतिध्यादीन्पूजयतो गृहस्यस्य सर्वश्रेष्ठत्वमाह—

दक्षः,
देवेश्चेव मनुष्येश्च तिर्याग्मश्चोपजीव्यते ।
गृहस्यः प्रसहं यस्मात्तस्मात् श्रेष्ठो गृहाश्रमी ॥
त्रयाणामाश्रमाणां च गृहस्यो योनिरुच्यते ।
सीदमानेन तेनेव सीदन्तिहिव ते त्रयः ॥
गूळं प्राणो भवेत्स्कन्धः स्कन्धाच्छाखेति पष्ठवाः ।
गूळंनेव विनष्टेन सर्वमेतद्विनश्यति ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रक्षणीयो गृही सदा ।
राज्ञा चान्येस्तिभिः पूज्यो माननीयश्च सर्वदा ॥
अन्यैः त्रिभिः ब्राह्मणवैश्यश्देः । पूज्यो धनादिभिः ।
माननीयः आसनाभिवादनादिभिः ।

बृहस्पतिः, आश्रमाणां समुत्पत्तिर्वर्धनं पालनं तथा। गृहस्थाज्जायते सम्यक् तस्मात्सोऽभ्यधिकः स्मृतः ॥ बनुः, यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् । 🦈 गृहस्थेरेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठो गृहाश्रमी ॥ वसिष्ठः, चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते । यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ॥ एवमाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् । यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥ एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। आतिध्यादिकमकुर्वतो निन्दामाह — 🗵 💆 चमः, अदं स केवलं भुक्ते यः पचत्यात्मकारणात् । इन्द्रियमीतिजननं रथापाकं विवर्जयेत् ॥ मनुः, अर्घ स केवलं भुक्के यः पचत्यात्मकारणात् । यज्ञिष्टाचानं होव सतामनं विधीयते ॥ यज्ञाः पञ्चमहायज्ञाः । यमपैठीनसी, नात्मार्थ पाचयेदमं नात्मार्थ घातयेत पशुन् । देवार्थे ब्राह्मणार्थे च पचमानो न छिप्यते ॥ जाबालः, अस्नाताक्षी मलं भुद्रे अजूपी पूयक्षोणितम् ।

अहुत्वा तु कृपींन्भुङ्के अदत्त्वा विषमोजनम् ॥ अनदानं प्रकृत्य व्यासः, ग्रासम्प्येकमञस्य यो ददाति दिनेदिने । स्वर्गछोकमवाप्नोति नरकं न च पश्यति ॥ द्वाविमी पुरुषी लोके सूर्यस्योपरि तिष्ठतः। अन्नमदाता दुर्भिक्षे छिभिक्षे वस्त्रहेमदः ॥ अग्रौ द्रत्वा विधानेन यत्पुण्यफलपाप्यते । तेन तुल्यं विशिष्टं वा ब्राह्मणे तर्पिते फलम् ॥ <mark>ब्राह्मणेष्वक्षयं दानमन्नं श</mark>ूद्रे महाफलम् । अन्नदानं हि शुद्दे च स्याद्दिमे वा ऽविद्योषतः ॥ अत्र देवलः, अघृतं भोजयन्विमं स्वगृहे सति सर्पिषि । परत्र निरयं घोरं गृहस्यः प्रतिपद्यते ॥ मृष्ट्रमन्नं स्वयं भुक्ता पश्चात्कद्वानं नरः। बाह्मणान्भे।जयेन्मुर्खो निरये चिरमावसेत् ॥ विष्णुः, कृत्वाऽपि पातकं कर्म यो दद्यादक्रमर्थिने । ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन युज्यते ॥ व्यासः, वेदविद्यावतस्नाते श्रोत्रिये गृहमागते । क्रीडन्सोषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम् ॥ इति । महाभारते, घासमुष्टिं परगवे सान्नं दचात्तु यः सदा । अक्रत्वा स्वयमाहारं स्वर्गछोकं स गच्छति ॥ स्वर्गलोकगमनकामः परगवे सात्रं घासमुष्टिं दद्यादित्यर्थः। तत्र मन्त्रः ब्रह्मपुराणे उक्तः,
सीरभेटयः सर्विहिताः पित्रत्राः पुण्यराज्ञयः ।
प्रात्यह्रन्तु मे घासं गात्रक्षेट्योक्यमातरः ॥
द्यादनेन मन्त्रेण गतां प्रासं सदैव हि ।
गतां कण्डूयनं घासं प्राप्तमाहिकमेत्रच ।
दत्त्वा भवेन्महापुण्यं गोप्रदानसमं तृणाम् ॥
भविष्यपुराणे,
तृणोदकादिसंयुक्तं यः पदद्याद्रवादिकम् ।
किपलावातदानस्य फलं विद्यान्त संवायः ॥
पञ्चभूते वित्रे पुण्ये पित्रते सूर्यसंभवे ।
प्रतिच्छेदं मया दत्तं सौरभेषि नमोऽस्तुते ॥
इत्यतिथिपूजा ॥

अथ भोजनविधिः।

तत्र दृश्नः,
पञ्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईतः।
देविपतृपनुष्याणां कीटानां चोपिद्द्यते।।
संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शेषभुग् भवेत ।
संविभागः संविभज्य प्रतिपादनं, देविपत्रादियुववैद्वदेवादिक्रियां कृत्वा भोक्तव्यभित्यर्थः। भोजनं चेत्थं कार्यमित्याहबौधायनः,

सुप्रक्षालितपाणिपादोऽप आचम्य शुचौ संवते देशे ऽन्नमु-पसंगृह्य कामक्रोधलोभमोहानपहस्य सर्वाभिरङ्गुलीभिः शब्दमकु-र्वन् प्राञ्जीयात् । न पिण्डशेषं पात्र्यामुत्स्जेत् । मांसमत्स्यतिलम-धुसंस्रष्टं प्राज्ञ्याप उपस्पृञ्याभिमभिस्पृशेदिति ।

संद्रते देवो वस्त्रादिना परिवेष्टिते देवाइत्यर्थः। उपसंगृहोति। उप

नीतमनं समीपस्थे पात्रे सम्यक् मीतिपूर्वकं गृहीत्वेत्यर्थः। बाब्द-मकुर्वत् बीतकारादिध्वनिमकुर्वन् । पिण्डबोषम् आवातुं गृहीतस्य ग्रासस्य बोषमिसर्थः । मांसेति । मांसादिसंस्रष्टान्नमावाने शुद्धा-चमनं कृत्वाऽभिः स्पष्ट्व्य इति विद्योषः।

देवलोऽपि,

स्रात्वा प्रक्षाल्य पादौ च स्नग्गन्धालंकृतः श्रुचिः । पञ्चयज्ञाविशष्टं तु भुक्के यः सोऽमृतादानः ।। उपिल्पे शुची देशे पादी मक्षाल्य वाग्यतः। माङ्मुखोऽन्नानि भुञ्जीत शुचिः परिवर्धिष्ठितः ॥ इति । स्मृत्यर्थसारे, गोमयं मृन्मयं वाऽऽइनत्थं पालाजामाक्किमयोबद्धं पीठं वर्जयेत्। ब्रह्मपुराणे, विशेद्धोजनभूमि तु सुपक्षालितपाणिमान् । आसनस्थरतु यो दर्शात पङ्क्तिमध्ये उपस्पृशोत ॥ स सर्वेषां तु यत्पापं तत गृह्णाति नराधमः। तस्पाद्धहिरूपस्पृश्य आचान्तः मविशेव गृहम् ॥ उपिष्ठप्य संमे स्थाने श्रुची इलक्ष्णासनान्विते । चतुरस्रं त्रिकोणं तु वर्त्तुलं चार्द्धचन्द्रकम् ॥ कर्त्तव्यमानुपृव्येण ब्राह्मणादिषु मण्डलम् । ब्रह्मरुद्रेन्द्रचन्द्रार्कवसवी मण्डलान्तरात् ।। निवेदितं नरैरसं तस्माद् गृह्णान्त नान्यथा । अकृत्वा मण्डलं ये तु भुक्षते ऽधमयोनयः॥ तेंवां तु यक्षरक्षांसि हरन्त्यन्नस्य तद्वलम् । इति । उपस्पृदोत आचामेत् । गृहं यत्र भुज्यते तदित्यर्थः । विष्णुपुराणे,

नैकवस्त्रधरो नार्द्रपाणिपादो नरेक्कर ।
विद्युद्धवद्दनः भीतो भुश्लीत न विदिद्धमुखः ॥
माङ्मुखोदङ्मुखो वापि नचैवान्यमना नरः ।
विदिङ्मुखः आग्नेयादिकोणाभिमुखः ।
आयुष्यं पाङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः ।
श्रियं पत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्यदङ्मुखः ॥ इति ।
आयुष्यम् आयुषे हितम् ।यशस्यं यशसे हितम्। श्रियम् ऋतम्
इत्यत्रोभयत्रेच्छित्रयध्याहारः । ऋतं सत्यं यश्चं वा । एवं च माङ्मुगोदङ्गुखत्वयोः विष्णुपुराणस्थवचने फळासंयोगेन विधानावः
मनुवचने च फळसंकीर्त्तनाव नित्यत्वं काम्यत्वं च ।दक्षिणामुखत्वम-

त्यङ्गुखत्वयोस्तु फलार्थतयैव विधानात केवलकाम्यत्वम् । एवंच-भुञ्जीत नैवेहच दक्षिणामुखो नच प्रतीचीपभिभोजनीयः ।

इति वामनपुराणस्थनिषेधो निष्कामविषयः। सकामस्य आयुष्यं प्राङ्मुख इत्यादिना दक्षिणामुख्तवपत्यङ्मुख्तत्वयोविधाः
नात । अयं च दक्षिणामुख्तिषेधो जीवन्त्रमातृविषयः । पुष्टिकामं
प्रकृत्य वाग्यतो दक्षिणाभिमुखो भुञ्जीत अनायुष्यं त्वेवंमुखस्य
भोजनं मातुरुपदिवान्तीति आपस्तम्बवचनादिति कल्पतरः। मातुरनायुष्यमित्यन्वयः।

स्मृत्यर्थसारे भोजनं मकुत्योक्तं,

न विदिङ्मुखो न दुष्टपङ्को, जलतृणाग्निभस्मपथिस्तम्भैःप-ङ्किभिद्यतइति ।

हारीतः,

नाधिशयने नासने वाऽश्वीयात न काष्णीयसे न मृत्यात्रे न भिन्नावकीर्णे इति ।

अधिवायने उपरिवायने खट्बादौ । आसने पीठादौ । असं प्र-

कृत्येति शेषः । कार्ष्णायसे लोहपात्रे । भिन्ने स्फुटिते । अवकीर्णे शुद्रभोजनादिनाऽपवित्रिते ।

यमः,

माङ्मुखोऽनानि भुञ्जीत पञ्चाद्गी वाग्यतः शुचिः । भुञ्जीत आर्द्रपादस्तु नार्द्रपादः स्वपेनिश्चि ॥ पञ्चार्द्रः पाणिद्वयं चरणद्वयं मुखं चाति पञ्चाद्गीण यस्य सः। पञ्चार्द्रत्वम् अभिधाय पुनरार्द्रपादताभिधानमादरातिज्ञायार्थम् ।

आइवमेधिके,

आईपादस्तु भुर्आयात माङ्मुखश्चासने युचौ। पादाभ्यां घरणीं स्पृष्ट्वा पादेनैकेन वा पुनः॥ विष्णुपुराणे,

स्नातो यथावत्क्वत्वा तु देवर्षिपितृतर्पणम् । प्रशस्तरत्नपाणिस्तु भुञ्जीत प्रयतो गृही ॥ इति । प्रशस्तरत्नानि गारुडादीनि । मनुः,

सायम्यातर्मनुष्याणामदानं देवनिर्मितम् । नान्तरा भोजनं कुर्यादिग्निहोत्रसमो विधिः ॥ अत्र सायम्यातः दाब्दौ रात्रिदिवसपरौ। तथाच छंदोगपरिद्याष्टे कात्यायनः, मुनिभिद्धिरद्यानमुक्तं विपाणामन्त्यवासिनां नित्यम् ।

अहान च तथा तमस्विन्यां सार्धप्रहरयामान्तः ॥ अत्राहःशब्दः पञ्चमभागपरः । पागुक्तदक्षवाक्ये पञ्चमभागे भोजनिवधानात् । दिवा रात्रौ च क्रियमाणत्वेन अग्निहोत्रसम-त्वम् । अन्तराभोजनिविधो मूलफलादेरन्यत्र ।

तथाचापस्तम्बः,

ादवा न भुआतान्यत्र मूलफलेभ्य इति ।
चकारः पुनःशब्दार्थे ।
ब्रह्मपुराणे,
पात्रेष्वसानुरूपेषु पुत्रभृत्यानुत्रैः सह ।
भूमो पात्रं प्रतिष्ठाप्य मौनेनात्रं तु भोजयेत् ॥
पवित्रपाणिः पुण्यं च लभेत्तत्राद्यमर्पणम् ।
अन्नानुरूपेषु स्वविभवानुसारेण सौवर्णराजतादिषु । अद्यपर्षणम् अद्यमर्पणजन्यं फलम्। किचित् जपेदिति पाटः । तन्नाद्यमर्पणं
मुख्यमेव ।

तथा,

वामेन पाणिना पात्रं गृहीत्वा तु भुवि स्थितम् ।
तेजोसीति जपंस्त्वनं प्रणमेतोदितं च यत् ॥
मार्कण्डेयपुराणे,
डपघातादृते दोषं नान्नस्योदीरयेत् बुधः ।
डपघातः क्ष्रकाकादिस्पर्धरजस्वलादिदर्धनादिः ।
ब्रह्मपुराणे,
अपोद्यानं तु गृह्णीयात् सर्वतीर्थमयं हि तत् ।
अमृतोपस्तरणमसि विष्णोरन्मप्यस्य च ॥
दस्तान लङ्घयनान्नं सोदकेन कदाचन ।
दम्भाद् यो लङ्घयत् भुअन् तेनान्नं निहतं भनेत् ॥
दस्तान् यो लङ्घयत् भुअन् तेनान्नं निहतं भनेत् ॥
दस्तान्यम्भक्ष्यत्वं तस्य याति दुरात्मनः ।
पञ्चग्रासांस्तु भुक्ताऽऽदा कचित् वेद्यानि संकटे ॥
पात्रमुद्ध्य दोषं तु भक्षयेत् संकरात् भयात् ।
असीयनन्तरं स्वाहाकारः कार्य इति कचित् ।
व्यासः,

भूमी पात्रं प्रतिष्ठाप्य यो भुक्के वाग्यतः श्रुचिः । भोजने भोजने निसं विरात्रफलमञ्जुते ॥ न्यस्तपात्रस्तु भुजीत पञ्चग्रासान् महामुने । श्रेषमुद्ध्य भोक्तव्यं श्रूपतामत्र कारणम् ॥ विमुषां दोषसंस्पर्शः पादचैलरजस्तथा । सुस्तेन भुक्के विमो ऽपि पित्रथं तु न लुप्यते ॥ इति ।

विमुषां मुखिवन्दृनां पादयोः पतनेन दोषसंस्पर्धः। तथा
भोजनपात्रे पादयोः चैछस्य च रज उद्ध्य भोजने न प्रसज्यतइन्
सर्थः। अभुग्रपृष्ठतया च सुखेन भुङ्गइसर्थः। अत्र उद्ध्य भोजने
विमुषां दोषसंस्पर्ध इसादिना कारणसंकीर्जनाद दोषाप्रसक्ती न
पात्रोद्धरणप्। स्मृसर्थसारे प्राणाहुत्यूर्ध्वमुद्धत्य पात्रं यन्त्रे विनिक्षिपेदिति निस्नवदुद्धरणश्रवणादावश्यकमुद्धरणिमित केचित्। पित्रर्थ
तु न द्धप्यतइति । पित्रर्थं भृषिपात्रप्रतिष्ठापनं न छोपनीयमिसर्थः।

तथाच ब्रह्मपुराणे,

पित्रे कमिण भुझानो भूमो चार्झ न चाल्येत । इति ।

स्मृत्यर्थसारे,

यदा प्राणाहुत्यूर्ध्न पात्रमुद्धरेत भूमो निधाय गण्डूषं पिवेत ।

ब्रह्मपुराणे,

प्राणेभ्यस्वथ पश्चभ्यः स्वाहाप्रणवसंयुताः ।

पञ्चाहुतीस्तु जुहुयात प्रलयाग्निनिभेषु च ॥

प्राणाः प्राणापानव्यानोदानसमानाः । स्वाहाप्रणवसंयुताः

स्वाहान्ताः प्रणवाद्याः अंप्राणाय स्वाहेत्यादिक्ष्पा इत्यर्थः ।

प्रलयाग्निनेभिष्तिति। एवं ध्यातव्यमिसर्थः । भोजने च बल्दिन
मुक्तं भविष्यपुराणे,

भोजनात्किचिदनाद्यं धर्मराजाय वै बलिप ।
दन्ताऽथ चित्रगुप्ताय मेतेभ्यश्चेदमुचरन् ॥
यत्र कचन संस्थानां श्चनुषोपहतात्मनाम् ।
मेतानां तृप्तयेऽश्लय्यमिदमस्तु यथासुखम् ॥ इति ।
यत्रकचनेत्यादिवाक्यमुचरन् मेतेभ्यो बलि दचादित्यर्थः ।
स्मृत्यर्थसारे,
प्राणाहुतौ घृताभावे पश्चात घृतं न भुर्जीत ।
ब्रह्मपुराणे,
भुक्काऽमृतापिधानार्थं पिवेचोयं सकृत्सकृत् ।
येनान्नं न भवेन्नमं जीवभूतं जगच्चये ॥
एवं भुजन् सदा विमो ज्ञातिमाधान्यमाप्नुयात् ।
गोभिन्छः, ऋतं त्वा सत्येन परिषिश्चामीति सायं, ससं
त्वर्तेन परिषिश्चामीति मातः ।

अन्तश्चरासे भृतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ।
त्वं यद्गस्तवं वषद्कारस्त्वं ब्रह्मा त्वं प्रजापितः ॥
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भृर्भुवः स्वरोममृतोपस्तरणमसीत्यपः पीत्वा द्वाहोतारं मनसाऽनुस्मृस सत्वरं पश्च ग्रासान गृजीयात । प्राणाय स्वाहोति गाईपत्यमेव तेन जुहोति। अपानाय स्वाहिति अन्वाहार्यपचनमेव तेन जुहोति । व्यानाय स्वाहेति आहवनीयमेव तेन जुहोति । उदानाय स्वाहेति सभ्यमेव तेन जुहोति ।
समानाय स्वाहेति आवसथ्यमेव तेन जुहोतीित ।

ऋगभिति । अनेन पन्त्रेण सायमन्त्रं परिषिच्येत्यर्थः । एव-मग्रेडपि ।

स्मृत्यन्तरे, अन्नं ब्रह्मा रसो निष्णुर्भोक्ता देवो महेरतरः। एतं ध्यात्वा तु यो भुङ्के अन्नदोषेर्न लिप्यते ॥ द्वारीतः,

अथ ब्राह्मणानां भोजनिवाधं प्रवक्ष्याम्यहं स्नातो ऽहतवाः
साः पवित्रात्मा प्राङ्मुख आसीनः पाणी प्रक्षाच्य द्वाहोतारं
निगचेन्द्र गच्छ खाहेति, ध्यायेद्व्यक्तं पुरुषम् ॐतेजोऽसीति,
अष्ठाचमाहियमाणमभिमन्त्रयेद् चौस्ताददात्विति, दीयमानं भुस्त्वा
प्रतिगृह्णात्विति प्रतिगृह्ण, अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे च्रह्मुरमृतं मुआसन्। अर्काह्मिद्धाद् रजसो विमानो जस्नो घर्मोहविरस्मि नामा॥
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः। यो मा
ददाति स इ देवमावाः अहमस्रम्बमदन्तमाद्य॥ इसस्ममियन्त्रयेद।

अन्तश्चरांस भूतेषु गुहायां विश्वताेमुखः।

त्वं यद्गस्तं वषद्कार आपो ज्योती रसोऽमृतप् ॥

ब्रह्मभूर्भुदःस्वरोपमृतोपस्तरणमसीत्यपः प्राज्य प्राणाय स्वाहेत्येकैकयाऽऽहृत्या सर्वान् प्राणान् प्रीणाति समस्ता निर्गिरेद्ध मैत्रायमाणे
मितम् आयुषे स्वाहेति द्वौताः प्राणाहुतीरायुष्कामो भुञ्जितेवं यथा

ह्याह यथाकामं समज्ञुते अन्तश्चरसीत्याभिधाय इद्ममृतयोनौ सत्ये

ज्योतिषि परमात्मिन जुहोमि स्वाहेति प्राणा आत्मानं तेन प्राणानाप्यायस्वेति हृदयदेवामालभ्य जपति प्राणानां ग्रन्थिरसि

इति प्राणदेवां विष्णोर्जठरमसीतिनाभिदेवां यो देवानामिस श्रेष्ठ
जदग्रस्तं पितरो मृषाऽमृतमस्मभ्यं रुदैतदस्तु हुतं ततः स्वाहेति

पुनर्राप हृदयदेवामालभ्य जपति सावित्रीं चानुभाष्य विरापो

वसाना बहूनां च स भुक् सकर्मानुवाककर्मेषु प्रीयतां विक्वभुगिति

स्वाध्यायेनाव्यक्तं पुरुषं मृत्रपुरीषे रध्यामात्रस्य व्मवानं

चाचान्तः पुनराचामेत एवं यो ब्राह्मणो भुङ्क्ते स पुण्यतमो भ
वति पङ्क्तिपावनो भवति उभयतः पक्षाणि तर्पयित मनुष्यांश्च

तर्पयित अभोज्यस्यात्रं पुनाति ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छत्येवं ह्याहेति । द्वाहोता चिक्तिः स्तुक् चित्तमाज्यमित्यादिको मन्त्रः। इन्द्र गच्छ स्वाहेति मन्त्रः। इन्द्र गच्छ स्वाहेति मन्त्रान्तेन चिक्तिः स्त्रोगत्यादि द्वाहोत् मन्त्रभदर्भनम्। एतं मन्त्रभुञ्चाये। अव्यक्तं पुरुषं जगत्कारणम्। प्राणानिति प्राणापान-व्यानोद्दानसमानानां ग्रहणम्। आहुतिग्रहणमनामिकाङ्गुष्ठग्राह्मान्त्र-ग्रहणार्थम्। सिप्ताहुति निगिरेन्नदन्तभिन्नां कुर्याद्। अपरा द्वाहुतयः आयुषे स्वाहेत्येवमाद्याः काम्याः। यथाकामित्यनेनेतदुक्तं, भोषा-हुतिषु निगरणनियमो नास्ति। सावित्री निरुच्चार्यापो वसानामि-त्यादिमन्त्रेणाव्यक्तं पुरुषं ध्यायेत्। एवभूतेतिकर्त्तव्यताके भोजने वैद्यानरविदोऽधिकार इत्युपनिषद्वेदिनः । अयं चार्थः पुण्यतमो

भवतित्याद्यनुवादेन स्वितः ।
भोजने पात्राण्याह पैठीनासिः,
सौवणें राजते ताम्रे पद्मपत्रपछाद्मयोः ।
भोजनेभोजने चैव त्रिरात्रफछमद्दनुते ।।
एक एव तु यो अङ्क्ते विषष्ठे कांस्यभाजने ।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यद्मो बल्लम् ॥ इति ।
ताम्रपात्रं गृहिन्यतिरिक्तिवषयम् । गृहस्थस्य तिन्निषेधात् ।
तथाच वृद्धमनुः,
ताम्रपात्रे न भुक्षीत भिन्नकांस्ये मलाविले ।
पलाव्यपत्रेषु गृही भुक्तैन्दवं चरेत् ॥
ऐन्दवं चान्द्रायणम्। अत्र पलाद्मानिषेधो वल्लीपलाद्माविषयः ।

प्रापत्रनिषेधस्तु स्थलपुष्करविषयः । वल्लीपलाजपत्रे च स्थलजे पौष्करे तथा । गृहस्थश्चेत्तु नाश्रीयाद् भुन्का चान्द्रायणं चरेत् ॥ इति वचनात् ।

तथा स्मृत्यन्तरेऽपि. कद्छीगर्भपत्रे च पद्मपत्रे जलास्पृधि । बङ्घीपस्राज्ञपत्रे च भुस्का चान्द्रायणं चरेत ॥ कांस्यपात्रं तु गृहस्थमात्रविषयम् । यत्यादेस्ति स्रिषेधातः । यथाह प्रचेताः, ताम्बुलाभ्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रेऽस्रभाजनम् । यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत ॥ इति । एक एव तु यो भुङ्गइति । यदि तस्मिन्पावेऽन्यः कदाऽपि न भुक्कइत्यर्थः । सौवर्णादिपात्रेषु विशेषो व्यासेनोक्तः, सीवर्ण राजतं ताम्रं पात्रं शक्तिजशङ्कजे। अक्षमजं स्फाटिकं चैव न भेदादू दोषमईति ॥ इति । निषिद्धपत्राण्याह व्यासः, वटाकिवन्थपेणेषु कुम्भीतिन्दुकपत्रयोः। कोविदारकरञ्जे च अनका चान्द्रायणं चरेत ।। प्रचेताः. मृन्मये पर्णपृष्ठे वा कार्पासे तान्तवे तथा। नाश्वीयाच पिवेचैव न करे न तथा मणौ ॥ इति । भविष्ये. न मुक्तके वौभींक्तव्यं न नयः स्नानमाचरेत्। सप्तन्यं नैव नमेन नचो च्छिष्टस्तु संविधेत ॥ स्मृत्यन्तरे, अस्पृ वयस्पर्धानं कृत्वा यदा भुक्ते गृहाश्रमी।

अकामतास्त्ररात्रं स्यात पड्रातं कामतश्चरेत ॥ स्मृत्यन्तरे, पालाशे पद्मजे पत्रे स्वर्णकृष्ये तथैनच । यः करोत्यवानं तस्य प्राजापत्यं दिनेदिने ॥ भोजनकाळे जलपात्रं दक्षिणतो निधातव्यम् । तदाइ— बृहत्पराद्यारः,

वामहस्ते धृते पात्रे दक्षिणे चाम्भिस स्थिते । स्वाहान्तैः प्रणवाद्येश्च स्वनाम्ना वायुभिः पुमान् ॥ जितात्मा योजितः षष्ठः षडाहुत्या हुतं चरेत् । षष्ठः प्राणादिपञ्चकापेक्षया षष्ठ इत्यर्थः । षष्ठी आहुतिः

ब्रह्मणे स्वाहेति।

स्मृत्यन्तरे,

दक्षिणं यः परित्यज्य वामे नीरं निधापयेत ।
अभोज्यं तद्भवेदन्नं पानीयं सुरया समम् ॥
भोजने मौनं कर्त्तव्यमित्युक्तं व्यासेन,
स्नास्यतो वरुणः शक्ति जुह्नतोऽग्निहरेत श्रियम् ।
भुञ्जतो मृत्युरायुष्यं तस्मान्मौनव्रतं चरेत ॥
स्नानादिषु वरुणादयः शक्त्यादिकं हरन्ति । तस्मात् स्नानादिषु त्रिषु मौनं कर्त्तव्यम् इत्यर्थः । यज्ञ अत्रिणा भोजनं
मक्तत्योक्तं.

मौनं व्रतं महाकष्टं हुंकारेण विनश्यति ।
तथासित महादोषस्तस्मान्न नियतं चरेत् ॥ इति,
तत्त काष्ट्रमौनाभिषायम् । प्राणाहुतिषु तु काष्ट्रमौनमाचरेत् ।
पञ्चग्रासान्महामौनं प्राणाद्याप्यायनाय तत् ।
इति विष्णुपुराणवचनात् । महामौनामिति सर्वथा ध्वनिनिद्यः

## चिर्भिमता।

अनिन्दन् भक्षयेत्रित्यं वाग्यतोऽत्रमकुत्सयन् । पश्चग्रासान्महामौनं प्राणाद्याप्यायनं हि तत् ॥

इति रुद्धमंतुरमृतौ वाग्यममभिधाय महामौनकी र्त्तनात् । वाग्यमनेऽपवाद उक्तः स्मृत्यन्तरे, यवीयान सपिता चैव भुक्ता श्राद्धिकभोजनम् । प्राणाग्निहोत्रादन्यत्र नासौ मौनं समाचरेत् ॥ स्मृतिमञ्जर्यी, पात्रस्य धारणं मौनं यजेच भ्रातृमान् गृही । इति । आइवमेधिके, मौनी वाऽप्यथवा ऽमौनी महृष्टः संयतेन्द्रियः । भुञ्जीत विधित्रद्विमो नचोच्छिष्टानि चर्वयेत् ॥ माणादुतिषु विशेषमाह शौनकः, तर्ज्जनीमध्यमाङ्गुष्ठरुगा प्राणाहुतिर्भवेत् । मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैरपाने जुहुवात बुधः ॥ कनिष्ठानामिकाङ्गुष्टैच्याने तु जुहुयाद्धविः। तर्जनीं तु बहिः कृत्वा उदाने जुहुयाद बुधः ॥ समाने सर्वहस्तेन समुदायाहुतिभेवेव । सर्वाङ्गलीभिरवनीयादिति सामान्यविधेस्तु पञ्चग्रास्यापे तथै-

सर्वोङ्गलाभिरवनीयादिति सामान्यावधस्तु पञ्चमास्याप तथ-वेतितु श्रीदत्तः । प्राणादुतिषु प्राणापानव्यानोदानसमानानां क्रमेण पञ्चाहुतयः, पूर्वोक्तगोभिलात् ।

विष्णुपुराणे तु,

प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा।

इति क्रमान्तरेणोक्ताः। पञ्चाहुतयश्च न दन्तभेद्याः। समस्ता निगिरोदिति हारीतवचनात्।

अत्र बौधायनः,

अथ बालीनयायावरात्मयाजिनां प्राणाहुतीर्व्याख्यास्या-यः सर्वावश्यकावसानेषु प्रश्नालितपाणिपादोऽप आचम्य सं- मृष्टोपिक्ति थुचौ संदते देवो पाङ्मुख उपविवय भ्रुवाद्यौरिति ज-पन्त पृथिवीमावाइयेत् घृतवतीमिति भूम्यां पात्रं प्रतिष्ठाप्य मूर्घानं दिव इति उद्धृतमाहियमाणं भूभवः सुरोमित्युपस्थाय वाचं यच्छेत न्यस्तं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमन्त्रमुदकं परिषिच्य सन्येन पा णिना ऽविमुखन् अमृतोपस्तरणमसीति पुरस्ताद्पः पीत्वा पञ्चान्ने न प्राणाहुतीर्जुहोति श्रद्धायां प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि विानो मा विचा मदाहाय प्राणाय स्वाहा श्रद्धायाम् अपाने निविष्टोऽसृतं जुहोमि-<mark>िकानो मा निक्षा मदाहाय अपानाय स्वाहा श्रद्धायां व्याने निविष्टो</mark> <mark>ऽमृतं</mark> जुहोमि शिवो मा विशा भदाहाय न्यानाय स्वाहा श्रद्धा<mark>याम् उदा-</mark> ने निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशा पदाहाय उदानाय स्वाहा श्रद्धायां सगाने निविष्टोऽसृतं जुहोमि भिवो मा विशा मदाहाय समा-नाय स्वाहेति पञ्चानेन पाणाहुतीर्हुत्वा नूष्णी भूयो वतयेव प्रजा-पर्ति मनमा ध्यायन् नान्तरा वाचं विस्रजेत यदन्तरा वाचं वि-स्रजेत भूर्भुवः स्वरोमिति जिपत्वा पुनरेव सुञ्जीताथाप्युदाहर-नित त्त्रक्केशनखकीटाखुपुरीषाणि हष्ट्वा तं देशं पिण्डमुत्सुज्य अ-द्धिरभ्युक्ष्य भस्मावकीर्य पुनरद्धिः मोक्ष्य वाचा च मकस्तमुपयु-क्षीताथाप्युदाहरन्ति,

आसीनः पाङ्मुखोऽक्नीयात व्याग्यतोऽन्नमकुत्सयन् । अस्कन्दयंस्तन्मनाश्च भुत्तका चाग्निमुपस्पृज्ञोत् ॥ इति सर्वभक्ष्यापूपकन्दमुखफल्लमांसानां दन्तैर्नावचेत नाति-सुहितोऽसृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पीत्वाऽऽचान्तो हृदयदेवा-पश्चिम्वति प्राणानां ग्रन्थिरासि रुद्रो मा विज्ञानतकस्तेनान्नेनाप्या-यस्वेति पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्गुष्ठपाणि निश्रावयति,

अङ्गुमष्ठात्रः पुरुषोऽङ्गुष्ठं च समाश्रितः। ईद्याः सर्वस्य जगतः प्रभुः भीणातु विश्वभुक् ॥ इति । अथ हुतानुमन्त्रणम् । ऊर्ध्वहस्तः समाचरेत् श्रद्धायां प्राणे निविश्यामृतं हुतं शिवो मा शिवमाविद्या प्राणमन्त्रेनाप्यायस्व श्र-द्धायामपाने निविश्यामृतं हुतं शिवो मा शिवमाविद्या अपानमन्त्रेनाप्यायस्व श्रद्धायां व्याने निविश्यामृतं हुतं शिवो मा शिवमाविद्या व्यानमन्त्रेनाप्यायस्व श्रद्धायामुदाने निविश्यामृतं हुतं शिवो मा शिवमाविद्या स्वानमन्त्रेनाप्यायस्व श्रद्धायां समाने निविश्यामृतं हुतं शिवो मा शिवमाविद्या समानमन्त्रेनाप्यायस्व श्रद्धायां समाने निविश्यामृतं हुतं शिवो मा शिवमाविद्या समानमन्त्रेनाप्यायस्वित । ब्रह्माण मञात्मा- अमृतत्वायेसनेनाक्षरेणात्मानं योजयेत् । सर्वक्रतुयाजिनामात्मयाजी विश्विष्यते ।

अथाप्युदाहरिनत । यथाहि त्र्छमेषीकमग्नौ मोतं मदीप्यते त-द्वत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः केवछाघो भवति केव-छादी मोघमन्नं विन्दतइति च ।स एवमेवाहरहः सायं मातर्जुहुयाद्द-द्विर्वा सायम् ।

शालीनः शालानिवासशीलः।यायावराश्च सर्वदाऽटनशीलाः
गृहस्यविशेषाः । आत्मयाजी योऽग्निमेव ससाधनं परमात्मबुद्ध्या
उपास्ते।आवश्यकं स्नानादिपञ्चयज्ञान्तम्। संष्रृष्टे संमार्जन्यादिना शोन्
थिते।उपलित्ते गोमयोदकाभ्याम् । उद्धृतम्,अन्निमित शेषः । क्वित्तः
भृतीमित पाठः।तत्र भृतं सिद्धामियर्थः । उपस्थानमत्र तत्संमुखत्वेन
नम्नीभावः।न्यस्तं पात्रे निहितम्। मदक्षिणमन्नमुदकं परिषिच्येति ।
उदकं गृहीत्वा सर्वतोदिकं मदक्षिणमुदकसेचनम् अन्नस्य कृत्वेसर्थः।
अविमुञ्चन् इति छेदः। पात्रीमिति शेषः। पञ्च प्राणाहुतीरिसन्वयः ।
वाचं यच्छेदित्यभिधाय तृष्णीग्रहणं पञ्चग्रासीपर्यन्तं महामौनमृध्वीतु मौनमात्रीमिति विशेषद्योतनार्थम् ।

तथाच रृद्धमनुः, अनिन्दन् भसयेन्निसं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन् । पञ्च ग्रासान्महामौनं माणाद्याप्यायनाय तत् ॥ इति ।
वतयेत अश्रीयात् । त्वक्केशनखेत्यादि।एतानि असमध्ये दृष्ट्वा
तत्संस्रष्टमन्नेकदेशम्य उत्स्रज्य।पात्रस्थम् अन्नमद्भिरभ्यक्षणादिमोक्षणान्ते क्कते प्रशस्तिमिति ब्राह्मणवाचा च प्रशस्तमुपयुञ्जीतेसर्थः ।
अस्कन्दयत् अन्नमिति ब्राह्मणवाचा च प्रश्नस्तम्यक्षित्वा
च शालीनादीनां निस्नवत्। भोजनाङ्गितलादिसंस्रष्टान्नभक्षणक्ष्यिनभित्तासंसितिनातः । सर्वभक्षप्रहणादेवापूपादिमाप्तौ तद्वहणं दोषाविश्वायार्थम।दन्तैनीवद्येत दन्तैःखण्डियत्वा न भक्षयेदिसर्थः।व्रह्मणि
मञातमा अमृतत्वायेत्यनेन मन्त्रेणाक्षरेण परब्रह्मणा आत्मानं
जीवं योजयेत् । एकतया चिन्तयेदित्यर्थः । अद्भिनी सायमिति ।
सार्यं भोजनासंभवे अद्भिरेत प्राणाहुत्यादिकं सर्वं संपादनीयम् ।

आपस्तम्बः,

पाणिग्रहणादिधि यहमेधिनोत्रितं कालयोभीजनमितत्ति-श्रामस्य ।

पाणिग्रहणाद्धि पाणिग्रहणोत्तरम्। गृहमेधिनोर्द्धयोः। का-खयोः सार्यपातःकालयोः। अन्नस्यान्नेनेत्यर्थः। सुहितार्थयोगे पष्टी।

बौधायनः,

गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनशंस्तु तपश्चरेत ।
प्राणागिहोत्रछोपेनावकीणीं च भवेत्तु सः ॥
अन्यत्र प्रायश्चित्तार्तं प्रायश्चित्ते तदेव विधानम् ।
अथाप्युदाहर्रान्त,
अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथैवच ।
सदोपवासी भवति यो न भुङ्को कदाचन ॥
प्राणागिहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भोजने जपेत् ।

त्रेताग्निहोत्रमन्त्रान्वे द्रच्यालाभे यथा जपेत् ॥ इति । अत्र ग्रहस्थपदेनाहिताग्निर्विवक्षितः । आहिताग्निरनद्वांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । अक्षन्त एव सिध्यन्ति नैषां सिद्धिरनश्चताम् ॥

इति वचनान्तरसंत्रादात् । अत्रकीर्णा अत्रकीर्णात्राहितप्राय-श्चित्तार्हः । अन्यत्र प्रायश्चित्तात् उपत्रासक्त्यात् नक्ताच प्रायश्चि-त्वादन्यत्र । तत्र हेतुः प्रायश्चित्ते तु तदेत्र विधानम् अनदानमेत्र वि-शिष्य विहितम्।तेनेदमुक्तं भवति यत्राहिताग्न्युदेशेन उपत्रासिवधिः तत्रवीपवासे कर्मणि तस्याधिकारो नान्यत्रेति । आहिताग्निरनद्वां-श्चेत्यस्याप्ययमेत्रार्थं इति कल्पतरो तात्पर्योपेतोऽर्थः ।

आपस्तम्बस्त्रव्याख्यायां हरद्त्तेन तु एवं व्याख्यातं, गृहस्थ इस्रादिवाक्यं नियमपरं, सायंपातःकाल्योर्नियमेन भोक्त-व्यापिति । आहितामिरिसादिवाक्यं तु आहितामिविषये कालयो-भीजनिमित्ययमिप नियमो नास्तीति प्रतिपाद्यतीति ।

अन्ये तु गृहस्थपदे लक्षणामसहमाना एवं व्याचख्युः ।

परणान्तिकानशनादि इपतपोतिषयमिदं, पाणागिहोत्रलोपेति पाणलोपेनागिहोत्रोपलक्षितकर्मलोपेन चेसर्थः । तद्यमर्थः । वानपस्थसंन्यासिनोः तादशेन तपसा पाणलोपस्ततकृतश्च वानपस्थस्यागिहोत्ललोपोऽपि नानुचितः। पाणपु विरक्तस्य कर्माशक्तस्यैव
तदाश्रमविधानात् । गृहस्थब्रह्मचारिणोस्तु पाणानामगिहोत्रादीनां
च लोपोऽत्यन्तमनुचितः ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । तानिव्रता किन्न हतं रक्षता किन्न रक्षितम् ॥ इति कुर्वन्नेवेह कर्माण जिनीविषेच्छतं समाः । इति वचनाभ्यां प्राणकर्मणामवाधनीयताप्रतिपादनादिति । अन्तरा प्रातराज्ञामिखादि।अन्तरा मध्ये । प्रातराज्ञः प्रातर्भोजनम् । उपवासी उपवासफलभाक् । निरुद्धे भोजने इति । भोजनाईत्वे सत्ये-वान्नाद्यसंभवादेभीजने निरुत्ते । त्रयोऽग्रयस्त्रेता, गाईपत्याद्यः । द्रव्यालाभे अग्निहोत्रहवनीयद्रव्यालाभे ।

पुष्टिकामाधिकारे आपस्तम्यः,

औदुम्बरश्चमसः सुवर्णलाभः प्रशस्तः नचान्येनापि भोक्तव्यं यावत्रप्रासं न स्कन्दयन्नापनहीत अपनहीत वा क्रस्तं प्रासं प्रसे-स्साङ्कष्ठं नच सुखराव्दं कुर्यात पाणि च नावधुनुयात आच-म्योष्ठौ पाणी धावयेत आमोदकीभावात ततोग्निसुपस्पृशेत दिवा च न सुझीत अन्यत्र मूलफलेभ्यः स्थालीपाकानुदेश्यानि च वर्जयेत सोत्तराच्छादनश्चेव यहोपवीती सुझीतेति।

औदुम्बरस्ताम्रगयः। चमसो भोजनपात्रम्। सुवर्णलाभः सुवर्णवन्धः, पात्रस्येति शेषः । नचान्येनापीति। तत्पुत्रादिनाऽपि तत्पात्रे
न भोक्तव्यामयर्थः। यावत् ग्रासं यावत् ग्रासितुं शक्यम् । नापजहीत
सव्येन पाणिना पात्रं न विमुश्चेत् । अथवाऽपजहीत । अयं च
व्यवस्थितो विकल्पः । यदि प्रथमं पात्रधारणम् उपक्रान्तं तदा
धारणमेव, यदि न तदा अधारणमेवेति कपदीति कल्पतरः। मोदकीभावः प्रचुरोदकत्वम् । बहुनोदकेनौष्ठादिप्रक्षालनं कुर्यादित्यर्थः ।
अग्न्युपस्पर्शनं तिल्पांसादिभोजनविषयम् । मांसमत्स्यतिलम्धुसंस्रष्टं प्राश्याप उपस्पृश्याप्तिम् उपस्पृशोदिति बौधायनस्त्रत्रानुसारात्।
दिवा च न भुञ्जीत, पुनरिति शेषः । चश्चव्दात् रात्राविपपुनर्न
भोक्तव्यम्। स्थालिपाकः पक्षादिचरः। अनुदेश्यानि च देविपत्राद्यु
देशेन असङ्कल्पितानि । सोत्तराच्छादनः सोपरिवस्न एव भुञ्जीत ।

विष्णुः,

न तृतीयमथाश्रीयान्नापथ्यं च कथञ्चन ।

नातिष्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥ अतिष्रगे अचिरोदितसूर्ये। आतिसायं सूर्यास्तमनसमये । प्रात-राशितः प्रातस्तृप्तः सायं न भुक्षीत ।

मनुः,

न भुञ्जीतोद्धतस्त्रेहं नातिसौहित्यपाचरेत । उद्धृतस्त्रेहं पिण्याकादि । ब्रह्मपुराणे,

यस्तु पाणितले भुक्के यस्तु फूत्कारसंयुतम् । प्रस्ताङ्ग्रिभिर्यश्च तस्य गोमांसवत्तु तद् ।। नाजीर्णे भोजनं कुर्यात्स्याच नातिबुभुक्षितः । इस्यक्वरथयानोष्ट्रपासादस्थो न भक्षयेत् ॥ <mark>क्मबानाभ्यन्तरगतो दे</mark>वालयगतोऽपिवा । शयनस्थो न भुझीत न पाणिस्थं न चासने ॥ न सन्ध्ययोर्न मध्याह्ने नार्धरात्रे कदाचन । नार्द्रवासा नार्द्रीवारा नचायक्रेपिवातवान् ॥ न मसारितपाद्स्तु पादारोपितपाणिमान् । नावसक्थिकसंस्थश्च नच पर्यङ्किकास्थितः ॥ न वेष्टितिवाराश्चापि नोत्सङ्गकृतभाजनः । नैकवस्त्रो दुष्टपध्ये सोपानत्कः सपादुकः॥ न चर्मोपरिसंस्थश्च चर्मनेष्टितपादर्भनान् । अनस्य जन्मका छुष्यं दुष्पिक्तं च न कुत्सयेव ॥ ग्रासकोषं तु नाश्रीयात पीतकोषं पिकेनच । वाकमूलफलेक्ष्वादि दन्तच्छेदैन भक्षयेत ॥ सञ्चयेत्राचमन्नेन विक्षिप्तं पात्रसंस्थितम् । बहुनामश्रतां मध्ये न चावनीयात त्वरान्वितः ॥

रथा न विकिरेदसं नोच्छिष्टः कुत्रचिद्वजेत् । न स्पृशेत स्विशा विषः सोच्छिष्टेनेव पाणिना ॥ तिलकरके जलक्षीरं द्धिसौद्रष्टतानि तु । न सजेद्र्धजग्धानि सक्तंश्चाथ कदाचन ॥

मसताङ्गुलीभिरसङ्कुचिताभिरङ्गुलीभिः। स्याच नातिनुभुक्षित इति । अतिनुभुक्षयाऽऽत्मपीडा न कार्येसर्थः । यानं दोखादि । जन्मकालुच्यं निन्दितदेकोत्परया कालुच्यं मिलनत्वम् । सञ्चयेदि-ति । अन्नेन पूपादिना पात्रे विकीर्णमन्नं न राज्ञीकुर्यात । अर्ध-जग्धानि किञ्चित भुक्तानि ।

आपस्तम्बः,

न नावि भुझीत तथा गासादे कृतभूमी। आसीन इति शेषः। कृतभूमी मृत्तिकाक्षेपेण संपादितभूमी। विष्णुपुराणे,

अवनीयात्तन्मना भृत्वा पूर्व तु मधुरं रसम् । छवणाम्लो तथा मध्ये कटुतिक्तादिकास्ततः ॥ माग्द्रवं पुरुषोऽवनीयात मध्ये तु कठिनावानः । अन्ते पुनर्द्रवाशी च बलारोग्ये न मुञ्जाते ॥ ब्रह्मपुराणे,

सर्वाङ्गलीभिरवनीयात नावधूयेत करं कवित ।
कुर्यात शीरान्तमाहारं नच पश्चात पिवेहिष ॥
जठरं पूरयेदर्धमन्नैर्भागं जलेन च ।
वायोः सञ्चरणार्थाय चतुर्थमवद्येषयेत् ॥
देवताः,

न भुञ्जीताघृतं नित्यं गृहस्थो भोजने स्वयम् । पवित्रमथ दृष्यं च सर्पिराहुरघापहम् ॥ वृष्यं पुष्टिकरम् ।

ब्रह्मपुराणे,

न चासन्दीस्थिते पात्रे नादेशे च नरेइवर् ।

नाकाले नातिसङ्कीणें नादस्वाऽग्रं नरो ग्रसेत् ॥

नाशेषं पुरुषोऽइनीयादन्यत्र जगतीपते ।

मध्यसदिधिसपिर्म्यः सक्तभ्यश्च विवेकवान् ॥

आसन्दी वेत्रादिनिर्मिता । अदेशे रथ्यादी । अकाले संध्यादौ । अग्रम् अग्रंग्रासचतुष्ट्यामिति प्रसिद्धम्। अन्यत्रेत्यस्य मध्यस्वदः
धिसपिंभ्यः सक्तभ्यश्चेत्युभयत्राप्यन्वयः ।

स्मृत्यर्थसारे,

ग्रहणे नाइनीयात तदा स्नानतर्पणश्राद्धदानादि कृत्वा मो-सस्नानं कृत्वाऽइनीयात सूर्यग्रहे पूर्वचतुर्यामं नाद्यात चन्द्रग्रहे त्रियामम् अमुक्तयोरस्तङ्गतयोर्दष्टा स्नात्वा परेऽहन्यद्यात ।

हारीतः,

न कुद्धो नान्यमना नातिभाषणोऽइनीयात न शिश्त भ-रर्सयन नामदाय पेक्षमाणेभ्यो नच तद्दनीयात येन देविपतृमनु-ष्यार्थं न कुर्यात । एवं हाह,

आत्मार्थ भोजनं यस्य रत्यर्थ यस्य मैथुनम् । वृत्त्यर्थ यस्य चार्धातिर्निष्फलं तस्य जीवितम् ॥ मेक्षमाणेभ्यः प्रकर्षेण साभिलाषमीक्षमाणेभ्यः । भोजनं भु-ज्यमानमञ्जम् ।

मनुः, स्वग्रामे ग्रामतो वापि सन्निष्कृष्टे मृते सति । न भुञ्जीताद्यनं धीमान् अधम्यं शोककारणात् ॥ स्वग्रामे स्वग्रामणि। ग्रामतः सन्निकृष्टे एकग्रामान्तरे। अधम्यम-

## धर्मसाधनम् ।

याज्ञवल्क्यः,
न भार्यादर्शनेऽइनीयाञ्चेकवासा नच स्थितः।
भार्यादर्शने पश्यन्यां भार्यायागिति कल्पतरः।
मनुः,
नाइनीयाद भार्यया सार्ध नैनापीक्षेत चाइनतीम्।
अङ्गिराः,
भार्यया सह योऽश्नीयाद उच्छिष्ठं वा कदाचन।
न तस्य दोषं मन्यन्ते निसमेत्र मनीषिणः॥
उच्छिष्टिमतस्त्रीणां योऽइनीयाद ब्राह्मणः कचित्।
पायश्चित्ती स विज्ञेयः सङ्कीणों मूढचेतनः॥
अत्र भार्यग्रहणं—
ब्राह्मण्या भार्यया सार्द्धं कचित् मुञ्जीत चाध्वाने।
अस्तर्णस्त्रियां सार्द्धं भुक्ता पति तत्क्षणाद्य॥
इति ब्रह्मपुराणवचनानुसाराद भर्तृसवणोपलक्षणार्थम्।
स्मन्त्र्यर्थसारे.

न शिशुभिः सह भुजीत तथा न भार्यया सहाइनीयात वि-वाहवर्ज, तथाऽन्यत्र भोजने केशकीटादिदृषिने तावन्मात्रमुद्धृत्य जलं भस्म मृदं वा क्षिप्त्वा शुद्धिः मुखे तद्दृष्टौ निष्ठीच्य जलं भोक्ष्य घृतं पाइयाइनीयात पाके केशादिस्थितौ त्यागः तत्र किञ्जित भुक्कोपवसेत । तथा सन्दिग्धदोषं यत द्रव्यं तद्विप्रवाक्यैः शुद्धम् ।

विष्णुः,

यत्तु पाणौ दद्यात न तद्दनीयात न बालकं निर्भत्सयन् नैको मिष्टं नोद्धृतस्नेहं न दिवा धाना न रात्रौ तिलसम्बद्धं न द्धिसक्त् कोविदारबदरिष्पछशणशाकं नादक्वा नाहुत्वा ना-नाईपादः नानाईकरमुखश्च, नोच्छिष्टो घृतमद्यात न चन्द्रार्कतारका निरीक्षेत न मूर्जीनं स्पृशेत् न ब्रह्म कीर्चयेत ।

नोच्छिष्ट इति उच्छिष्टतायामुपाचं घृतं नाद्यादित्यर्थः। आपस्तम्यः,

अष्टी ग्रासा मुनेर्भक्षं षोडकारण्यवासिनः । द्वात्रिकातं गृहस्थस्य ह्यामितं ब्रह्मचारिणः ॥ अस्परिवेषणविषये—

शातातपः,

इस्तदत्तानि चान्नानि मत्यस्रख्यणं तथा।
मृत्तिकामसणञ्जेन गोमांसाद्मनवत् स्मृतम् ॥
वृद्धवसिष्टोऽपि,

घृतं वा यदि वा तेलं विमो नाचान्नखच्युतंप् । यमस्तद्यचि माह तुल्यं गोमांसमक्षणप् ॥ चैठीनासः

छवणं व्यञ्जनं चैव घृतं तैछं तथैवच । छेहां पेयं च विविधं इस्तदत्तं न अक्षपेत ॥ इति । मनुः,

दर्ग देयं कृतामं तु समसं व्यञ्जनानि च।

उदकं यच पकासं न दातव्यं कदाचन।।

न दातव्यमित्यत्र दर्गेत्यनुषद्भः।

उदकं यच पकासं यो दर्गा दातुमिच्छाते।

स भूणहा सुरापश्च स स्तेनो गुरुतल्पगः॥

इति वचनात।

कात्यायनः,

नृणां भोजनकाले तु यदा दीपो विनश्याते । 🥦 🏄 💯 पाणिभ्यां पात्रपादाय भास्तरं मनसा स्मरेत ॥ पुनश्च दीपिकां कृत्वा तच्छेषं भोजयेन्नरः। पुनरसं न भोक्तव्यं भुक्ता पापैर्विछिप्यते ॥ पुनरत्रामिति । यहत्विति दोषः । पात्रस्थं तु भोक्तव्यम् । तच्छेषं भोजयेक्सरः । 💛 इसिधानाव । अवस्त हास हास्त्र है । गोभिलः, जिल्हा ह हार है है है जिल्हा एकपङ्क्त्युपविष्टानां विषाणां सहभोजने । 🤒 🌃 यद्येकोऽपि त्यजेत्पात्रं नावनीयुरितरेऽप्यनु ॥ आदित्यपुराणे, अथैकपङ्कत्यां नाइनीयात् ब्राह्मणः स्वजनैरापि । को हि जानाति कि कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत ॥ इति । बृहस्पतिरिप, कि कि कि कि कि कि एकपङ्क्त्युपविष्टानां दुष्कृतं यत दुरात्मनाम् । सर्वेषां तत्समं तावत यावत पङ्किन भिचते ।। परिवेषणकाले तु उच्छिष्टस्पर्धने कर्त्तव्यमाह-हारीतः, द्रव्यहस्तस्तु संस्पृष्ट् डच्छिष्टेन कदाचन । भूमौ निक्षिप्य तद् द्रव्यमपः स्पृष्टूा ततः श्रुचिः ॥ अद्भिरभ्युक्ष तद्द्वयं पुनरादाय दापयेत । 👚 💮 भोक्तव्यमिति यन्यन्ते मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥ 👐 📨 अपः स्पृष्टा आचम्येत्यर्थः ।

स्मृत्यर्थसारे, अन्नपानादिइस्त ज्ञिष्टश्चेत्रानिधायाचम्य प्रोक्षेत् । परिवे- षणं कुर्वन उच्छिष्टस्पृष्टोऽतं निधायाचम्य परिविष्यात । परिवेषणं कुर्यात । मृत्राद्याच्छिष्टश्चेदन्नादिकं निधाय घोँचाचमनं कृत्वा ऽन्नादिकं मोक्ष्यामिमकं वा संस्पृत्रय परिविष्यात ।परिवेषणे रजोदृष्टौ तत्संस्पृष्टान्नस्य त्यागः । अन्नाधारे चण्डालस्रुतिकोदक्यापतितस्पृष्टे त्याग प्वेति ॥

व्यासः,

उदक्यामपि चाण्डालं क्वानं कुक्कुटमेवच । भुञ्जानो यदि पक्ष्येत तदन्नं तु परित्यजेत ॥ कात्यायनः,

चण्डालपितोदक्यावाक्यं श्रुत्वा द्विजोत्तमः । भुञ्जीत ग्रासमात्रं चेत् दिनमेकमभोजनम् ॥ इति । पराद्यारः,

विद्यष्टिशिष्ट्रिं स्पृष्टः श्वना शुद्भेण वा द्विजः ।

उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्ध्यित ॥

अनुच्छिष्टेन शुद्भेण स्पर्धे स्नानं विधीयते ।

तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥

रजनीमुपोष्येति रात्रिभोजनं परित्यजोदिति प्रयोगपारिजाते

व्याख्यातम् । भोजनान्ते कर्त्तव्यमाह—

देवलः,

भुक्तोच्छिष्टं समादाय सर्वस्मात किंचिदाचमन् । डिच्छिष्टभागधेयेभ्यः सोदकं निर्वपेत भुवि ॥ तत्र मन्त्रस्तु, रौरवे पुण्यनिलये पद्मार्बुदनिवासिनाम् । प्राणिनां सर्वभूतानामक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥ इति । गद्यव्यासोऽपि, ततस्तृप्तः सन् अमृतापिधानमसीत्यपः प्राव्य तस्मादेशान्म-नागपस्टत्य विधिवदाचामेत् ।

विशेषमाह व्यासः,

हस्तं प्रश्नात्य गण्डूषं यः पिनेत्पापमोहितः । स देने चैन पित्र्ये च आत्मानं चैन साद्येत ॥ अर्ध पीत्ना तु गण्डूषमर्ध त्याज्यं महीतले । रसातलगतान्नागांस्तेन पीणाति नित्यनाः ॥ मरीचिरपि,

श्राचम्य यत्नतः कार्यं दन्तकाष्ट्रस्य भक्षणम् । भोजने दन्तलग्रान्नं निर्हत्याचमनं चरेत् ॥ दन्तलग्रमसंहार्यं लेपं मन्येत दन्तवत् । न तत्र बहुताः कुर्यात् यत्नमुद्धरणं प्रति ॥ भवेदगौचमत्यर्थं तृणवेधाद्वणे कृते । इति । गौतमः,

गण्डूषस्याथ समये तर्जन्या वक्कचालनम् । कुर्वीत यदि मृढात्मा रौरवं नरकं त्रजेत् ॥ गण्डूषसंख्यामाहाइवलायनः,

कुर्यात द्वादश गण्ड्यान्पुरीषोत्सर्जने द्विजः। मूत्रोत्सर्गे तु चतुरो भोजनान्ते तु षोडश ॥ गौतमः,

आचान्तः पुनराचामेदायंगोरिति मन्त्रतः।
द्रुपदां वा त्रिरावर्त्य सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥
प्राणानां ग्रन्थिरसीसालभेद हृदयं ततः।
पुराणे,

मा करेण करं स्माक्षीमी जङ्घे मा च चक्षुषी।

जरू संस्पृत कोन्तेय भर्तव्यस्ते महाजनः ॥ ब्रह्मपुराणे, विमस्तेवसुपस्पृत्र्य पादाङ्कृष्ठे च दक्षिणे । हस्ताभ्यां मन्त्रवदद्यात विधितचावनेजनम् ॥ तथा—

संपार्च बाहुं जानुं च गोमदानफलं लभेत्।
भुक्ता नैव मितिष्ठेत न चाप्यार्द्रेण पाणिना ॥
आचान्तोऽप्यश्चिस्तावत यावत पात्रमनुद्धृतम् ।
उद्धृतेऽप्यश्चिस्तावत यावकोन्मृष्यते मही ॥
विष्णुपुरागोः,

भुक्ताऽऽचम्य तथा सम्यक् प्राङ्मुलोदङ्मुलोऽिष वा ।
आचान्तः पुनराचामेत पाणी प्रक्षालय मूळतः ॥
स्रस्थः प्रशान्तिचित्तस्तु छतासनपरिप्रदः ।
अभीष्टदेवतानां तु कुर्वति स्मरणं नरः ॥
अग्निराप्यायतां धातृन पार्थिवान पवनेरितः ।
दत्तावकाशो नभसा जरयनस्तु मे सुलम् ॥
अन्नं बळाय मे भूमेरपामग्न्यानेळस्य च ।
भवत्वेतत परिणतौ ममास्तव्याहतं सुलम् ॥
प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा ।
अन्नं पुष्टिकरं चास्तु ममास्तव्याहतं सुलम् ॥
अगस्तिरिप्रवृत्वानळश्च भुक्तं ममान्नं जरयत्वशेषम् ।
सुलं च मे तत्वपरिणामसंभनं यच्छत्वरोगं मम चास्तु देहे ॥
विष्णुः समस्तेन्द्रियदेहदेही प्रधानभृतो भगवान यथैकः ।
सस्तेन तेनान्नमशेषमेतदारोग्यदं मे परिणाममेतु ॥
विष्णुरत्ता तथैवान्नपरिणामश्च व तथा ।

ससेव तेन यत भुक्तं जीर्यत्वसमिदं तथा ॥ इत्युचार्य स्वइस्तेन परिमार्च्य तथोद्रम् । अनायासमदायीनि कुर्यात कर्माण्यन्द्रितः ॥ आपस्तम्बः,

यन भुज्यते तत्समुण निर्हृत्यावोक्ष्य तं देशममत्रेभ्यो लेपान् संहृत्याद्भिः संश्रित्योत्तरतः शुचौ देशे रुद्राय निनयेदेवं वा-स्तु शिवं भवति।

समूहनं वर्द्धन्यादिना शोधनम्। निर्हरणम् उच्छिष्टापनयनम्। अवोक्ष्य प्रसिच्य। समाचाराद्गोमयोदकेनेति कल्पत्रकः। अमन्ना-णि भाण्डानि । उत्तरतो गृहात् । वास्तु गृहम् । शिवं भद्रम् ।

हारीतः,

पश्चात्पनी बोषवां हरेत्।

एतच पाकभाण्डिकाष्ट्रेन रौद्रबलिहरणं कर्त्तन्यामित जयस्वा-मीति कल्पलकः । युद्धाचमनानन्तरं ताम्बूलं भक्षणीयम् ।

तथाच मार्कण्डेयः,

भृयोऽप्याचम्य कर्चव्यं ततस्ताम्बूलभक्षणप् । वसिष्ठः,

सुपूर्ग च सुपत्रं च चूर्णेन च समन्वितम् ।
अद्द्वा द्विजदेवेभ्यस्ताम्बृहं वर्जयेत् बुधः ॥
एकपूर्ग सुखारोग्यं द्विपूर्ग निष्फहं भवेत् ।
अतिश्रेष्ठं त्रिपूर्ग च ह्यधिकं नेव दुष्यति ॥
पर्णमृह्ये भवेद्याधिः पर्णाग्रे पापसंभवः ।
चूर्णपर्णं हरेदायुः शिरा बुद्धिवनाशिनी ॥
तस्मादग्रं च मूहं च शिरां चैव विशेषतः ।
चूर्णपर्णं वर्जयित्वा ताम्बृहं खादयेत् बुधः ॥

तथा,
एक दित्रिचतुःपश्चषड्भिः पूगफलैः क्रमात्।
लाभोऽलाभः सुलं दुःलमायुर्मरणमेवच ॥
ताम्बूलं चैव यो दद्यात ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।
मेथावी सुभगः मान्नो दर्भनीयश्च जायते ॥
प्रयोगपारिजाते वैद्यस्तु,
फलपत्रसुधाधीशा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।
ताम्बूलदानाचुष्यन्ति तस्माद्दानं तदुत्तमम् ॥
ताम्बूलं यो नरो दद्यात प्रसहं नियमान्वितः।
देवेभ्योऽथ दिजातिभ्यः स महाभाग्यमञ्जते ॥
इह संसारिणां काले मनुष्यत्वं सुदुर्लभम् ।
ताम्बूलदानाचु नृणाम् अयत्वेनोपजायते ॥
स्मृतिमञ्जर्याम्,
पूगद्वयेन ताम्बूलं न दद्यान्नच खादयेत्।
दानं तु निष्फलं प्रोक्तं खादनं पुण्यनान्ननम् ॥

प्राह्मयेन ताम्बूलं न दद्यान्नच खादयेत ।
दानं तु निष्फलं प्रोक्तं खादनं पुण्यनाज्ञनम् ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन द्विपूगं वर्ज्ञयेत सुधीः ।
एकपूगं निपूगं वा दानं खादनमुत्तमम् ॥
वत्सराधीत्परं पूगं किंटनं च सुपाचितम् ।
लाक्षावदन्तरं यस्मिन् तत्पूगं खादयेतसुधीः ॥
वल्लीपध्ये च संभृतं पक्षात्माक् ल्नपत्रकम् ।
चूणं पाषाणसंभृतं ताम्बूलं खादयेतसुधीः ॥
प्रातः पूगस्य पणीनि त्रीणि त्रीणि च खादयेत् ।
पध्यंदिने तु चत्वारि पणीनि क्रमुकस्य च ॥
रात्रौ पूगस्य पणीनि पञ्च पञ्च यथाक्रमात ।
पूगं च शकलीकृत्य द्रवं संमृज्य पणीकम् ॥

विच्छिलं चूर्णसंयुक्तं <mark>ताम्बूलं खादयेत्सुधीः ।</mark> रसनिष्ठीवनं पूर्व द्विवारं तु ततः पिवेत ॥ इति । ताम्बूलरसस्य पूर्व द्विः निष्ठीवनं ततः पानं कर्त्तव्यमित्यर्थः। तत्रैव भरद्वाजः, चतुर्वारमभुक्ता तु ताम्बूछं खाद्येत्सुधीः। भुक्ता चैव द्विवारं तु रात्री षड्वारमुत्तपम् ॥ तत्रैव वसिष्ठः, अकृत्वा च मुखे पर्ण पूर्ग खादित यो नरः। दशजन्म दरिद्रस्तु मरणे न हरिस्मृतिः ॥ तत्रैवाइवलायनः, विद्याकामी अनिशं रात्री ताम्बूळं तु न भक्षयेत । अतिसेवने दोषमाह स एव, पाण्डुत्वं दन्तदौर्वल्यम् अक्षिरोगं बलक्षयम् । करोति मुखरोगांश्च ताम्बूलमतिसेवनात् ॥ ताम्बूलं नैव सेवेत सुविरिक्तो बुभुक्षितः। क्षतश्च पित्ती श्रीराशी श्लीणी इक्ष्यक्षिरीग्यपि ॥ विषमुर्छोपवासात्तों मेही पाण्ड्वामयी क्षयी। भूतापस्पारकुष्ठातिसारी कुच्छी च हृद्रदी ॥ इति । ताम्बूलं च यसादिभिनं भक्षणीयमित्याह-वसिष्ठः,

यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजख्ला।
प्रत्येकं मांसतस्तुल्यं मेळनं सुरया समम् ॥
क्रमुकादीनां प्रत्येकभक्षणं मांसभक्षणतुल्यं समुद्धितभक्षणं सुरापानसमित्यर्थः।

अथ मोज्यामोज्यामाः।

तत्र गौतमः,

मद्यस्तानां स्वकर्मस्य द्विजातीनां ब्राह्मणो सुझीत ।
मद्यस्तानां विद्वितकर्मानुष्ठातृत्वेन निषद्धाननुष्ठातृत्वेन च
स्त्वतिविषयाणाम् । द्विजातीनां नैविणकानाम्।द्विजातीनां ब्राह्मणो
सुझीतेति नियमाद् द्विजातिभिन्नानां निर्देशिः।सन्नियाद्यस्रभोजने
काल्यनियमगढ्

यमः,

व्राह्मणस्य सदाऽश्रीयात क्षत्रियस्य च पर्वस्र । प्राकृतेषु च वैश्यस्य श्रूदस्य न कदाचन ॥ अमृतं व्राह्मणस्यानं क्षतियस्य पयः स्मृतम् ॥ वैश्यस्य त्वन्नमेवानं श्रुदस्य रुधिरं स्मृतम् ॥ व्राह्मणानं क्षत्रियानं वैश्यानं ज्ञौद्रमेवच । तांतां योनि व्रजेद्विमो भुक्ताऽनं यस्य वै मृतः ॥

पर्वस्र पौर्णमस्यादिषु । माकृतेषु मक्रमविशेषेषु वक्ष्यमाण-ब्रह्मपुराणसंवादात् गोमङ्गळादिषु । यस्य ब्राह्मणादेः । अयं च निन्दोन्नीतः श्रूद्रान्नमतिषेघोऽसच्छ्रद्रान्नविषयः सच्छ्रद्राच्च गवादि-माप्ससंभवे तदर्भविषयश्च ।

तदुक्तं ब्रह्मपुराणे, राज्ञां पर्वणि वैद्यानामश्रीयान्पङ्गले गवाम् । गोभृषिरत्रहेषार्थं सच्छद्रस्य गृहे तथा ॥ आपस्तम्बः,

त्रयाणां वर्णानां क्षत्रियमभृतीनां समावृत्तेन न भोक्तव्यम् । मक्तत्या ब्राह्मणस्य भोक्तव्यम्।कारणादभोज्यम् । यत्रामायश्चित्तं कर्मासेवते प्रायश्चित्तवति चरितनिर्वेद्यस्य भोक्तव्यं सर्वेवर्णानां स्वधमें वर्त्तमानानां भोक्तव्यं शुद्रवर्जिमत्येकइति । अत्र समावत्तग्रहणाद्वस्यचारिणः सर्ववर्णेषु भिक्षाचरणमनि-षिद्धम् । तथाच ब्रह्मचारिशकरणे—

गौतमः,

सार्ववर्णिकं भैक्षचरणमभिशस्तपतितवर्ज्जमिति । प्रकृतिः स्चभावः तेन च तज्जन्यं कर्म विवक्षितं तेन, युक्त-स्येति शेषः ।

तच भगवद्गीतायामुक्तं,
वामो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जनमेनच ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्राह्मं कर्म स्वभावजम् ॥ इति ।
ज्ञानं वास्त्रीयम्।विज्ञानमनुभनः।कारणात् अभोज्यान्नत्वनिविन्तात् । अमायश्चित्तं मायश्चित्तादितरत् । अनेन नित्यं नैमिविन्तं च कर्म विवक्षितम्।इदमेन च मकुत्येत्यनेनोच्यते।मायश्चित्वति मायश्चित्तहेतुपापयोगिनि । चरितनिर्वेशस्य कृतमायश्चित्तस्यीत कल्पतरुः।

अन्य तु-कारणं प्रदर्शयति यत्नाप्रायश्चित्तिम्ति। प्रा-यश्चित्तवित आत्मिन सति अपायश्चित्तं प्रायश्चित्तरितं कर्मासेवते करोति, प्रायश्चित्तनिमित्ते सत्यिष प्रायश्चित्तमकृत्वा कर्म करोति तस्यात्ममभोज्यामित्यादुः। सर्ववर्णानामिति। शूद्रवर्जितानां सर्ववर्णा-नां स्वध्मीनिष्ठानामनं भोज्यमिसेके मन्यन्तइत्यर्थः। इदं च क्षत्रियवैश्यभोज्यान्नताभ्यनुज्ञानं यमवचनानुसारात् पर्वादिवि-षयं द्रष्ट्रव्यम्।

पुनः स एव,

तस्यापि धर्मोपनतस्य सुवर्णं दत्त्वा पशुं वा सुञ्जीत नात्य-न्नमध्यवस्येद्वत्ति पाप्य विरमेत सुवर्णं पशुं वा दत्त्वा धर्मेणोप- नतस्य ग्रद्रस्यापि भुञ्जीत वस्यन्तरालाभेऽपि तदीयात्रभोजन-रिवर्न स्यात्स्वविद्दितवासिलाभे निषिद्धाया विरमेव ।

मनुः,

नाद्याच्छूद्रस्य प्रकानं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः । आददीताममेवास्माददृत्तावेकरात्रिकम् ॥ श्राद्धभन्देन पाकयज्ञादिक्रिया श्रुद्रस्य विहिता लक्ष्यते तद्वान् श्राद्धी तदन्यस्य यत्पकमन्नं तन्नाद्यादिति मेधातिथिः ।

कल्पतरौ तु श्राद्धपदेन नित्यश्राद्धं व्याख्यातम् । क्विच्द-श्राद्धन इति पाटः । श्रद्धारहितस्येत्यर्थः । अष्टत्तौ आपदि एक-रात्रिकम् एकदिवसनिर्वाहयोग्यमामात्रं तण्डुलाचेव युक्कीयाञ्च पकाञ्चम् ।

इारीतः,

श्रुद्राभेन तु भुक्तेन जडरस्थेन यो मृतः । स वै खरत्वमुष्ट्रत्वं श्रुद्रत्वं चोपगच्छति ॥ बसिष्ठः,

श्रुद्दान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्त्रियते द्विजः ।
स भवेच्छूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुळे ॥
श्रुद्दान्त्ररसपुष्टाङ्को ह्यधीयानोऽपि निसदाः ।
जुहृद्दाऽपि जपन्वाऽपि गतिमृद्धी न विन्दति ॥
श्रुद्दान्नेन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति ।
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाईको भवेत् ॥
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुकं भवर्तते ।
इसपरार्के पाठः ।

यमः,

शुद्राभेनोदरस्थेन ब्राह्मणो यस्यजेत्तनुम ।

आहिताग्निस्तथा यङ्गा स शुद्रगतिमाप्नुयात् ॥ यश्चाहिताग्निर्विषम्तु शुद्रान्नान्न निवर्तते । पञ्च तस्य प्रणव्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ॥ अङ्गिराः,

षणासान् यो द्विजो भुङ्के शृद्धस्यानं विगार्हितम् । स च जीवन्भनेच्छ्द्रो मृतः खा चैव जायते ॥ पैठीनसिः,

यृहमेधी न शुद्रान्नमञ्नीयादायुर्बलं तेज इसपक्रामित । याज्ञवल्क्यः,

अग्निहीनस्य नान्नमद्यादनापादि ।

अग्निहीनस्य श्रोतस्पार्ताग्न्यधिकारराहितस्य शूद्रस्येति वि-ज्ञानेक्त्ररः । अपरार्के तु सत्यधिकारे श्रोतस्पार्ताग्निपरिग्रहम-कुर्वतः अविधिना उत्सृष्टाग्नेश्चेति व्याख्यातम् ।

भविष्यपुराणे,

उपक्षेपणधर्मेण श्रुद्राः यः पचेद् द्विजः ।
अभोज्यं तद्भवेदः स च विषः पुरोहितः ॥
अभोज्यं ब्राह्मणस्यानं व्षलेन निमन्त्रितम् ।
तथैन व्षलस्यानं ब्राह्मणेन निमन्त्रितम् ॥
श्रुद्राः श्रुद्रमम्पर्कः श्रुद्रेण च सहासनम् ।
श्रुद्रात् ज्ञानागमः कश्चित् ज्वलन्तमपि पातयेत् ॥
उपक्षेपणधर्मः श्रुद्रस्नामिकान्नस्य पाकार्थं ब्राह्मणगृहे समर्पणम् ।

यतु,

यथा यतस्ततोऽप्यापः शुद्धि यान्ति नदीं गताः। शुद्राद्विमगृहेष्त्रत्रं मनिष्टं हि सदा श्रीच ॥ इत्यङ्गिरोवचनं, तत् श्रुद्राह्मास्रणेन प्रतिग्रहादिना यल्लब्धमन्नं तद्विषयम् । यान्यपि—

तावद्भवति श्रुद्राकं यावन्न स्पृत्ताति द्विजः ।
द्विजाग्रकरसंस्पृष्टं सर्वे तद्धविरुच्यते ॥
यथा जलं निर्गमनेष्वपेयं नदीगतं तत्पुनरेव पेयम् ।
तथाऽन्नपानं विधिपूर्वमागतं द्विजातिपात्रान्तरितं न दुष्यति ॥
सम्म्रोक्ष्येव च गृह्णीयात् श्रुद्रस्यात्रं गृहागतम् ।
इति पराद्यारयमविष्णुपुराणवचनानि तानि अङ्गिरोवचनसमान्धिकानि । निर्गमनानि रथ्यादिपतितवारिमवाहमदेशाः ।

याज्ञवल्क्यः,

शुद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार्धसीरिणः । भोज्याचा नापितश्चेत्रं यश्चात्मानं निवेदयेत ॥

दासा गर्भदासादयः। गोपालो गवां पालनेन यो जीवति।
यस्पैव गाः पालयित तस्पैव भोज्यान्न इति भर्तृयङ्ग इति कल्पतहः।
कुलिमं पितृपितामद्दादिक्रमायाता येन सह मैत्री। अर्धसीरी
पिलित्वा कर्षक इति कल्पतहः। अर्द्धसीरी कृषिफलभागग्राही,
इल्पर्यायसीरवान्दस्य तत्फलोपलक्षकत्वाद इति विज्ञानेक्वरादयः। नापितः श्लुरकर्मोपजीवी। सोऽपि स्वकीय एवेति कल्पतहः। आत्मनिवेदनं कुलतः बीलतो दृष्ट।दृष्ट्मयोजनेनोपचारविशेषण च स्वाभिमायकथनपूर्वकं तदाश्रयणम्।

तथाच मनुः, याहबोडस्य भवेदात्मा याहकां च चिकीर्षितम् । यथा चेत्पचरेदेनं तथाऽऽत्मानं निवेदयेत् ॥ देवलः, स्वदासो नापितो गोपः कुम्भकारः कृषीवलः । ब्राह्मणैरिप भोज्याचाः पश्चिते श्रूद्रयोनयः ॥
कृषीवलोऽत्र याज्ञवल्क्यवचनानुसाराद्धंसीरी । पश्चेसनुवादमात्रं नेतरनिष्टस्यर्थम् । याज्ञवल्क्यवचनविरोधातः ।

शुद्राधिकारे गौतमः,

पशुपालक्षेत्रकषककुलसङ्गतकारियतृपचारका भोज्याना व-णिक्चाशिल्पी ।

कारियता नापित इति मस्किरिभाष्यमिति कल्पतरः ।

प्रचारकः परिचारको दास इत्यर्थः । यः शुद्रो वणिक् स चेदशिल्पी तक्षादिको न भन्नति तदा भोज्यानः। अत्र च नाद्याच्छूद्रहयेत्यनेन मनुवचनेनासच्छूद्रपक्वाक्षिनिषेधात सच्छूद्रस्य पक्नान्नमभ्यनुज्ञातम् । तच गोभूमिरत्नहेमार्थमिति ब्रह्मपुराणवचनैकवाक्यतया गर्वादिपाप्तिसम्भने एव भुञ्जीत तदसम्भने तु आममेव

गृह्णीयात् । सच्छूद्रातिरिक्तानामिप दासगोपाछादीनामापिद पकान्नमिप ब्राह्मप् । अनापिद त्वाममेन । दासाद्यतिरिक्तानां त्वसच्छूद्राणामापद्येकारिकमामेनव ब्राह्मपिति च्यवस्था । कल्पतरुस्वरसोऽप्येवम् । माधवमदनपारिजातयोस्तु दासादीनामिप सच्छूद्राणामेन भोज्यान्नत्वमुक्तम्। नाद्याच्छूद्रस्येति मनुवाक्येकवाक्यत्वात् । योऽपिच शुद्रपकान्नभोजनिनेष्यः सोऽपि कातेपयपका

न्नच्यतिरिक्तिनिषयः ।

तदाह अद्भिराः,
गोरसं चैत्र सक्तंश्च तैलं पिण्याकमेत्रच ।
अपूपान्भक्षयेत श्रूदाद्यचान्यत्पयसा कृतम् ॥
गोरसं दुग्धम्। सक्तत्रो भृष्ट्यवचूर्णम्। पिण्याकं तिलखिः।
अपूपा अस्तेहपक्षगोधूमादिविकारः। अत्र यचान्यदिति श्रवणादपूपाः पयसा कृता एव ग्राह्याः। अन्यथाऽन्यदित्यस्य वैयर्थ्वा-

पत्तेः । पयसा दुग्धेन कृतं किलाटचूर्णिकादीति । हारीतोऽपि,

कन्दुपकं स्तेहपकं पायसं द्धिसक्तवः। एतानि शुद्रान्त्रभुजो भोज्यानि मनुरत्रवीत्।।

कन्दुः स्वेदनी । कन्दुर्ना स्वेदनी ख्रियामित्यमरात् । सा च अपूर्वादिसाधनं छोहादिपात्रं तत्र पक्षम् अपूर्वादि कन्दुपक्षम् । अतएव कान्दविकपदस्यापूर्विकपर्यायत्वमुक्तममरकोशो, आपूर्विकः कान्दिवक इति। अतएवाङ्किरसाऽप्यपूर्वानां भक्ष्यत्वमुक्तम् । यथा,

अपूपान भक्षयेच्छूद्राद्यचान्यत्पयसा कृतम् । इति ।
यत्तु कन्दुपकं भर्जनपात्रपकं पृथुकादीति व्याख्यानं, तन्मूलादर्शनादुपेक्षितम् । स्नहो घृतादिः तत्पकं शष्कुल्यादि । पायसं पयःसिद्ध ओदनः । अत्र च स्त्रद्रान्नभुज इति वचनादेतानि
स्द्रान्नादिनिष्टत्तेनैव भोज्यानि । कचित्तु अश्द्रान्नभुज इति पाटः।
तत्र श्दुस्य जलाग्निपकं यो नाइनाति तेनापि भोज्यमित्यर्थः ।

अङ्गिराः,
स्वपात्रे यत्तु विन्यस्तं दुग्धं यच्छति निस्रशः।
पात्रान्तरगतं ग्राह्यं श्ट्रात्स्वग्रहमागतम् ॥
श्ट्रविश्मनि विमेण क्षीरं वा यदि वा दिध ।
निष्टत्तेन न भोक्तव्यं श्रुद्रान्तं तदिप स्मृतम् ॥
मनुः,
नाश्रोत्रियकृते यत्ते ग्रामयानिहृते तथा ।
स्त्रिया क्षीवेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मणः क्षचित् ॥
अश्रीलमेतत्साधूनां यत्र जुहस्यमी हविः।
मतीपमेतदेवानां तस्मात्तत्पार्वर्जयेत् ॥
मत्तकुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन।

अश्रोत्रियः अध्ययनरहितः ऋत्विग्यजमानो वा तेन तते
प्रारच्धे । अग्नीषोपीयवपायागादृद्ध्वेमिप । ततः पूर्वे, तस्मादाहुर्ने
दीक्षितस्याद्मीयादिखादिश्रुखा सामान्यतो दीक्षितास्मोजनिनषेथेन प्राप्त्यभावाद । ग्रामयाजी बहुयाजकः । स यस्य होमकर्ता
तस्याप्यकौ न भोक्तव्यम् । स्त्रिया हुते स्त्रिया यत्र वैद्यदेवादिकं
छतं तत्र । एतच ऋत्विगादिसम्भवविषयम् । असम्भवे स्त्रिया अपि
सायं वैद्यदेवादिविधानाद।छीवः नपुंतकः।अश्रीलम् अश्रीकरम् ।
प्रतीपं प्रतिकूलम् । मत्तो धनादिना मद्येन वा । मत्तादीनां च यावन्मदादियोगस्तावदभोज्यास्ता । आतुरो महारोगोपस्रष्टः ।

तथा-

गना चात्रमुपाघातं घुष्टातं च विशेषतः ।
गणात्रं गणिकात्रं च विदुषा च जुगुप्तितम् ॥
स्तेनगायनयोश्चैन तक्षणो वार्धुषिकस्य च ।
दिक्षितस्य कद्यस्य वद्धस्य निगडस्य च ॥
अभिश्चस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च ।
धक्तं पर्युषितं चैव शुद्रस्योच्छिष्ट्रभेवच ॥
चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्ट्रभोजिनः ।
खग्नात्रं स्तिकात्रं च पर्याचान्तमनिर्दश्चम् ॥
समासमाभ्यां विपाभ्यां विषमं सममेत्रच ।
पूजातो दीयमानं च न ग्राह्यं देयमेत्रच ॥
अनिर्वतं वृथामांसमत्रीरायाश्च योषितः ।
दिषद्त्रं नगर्यत्रं पतितात्रमवश्चतम् ॥
पिग्धनावृतिनोश्चात्रं कृत्वस्यात्रमेवच ॥
कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतरकस्य च ।

सुवर्णकर्त्त्रवेणस्य शस्त्रविक्रायणस्तथा ॥ श्ववतां शौण्डिकानां च चैछिनिर्णेजकस्य च । रजकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपार्तिर्गृहे ॥ सृष्यिनत् ये चोपपितं स्त्रीजितानां च सर्वशः । आनिर्दशं च पेतास्त्रमतुष्टिकरमेत्रच ॥

भुज्यतामत्र ये केचिद्धोजनाथिन इत्याद्याद्दिश्य यदत्रं दीयते तत् घुष्टात्रम्।अन्यस्मै प्रतिश्चत्य यदन्यस्मै दीयते तद्वा घुष्टात्रापिति मेधातिथिः।विशेषत इति दोषाधिक्यज्ञापनार्थम्।गणः सङ्घः।भ्रा-त्रादीनां त्वविभक्तानां न गणव्यपदेशः।गणिका वेश्या ।विदुषा वेदार्थविदा मध्यस्थेन जुगुष्सतं निन्दितं जुगुष्सातोऽन्येन हेतुना दोषाज्ञानेऽपि।स्तेनः परस्वापद्दारी।गायनः गानेन यो जीवति। तक्षा तक्षणद्यस्युपजीवी। वार्धुषिको निषिद्धदृद्ध्युपजीवी।

तथाच मनुः,
समर्घ पण्यमाहृत्य महार्घ यः प्रयच्छित ।
स वै वार्धुषिको नाम यश्च दृच्चा प्रयोजयेत ॥
आत्मस्तुतिप्रनिन्दाकर्ता वा वार्धुषिकः ।
तथाच विष्णुः,
यस्तु निन्देत्परं जीवं प्रशंसत्यात्मनो गुणान् ।
स वै वार्धुषिको नाम ब्रह्मनादिषु गर्हितः ॥
दीक्षितः दीक्षणीयष्ट्रचा संस्कृतः ।
तस्यात्रं सोमक्रयात्माक् न भोक्तव्यम् ।
अग्नीषोमीयनपायागाद्वा प्राक् । अग्नीषोमीयसंस्थाया वा
पाक् दीक्षितोऽकीतराजको ऽग्नीषोमीयसंस्थायामेन हुतायां वा
वपापां दीक्षितस्य भोक्तव्यमित्यापस्तम्बवचनात् । अकीतराजकः
अभोज्यात्र इति शेषः । एते पक्षा आपदनापद्भदेन व्यव्वस्थिताः ।

कदर्यः कुपणः।

तथाच देवलः,

आत्मानं धर्मकृसं च पुत्रदारांश्च पीडयेव ।

लोभाद्यः प्रचिनोत्पर्थान्स कद्यं इति स्मृतः ॥

वद्धस्य रज्जवादिना, वाङ्मात्रेण वा रुद्धस्य । निगडस्य निगडनतः मत्वर्थलक्षणया, अर्वाआदित्वान्मत्वर्थायाच्मत्वेन
वा । यद्वा निगडस्येति तृतीयार्थे षष्ठी । तथाच निगडेन बद्धस्येत्यर्थः
इति कल्पतरुः । अभिवास्तः पतनीयैः कर्मभिरभियुक्तः । षण्ढः
क्रीवः स्त्रीपुंसन्यक्षनरहितः । पुंश्चली न्यभिचारिणी। दाम्भिकः छबनाधर्मचारी। शुक्तं यदन्यरसं द्रन्यान्तरसंसर्गादिनाऽत्यम्लीभवाते।
अत्यम्लं शुक्तमारन्यातमिति बृहस्पतिनचनानुसाराद । पयुर्षितं
राज्यन्तरितं तदशक्तमिप । उदयास्तमयान्तरितं पर्युषितं, तच्च दिवा पक्षं रात्रो रात्रिपकं दिवा अभोज्यामिति हरद्तः । शूद्धस्योविच्छष्टं न भुञ्जीत । सामान्यत उच्छिष्टभोजनमितिषेघेऽपि दोषाधिवयत्त्यापनार्थे पृथग्ग्रहणम् । यद्वा शूद्धभुक्तिशिष्टं स्थालीस्थमापे न
भे।ज्यम् ।

यथाहादित्यपुराणे,

श्द्रभुक्तावाद्येष्ठं तु नाचाद्धाण्डस्थितं त्वि ।

यद्वा शुद्रस्य अन्नं न भुञ्जीत उच्छिष्टं च यस्य कस्यापि । चिकित्सको भिषम्बृच्युपजीनी । मृगयुर्मृगघाती स च इषुव्याति-रिक्तानागुरादिना यो मृगान्हन्ति । तथाच—

गौतमः, मृगय्वनिषुचारीति ।

क्रूरो दढाभ्यन्तरकोषः । डच्छिष्टभोजी निषिद्धोदिछष्टभो-जी । उग्रो दारुणकर्मा, क्षत्रियाद्वैदयायामुत्पन्नो वा । वैद्याशुद्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ ।

इति याज्ञवल्क्योक्तेः । उग्रो राजा वा । उग्रो मध्यमशीरिवेति श्रुतौ प्रयोगदर्शनात् । स्नुतिकान्नं स्नुतिकामुद्दिश्य यत्कृतं तत् तत्कु-लजैरपि न भोक्तव्यम्। पर्याचान्तम् इतरानेकपङ्किस्थान् परिभूय यत्राक्ते भुज्यमाने गुरुव्यतिरिक्तेन केनाप्याचम्यते तद्वं पर्याचा-न्तम् ।अगुरुभिराचमनोत्थाने चेत्युशनःस्मरणात्।यद्वा परिगतमाचा-न्तं गण्डूषग्रहणं यस्मिंस्तत् पर्याचान्तम् । आचमनात्माग्गण्डूषग्रह-णादूष्वीन भोक्तव्यम्। अनिर्दर्शं स्नुतक्यन्नम्।विद्यादिना तुल्ययोविष-मपूजया दीयमानमन्त्रमभोज्यम्। एवं विद्यादिना विषमयोः समपूज-या दीयमानमग्राह्मप्।दात्राऽपितथा न दातव्यमित्यर्थ इति कल्पत-रुः। एवं च समाभ्यां सहितावसमाविति मध्यमपदछोपी समासः। अनिर्वतं अर्चाईस्य यदवज्ञया दीयते । तथामांसं देवापित्रा-युदेशेन यन्न कृतम् । अवीरा पतिपुत्ररहिता। पतिपुत्रवतीति निया-मकसम्बन्धेन पतिपुत्रान्यतरत्वावाच्छन्नाभाववतीति कोचित्तु अपरिणीताया अवीरात्वं मा प्रसाङ्क्षीदिति पतिध्वंसका-लीनपुत्राभाववती अवीरा । पुत्रपदं च पौत्रप्रपौत्रयोरप्युवलक्षणिन साहुः । सा च असंबन्धिन्येव अभोज्यान्ना, तथैवाचारादिति श<del>ु-</del> <mark>छपाणिः । द्विषन्द्वेषकर्ता। नगरी नगराधिपः अराजाऽपीति मेघा-</mark> तिथिः । पतितो <mark>ब्रह्महादिः । अवश्चतं क्षवश्वसहितम् ।</mark> पिश्चनः स्नूचकः । अनृती कूटसाक्ष्यादिः। क्रतुविकयकः मदीयं क्रतुफलं तवास्तु इस-भिधाय यो धनं गृह्णाति । दील्रूषो नटदृत्युपजीबी । तन्तुवायः स्र-चीकर्मोपजीती। कृतन्नः उपकृतं यो न मन्यते। कर्मारो छोहकारः । निषादः सङ्कीर्णजातिभेदः। रङ्गावतारकः नटगायनव्यातिरिक्ती रङ्गाबतरणकारी। प्रतिरङ्गं यो गच्छति कुत्रछात्स वा रङ्गावतारक इति मेघातिथिः। सुवर्णकत्ती सुवर्णस्य विकारान्तरकृत् । बैणो वे-णुळेदने।पजीबी । वैणो बादिश्रजीवन इति मेघातिथिः । शस्त्रवि-

क्रयी शिसदः। द्रवान आखेटकाद्यर्थ थुनाम पोषकः। भौण्डिको मद्यविक्रेता । चेलिनेणेजकः वस्त्रश्नालनजीवी । रजकः वाससां नीलादिरागकर्ता । नृशंसः निर्दयः । उपपतिर्जारो यस्य यहे विश्वितास्तिष्ठति, यो वा उपपति मृष्यित सहते,तयोरक्रमभोज्यम्। सर्वेद्यः सर्वेकर्मसु श्लीजितानां स्वीपरतन्त्राणाम् । अनिर्देशं च भेताः संवेद्यान्तरे प्रेतमुद्दिय यस्यक्तं तद् अस्ताकेनोऽप्यशं न भोक्तन्यम् । अतुष्टिकरं यस्यान्तस्य भोजने मनो न तुष्यति ।

याज्ञवल्कयः,
क्ररोग्रपतितवात्यदाम्भिकोच्छिष्ठभोजिनामः ।
व्रात्यः पतितसावित्रीकः । अतं न भोक्तण्यापित्यतुषङ्गः ।
पुनः स एव,
नृशंसराजरजककृतप्रवधजीविनामः ।
वधजीवी प्राणिवधेन यो जीवति ।
तथा,
पिश्चनानृतिनोश्चेव तथा चाक्रिकवन्दिनामः ।
एवामन्नं न भोक्तन्यं सोमविक्रयिणस्तथा ।।
चाक्रिकः शकटोपजीवी तैल्लिकश्च । सोमविक्रयी सोमलताविक्रता ।

यमः,
नटनत्तंकतक्षाणश्चर्मकारः सुवर्णकृत् ।
स्थाणुकाषण्डगणिका अभोज्यान्नाः प्रकीर्तिताः ॥
गान्धवो लोहकारश्च सौनिकस्तन्तुवायकः ।
वस्त्रोपजिवी रजकः कितवस्तस्करस्तथा ॥
ध्वजी मानोपजीवी च शूद्राध्यापकयाजकौ ।
कुलालश्चित्रकर्मा च वार्ध्वी चर्मविक्रयी ॥

रसाश्रयावस्थानुकृतिकपनाट्यकर्ता नटः । भावाश्रयावस्थानुकृतिकर्त्ता नर्तकः । स्थाणुका अभातृमतीति कल्पतरः ।
स्थाणुपाषण्डगणिका इति पाठे तु स्थाणुपाषण्डाः पाश्रपताः
शिवसम्बन्धिवेदबाद्यालिङ्गधारिण इत्यर्थः । गान्धवः गान्धवंशास्थोपजीवी । सौनिकः माणिवधकर्ता । चक्रोपजीवी वाकटोपजीवी । कितवो द्यूतकृत । ध्वजी शौण्डिकः । मानेपिजीवी धान्यादिमानेन यो जीवति । कुलालोऽत्रास्त्रकीयः । शूद्रस्य चास्त्रभुतस्येति वसिष्ठवचनानुसारात् । यस्तु देवलेन कुम्भकारो भोज्यान्न उक्तः स स्वकीय एव ।

सुमन्तुः, अभिशस्तपिततपैनिभवभ्रूणहपुंश्रल्यस्नविशस्त्रका-रतैलिकचाकिकध्वजिसुवर्णकारलेखकषण्डकवन्धकीगणकगणिका-न्नानि चाभोज्यानि सौकरिकच्याधनिष्पचरजकरङ्गकारवहडच-र्भकारा अभोज्याना अप्रतिग्राह्याः ।

पुनर्भुरन्यपूर्वा तस्यां जातः पौनर्भनः। अस्तं धनुः। विश्वस्तं विविधशस्त्रमनेकप्रकारं खड्गादि। लेखकश्चित्रकारः। षण्टको नपुंसकः। बन्धकी अभिसारिणी। सौकरिकः स्त्रकरोपजीवी। निष्पचो यः पाकं न करोति यतिर्वस्त्रचारी चोति कल्पतरुः। तन्न।

द्वावेवाश्रामिणौ भोज्यौ ब्रह्मचारी गृही तथा ।

मुनेरत्रमभोज्यं स्यात सर्वेषां लिङ्गिनां तथा ॥

इसपरार्कधृतापस्तम्बवचनविरोधात्।भोज्यौ भोज्यास्तौ।यथाश्रुतार्थत्वे मुनेरभोजनीयतापत्तेः । अत्रश्चेतद्वचनानुसाराजिष्पचपदं

यतिपरपेव । वरुडो वैणः । असं नाद्यीमसनुदृत्तौ—

वसिष्ठः,

श्रुद्रस्य चास्त्रभृतस्य उपपतेर्यश्चोपपाति मन्यते यश्च गृहान् दहेत् यश्च त्रधार्देणोपहन्यात् । को भोज्य इतिचाभिकुष्टं गणान्नं गणिकानं च।

अथाप्युदाहरानित,
नाश्चानित वननतो देवा नाश्चानित रुपछीपतेः ।
भार्याजितस्य नाश्चानित यस्य चोपपतिर्यहे ॥
वधाईण निषादिना । रुपछी श्रुदा उन्नानसोक्ता वा। यथा,
वन्ध्या तु रुपछी न्नेया रुपछी च मृतप्रजा ।
अपरा रुपछी न्नेया कुमारी या रजस्वछा ॥
अस्याः पर्तिर्रुपछीपतिः ।
गौतमः,

उत्सृष्ट्यंश्वरपभित्रास्तानपदेवयदण्डिकतक्षकद्रयंवन्धनिकचिकि-त्सकमृगय्वनिषुचार्युच्छिष्टभोजिगणविद्वेषिणामपाङ्कानां प्राक् दुवेलाद्वथान्नाचमनोत्थानव्यपेतानि ।

उत्सृष्टः पितृभ्यां परिसक्तः।

गण्डस्योपरिजातानाम् परित्यागो विधीयते ।

इत्यादिना कारणेन प्रातिकूल्येन वा । अनपदेश्यः अविज्ञान्तकुळाचारः । स्नित्वपुंस्वाभ्यामनिर्देश्य इसन्य । दण्डिकः द-ण्डाधिकारे नियुक्तः । बन्धनिकः कारागाराध्यक्षः । मृगय्वानिषु-चारित्येकं पदम् । तेन पाशादिना मृगहन्तैवाभोज्यासो नेषुणेति सिद्धम् । न मृग्योरिषुचारिणः परिवर्ज्यमस्निति वसिछोऽपि।

पाक् दुर्वलात दुर्वलात्माक् श्राद्धमकरणे ये पठिता अ-पाक्कियाः स्तेनादयस्यक्तात्मपर्यन्तास्तेषामक्रतमायाश्चित्तानामन्नं न भोक्कव्यमिसर्थः । दुर्वलो हीनमजननकोशः । ते च-

स्तेनक्कीबपिततनास्तिकतद्दृत्तिवीरहाग्रेदिधिषूदिधिषूपितिस्ती-ग्रामयाजकाजपालोत्सृष्टाग्निमद्यपकुचरकूटसाक्षिपतिहारिका उपप-तिर्यस्य च स कुण्डाबी सोमविक्रय्यगारदाहिगरदावकीर्णिग- णप्रेष्यागम्यागामिहिस्तपरिवित्तपरिवेत्तृपर्याहितपर्याधातृसक्तात्मे-त्यनेनोक्ताः ।

नास्तिकः मेसभावापवादी । तदृष्टात्तिर्नास्तिकष्टात्तः मेत्यभा-वमङ्गीकृसापि यस्तद्वुक्छं न चेष्टते । वीरहा यो बुद्धिपूर्वमग्नी-नुद्रासयति। वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्रासयतहाते श्रुतेः । अग्रोदिधिषूदिधिषूपतीति पतिशब्दः मत्येकं सम्बध्यते । ते च मनुनोक्ते ।

ज्येष्ठायां यद्यन्हायां कन्यायामुह्यतेऽनुजा । सा चाग्रेदिधिषूर्ज्ञेया पूर्वा तु दिधिषूर्वता ॥ इति । कचित्त अग्रोदिधिष्विति हस्त्रोकारान्तः पाठः। तदाऽयमर्थः। यस्य पूनर्भुरेत प्रधानभृता भार्या सोऽग्रेदिधिषुः। दिधिषूः पुनर्भूः तस्याः पतिर्दिधिषूपतिः । अग्रेदिधिषोर्दिधिषूपतित्वेऽपि पृथग्-ग्रहणं दोषाधित्रयरूयापनार्थम् । अमरकोशोऽप्ययमर्थः स्पष्टः ।

पुनर्भूदिधिषू इदा द्विस्तस्या दिधिषुः पतिः । स तु द्विजोऽग्रेदिधिषुः सैव यस्य कुटुम्बिनी ॥ इति ।

स्वीयाजकः स्वीयधानकर्मानुष्ठापियता । अजपालः अजरक्षणजीवनः । उत्स्रष्टाग्निराशोचाद्यनुपपत्त्या प्रमादाद्वा विच्छिन्नागिन्नाः। वीरहग्रहणं दोषाधिक्यक्यापनार्थम् । मद्यपः सुराव्यतिरिक्तमदजनकद्रव्यस्य पाता। सुरापस्य पतितत्वेनैव प्रतिषेधात् । कुचर्
इति । चरित कर्म कुत्सितम् । कूटसाक्षी साक्ष्ये अनृतस्य वक्ता ।
प्रतिहारिको द्वारपालनद्यत्तिः । उपपतिः जारः । यस्य च सः स
उपपतिर्यस्य भाषीयाः । कुण्डस्यान्नमञ्जातिति कुण्डाशी । कुण्डग्रहणं गोलकस्याप्युपलक्षणम् । तौ च कुण्डगोलकौ मनुनोक्ती,

परदारेषु जायते द्वौ सुतौ कुण्डगोलकौ । पसौ जीवाते कुण्डस्तु मृते भर्तारे गोलकः ॥ इति । तयोस्तु प्रतिषेघोऽर्थादेव ज्ञेयः । यद्वा पाकपात्रं कुण्डं तत्रैव कि चिदेशे भुअते तत्र सर्जान्त ते कुण्डाशिनः । गरदो विषस्य दाता । अवकीणीं यो ब्रह्मचारी स्त्रियमुपेयात । हिंसः प्राणिवधरुचिः । परिवेचृपरिवित्ती—

परिवेत्ताऽनुजोऽनृहे ज्येष्ठे दारपरिग्रहात । परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान्—

इत्यमरोक्तौ । ज्येष्ठेऽकृताधाने कृताधानः कानिष्ठः पर्याधाता ज्येष्ठः पर्याहितः । त्यक्तात्मा स्वोद्बन्धनादौ प्रष्टत्तः इति ।

व्याऽत्रं देवताचनुदेशेन केवलं यदात्मार्थं पच्यते। आचम-नोत्थानव्यपेते आचमनेन उत्थानेन वा व्यपेतम् अपेतादन्यद्यपेतं साहितमित्यर्थः। यद्भोजनमध्ये कोपादिना आचम्यते उत्थीयते वा ते अन्ने अभोज्ये, आचमनानिमित्तोपनिपातेन। कृते त्वाचमने नायं निषेधः।

अन्नमभोज्यमित्यनुरत्तावापस्तम्बः,

सर्वेषां च शिल्पजीविनां ये च शस्त्रमाजीविन्त ये चाधि भि-ष्यवार्धिषको दीक्षितोऽक्रीतराजकोऽम्रीषोमीयसंस्थायामेव हुतायां वा वपायां दीक्षितस्य भोक्तव्यं यज्ञार्थे चानिर्दिष्टे शेषाद् भुजीर-क्षिति ब्राह्मणं क्षीवो राज्ञां मैषकरोऽहिवर्याजी चार्यविधिना च म-ब्रिजितो यश्चामीनपास्यति यश्च सर्वान्ती च श्रोत्रियो निराक्नातिर्द्ट-ष्ठीपतिर्मत्तः उन्मत्तो बद्ध ऋणिकः मत्युपविष्टो यश्च मत्युपवेश्वयते तावन्तं कालम् ।

शिल्पं चित्रनिर्माणादि । ये च शस्त्रमाजीवान्त क्षत्रियवर्जम । येचाधि स्थावरं जङ्गमं वी बन्धकमुपजीवान्त । अक्रीतराजक इत्यादि व्याख्यातार्थम्।राज्ञां मैषकरः राज्ञामिति बहुवचनाद्वामादेर्यः भैषकरस्तस्यापि प्रतिषेधः । अहविर्याजी अहविषा नरहाधरादिना यो यजतेऽभिचारादी, यथा, यमभिचरेत्तस्य छोहितमवदानं क्र-त्वेति । चारी गृहचारी । अविधिना च प्रविज्ञतः शावयादिः। यश्च सर्वान्वर्ज्यते न कचिद् भुक्के न कश्चिद्धोजयति। यश्च सर्वान्नी सर्वेषा-मन्नं भुक्के । श्रोत्रिय इत्युभयशेषः । श्रोत्रियोऽपीत्यर्थः। निराक्तिः निःस्वाध्यायः । निर्वत इति केचित् । उन्मत्तो भ्रान्तः । ऋणिक उत्तमर्णः । स चेत्पत्युपविष्टः अध्मर्णं प्रति धनग्रहणार्थमनञ्चननुप-विष्टो, यश्चाधमर्णं उत्तमर्णमदानेन प्रत्युपवेश्चयते ।

पुनरापस्तम्बः, पुण्यस्येष्मतो भोक्तव्यं पुण्यस्यानीष्मतो न भोक्तव्यम् । पुण्यस्य धार्मिकस्य ईष्मतः प्रार्थयतः । द्याङ्कालिखितौ,

भीतरुदिताक्रन्दितावक्रुष्टक्षुतपरिभुक्तविस्मितोन्मचावधूतराज-पुरोहिताक्रानि वर्जयेत ।

भीतः त्रस्तः । रुदितः अश्रुपातवात् । आक्रन्दो दुः खितया संतत्राब्दकरणं तद्वात् । अवक्रुष्टो जुगुप्तितः । खुतः छिक्कावात् ।
परिभुक्तः सर्वतोभावेन भुक्तं शेषीकृतमन्नं येन, निःशेषात्रभोजनशील इति यावत् । विस्मितो विस्मयवात् । अवधूतः साधुभिविहिष्कृतः । भीतेत्यादौ सर्वत्रादिकर्मणि कः । तेन भयादयोध्वत्रिमाना एव निमित्तमिति बोद्धव्यम्। राजा जनपदेश्वरः। पुरोहितो
यस्य कस्यचित् ।

पुनः शङ्खिलतौ,

विद्विषणस्य नाश्रीयाद्वद्याच्छित्पापकारिणाम् ।
श्राद्धतगणात्रानि परिभूतानि यानि च ॥
विद्विषणो विद्वेषणशीछः । त्रह्य वेदस्तं छिनति नाशयतीति वसाच्छित । श्रादं मेतश्राद्धम्।सूतो ब्राह्मण्यां स्रतियाज्ञातः ।

परिभुतानि तिरस्कृतानि ।

द्वलः,

पतितात्रमभोज्यात्रमपाङ्केयात्रमेवच । श्रूद्रात्रं कुत्सितात्रं च द्वितं परिदर्जयेत ॥ अभोज्याः पुंश्चल्यभिवस्तादयः । द्वितं केवाकीटादिभिः । वस्तिष्टः

आशीचे यस्तु श्रूहस्य स्नुतके वापि भुक्तवान् । स गच्छेत्ररकं घोरं तिर्यग्योनो च जायते ॥ अनिर्दशाहे परशवे नियोगाद्धक्तवान् द्विजः । कृषिर्भृत्वा स देहान्ते तां विष्ठां समुपादनुते ॥ परश्चेत्र, यदीयमाशीचं यस्य नास्ति तस्य स परः, परस्य मृतकाशीचाभ्यन्तरे ।

यमः,

यस्तु प्राणान्तिमुश्चेत सुरका श्राइं नवं द्विजः ।
अयाज्यासु तु घोरासु तिर्यग्योनिषु जायते ॥
यस्तु प्रजायते गर्भो सुरका श्राइं नवं द्विजः ।
स न विद्यापवाप्नोति सीणायुश्चेव जायते ॥
नवश्राद्धमुक्तम् आश्वलायनगृद्धपरिचिष्टि,
नवश्राद्धं द्वाहानि नविषश्चं तु षड्ऋत्व ।
अतः परं पुराणं वे त्रिविधं श्राद्धमुच्यते ॥ इति ।
अयाज्याः याज्याञ्छागादयस्तेम्योऽन्याः ।
व्याङ्खः,

पराशीचे नरो भुक्ता कृमियोनी प्रजायते। भुकाऽन्नं म्रियते यस्य तस्य योनी प्रजायते॥ आपस्तम्यः, यस्य कुछे म्रियेत न तत्रानिर्दशे भोक्तव्यं तथाऽनुरियतान्यां स्वतिकायामन्तःशवे च ।

अनिर्दश्वहत्याशीचकालोपलक्षणम् । स्नुतिकानुत्थानेनापि अशोचकालोपलक्षणाद्यावदाशीचमभोज्यम् । अन्तःशवे अशीचा-निधकारिणोऽपि यस्य ग्रहमध्ये शवस्तद्गृहे तद्त्रं, शवी याबद्धा-मान्न निर्हियते तावत् , अभोज्यमिति हरदत्तः ।

अङ्गिराः,

जन्मप्रभृतिसंस्कारे वालस्यासस्य भाजने । असपिण्डेर्न भोक्तव्यं वमशानानते विशेषतः ॥

बालस्य जन्मप्रभृतिसंस्कारइत्यन्वयः । अन्नस्य भोजने, रा-गतः प्रसक्तइति वेषः ।

भविष्यपुराणे,

यो ऽगृहीत्वा विवाहायि गृहस्थ इति मन्यते । अन्नं तस्य न भोक्तव्यं तथापाको हि स स्मृतः ॥ ज्ञातातपः,

यत्र नाइनान्त वे देवाः पितस्थ तथाऽतिथिः। व्यापाकः स विज्ञेयो न तस्याचाद कथंचन॥ अक्रिराः,

अप्रजानां तु नारीणां नावनीयाज्जातु तद्गृहे । मोहाद्वा पस्तु भुश्रीत स पूयनरकं व्रजेत ।। अप्रजाः अनपत्याः ।

यमः, अधीत्य चतुरो देदान्साङ्गोपाङ्गान् विद्योपतः । नरेन्द्रस्य गृहे अुक्ता कृमियोनी प्रजायते ॥ राजासं हरते तेजः शुद्राष्ट्रं ब्रह्मवर्चसम् । वैश्वाकं स्तिकाकं च लोकभ्यः परिकृत्ति ॥ तथा, राजमृत्यस्य यचाकं चौरस्याकं तथैवच । स्त्रके मृतके चाकं स्वर्गस्थमपि पातयेत ॥ अस्यापवादमाह अङ्गिराः, ब्रह्मक्षत्रविशां भुक्तो न दोवस्त्त्रिमहोतिणाम । स्त्रके शावआशोचे त्वस्थिसञ्चयनात्परम् ॥ इति । हारीतः,

राजानं तेज आद्ते श्रुद्रानं ब्रह्मवर्चसप् । गणानं गणिकानं च लोकानपि निक्तन्ताते ॥ य इच्छेच्छुद्धमात्मानं भोगाविष्टांश्च वेदितुम् । गणानं गणिकानं च दूरतः परिवर्जयेत् ॥ वेदितुम् अनुभवितुम् ।

मनुः,

राजानं तेज आदत्ते श्रूदानं ब्रह्मवर्चसम् ।
आयुः सुवर्णकारानं यश्चश्मीवकित्तः ॥
कारकानं प्रजा हन्ति बळं निर्णेजकस्य च ।
गणानं गणिकानं च लोकेभ्यः परिकृत्ति ॥
पूर्व चिकित्सकस्यानं पुंश्चल्या अन्नीमीन्द्रयम् ।
विष्ठा वार्धिषकस्यानं शक्चिकित्यणो मलम् ॥
ये एतेऽन्ये त्वभोज्यानाः क्रमशः परिकीत्तिताः ।
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यनं मनीषिणः ॥
पैठीनसिः,

गणानं गणिकानं च दुष्कृतं बाधुवेविष्ठा सांवत्सरघाण्टिक-ग्रामकूटानं विषं बन्धकीनां रेतो भिषक्शल्यकृतः पूर्वं परिविधि-परिवेविदानीवद्धमजनदृष्ठीपतिदिधिषुपतिपुनर्भुषुत्राणां रुधिरं पतितानां च।

सांवत्सरो ज्योतिषिकः। घाण्टिको वैतालिकः। ग्रामक्तृटः ग्रामे कपटव्यवहारवीलः। परिवेविदानः परिवेत्ता। विद्यमजननः छिन्न-विदनचर्मा।

वसिष्ठः, श्रद्यानस्य भोक्तव्यं चौरस्यापि विद्येषतः । न त्वेव बहुयाज्यस्य यश्चोपनयते बहुन् ॥ बहुयाज्यः बहूनां याजकः। मनुः, श्रोतियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वाधुवेः। मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्त्रमकल्पयन् ॥ तान्त्रजापतिरेत्याह मा क्रुध्वं विषमं समम् । इतमश्रद्धानस्य श्रद्धापृतं विशिष्यते ॥ यमः, अवधृतमविद्वातं सरोपं विस्मयान्विम् । गुरोरपि न भोक्तव्यमनं सत्कारवर्जितम् ॥ अवधूतं यदुच्छिष्टं बाग्दुष्टमपि यद्भवेद । अश्रद्धया हुतं दत्तमभोज्यं तद्दिजातिभिः॥ अविद्यास्य मुर्वस्य दुईत्तस्य च दुर्मतेः । अन्नमश्रद्धानस्य यो भुङ्के भूणहा तथा ॥ असुतानं च यो भुक्के स भुक्के पृथिवीमलम् । नृणामाहुमेलं चासं सर्वमने प्रतिष्ठितम् ॥ दुष्कृतं हि मनुष्यस्य अन्नमाश्रिस तिष्ठति । यो यस्यात्रमिहाइनाति स तस्याइनाति किल्विषम् ॥ अवधृतम् उज्झितम्। बाग्दुष्टं भक्ष्यमप्यभक्ष्याभिधायिशब्देनो-क्तम् । अविलिप्तो गवितः ।

आदित्यपुराणे,
विच्छं जामातरं मन्येत तस्य मन्यं न कारयेत ।
अप्रजायां तु कन्यायां नाइनीयात्तस्य वे गृहे ॥
बहादेये विशेषेण देवे भोज्यं सदैव तु ।
गान्धर्वे चैव राजन्ये कुर्याद्वे गमनागमम् ॥
बहादेये न वे कन्यां दस्वाऽश्वीयात्कदाचन ।
अथ भुजीत मोहात्मा स पूयनरकं व्रजेत ॥
आपस्तम्बः,

द्विषत् द्विषतो वा नाष्ट्रपश्चीयादोषेण वा मीमांस्यमानस्य मामांसितस्य पाप्पानं हि तस्य अक्षयतीति विद्वायते । मनुष्यमवसिष्ठाः,

अन्नादे भ्रूणहा माष्टि पत्यौ भार्याऽपचारिणी । गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम् ॥ किल्विषमित्यन्नादादिभिः मत्येकं संबध्यते। माष्टि संयोजयीत । चसिष्ठः,

न मृगयोरिषुचारिणः परिवर्ज्यमन्नं विज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्ष-साहस्त्रिके सत्रे मृगयांचकार तस्यासंस्तरसमयाः पुरोडाशा मृग-पक्षिणां प्रशस्तानाम् ।

अत्र इषुचारी द्विजातिरेव दित्तिकितो मृगयोपजीवी। तर-समया मांसमयाः।

शातातपः, वनस्पतिगते सोमे परात्रं ये तु भुञ्जते । तेषां मासकतो होमो दातारमधिगच्छति ॥ वनस्पतिगते सोमे अमावास्यायाम् । मनुः,

उपासते ये गृहस्थाः परपाकपबुद्धयः। तेन ते पश्चतां पेस व्रजन्सन्नाचदायिनाम् ॥ अन्नाद्यम् अन्नादिकम् । यमः, स्वपाके वर्त्तमाने यः परपाकं निषेवते । सो ऽव्वत्वं शुकरत्वं च गईभत्वं च गच्छति ॥ परपाकेन पुष्टस्य द्विजस्य गृहमेधिनः। इष्टं दत्तं तपोऽधीतं यस्यान्नं तस्य तद्भवेत् ॥ यस्यान्नेन तु भुक्तेन भार्या सम्धिगच्छति । यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा अन्नाद्रेतः प्रवर्त्तते ॥ याज्ञवल्क्यः, परपाकरुचिनं स्यादिनिन्द्यामन्त्रणाहते । हारीतजमद्ग्री, ब्राह्मणाञ्चेन दारिद्रचं क्षत्रियाज्ञेन पेष्यताम्। वैश्यान्नेन तु शूद्रत्वं शूद्रान्नेर्नरकं ब्रजेत् ॥ इति । अथाभक्ष्याणि।

तत्र मनुः,
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनातः ।
आलस्यादन्नदोषाच मृत्युर्विमानः जिघांसति ॥
लधुनं युक्षनं चैव पलाण्डुं कवकानि च ।
अमस्याणि द्विजातीनाममध्यमभवानि च ॥
लोहितानः दक्षनिर्यासान्त्रश्चनमभवांस्तथा ।
शेलुं गच्यं च पेयूषं मयत्नेन विवर्जयेतः ॥
आलस्यं सामध्ये सत्यप्यवश्यकर्त्तव्यकरणानुत्साहः । अन्नदोषो जात्यादिभिः ।

तथाच अविष्यपुराणे,
जातिदुष्टं कियादुष्टं कालाश्रयविद्वितम् ।
संसर्गाश्रयदुष्टं च सहक्षेतं स्वभावतः ॥
लयुनं गुझनं चैव पलाण्डं कवकानि च ।
वार्चाकनालिकालावु जपेयाज्ञातिद्वितम् ॥
न भसयोक्षियादुष्टं यद् हष्टं पतितैः पृथक् ।
कालदुष्टं च विद्वेयं ह्यस्तनं चिरसञ्चितम् ॥
दिधि भक्ष्यं विकाराश्च मधुवर्जं तदिष्यते ।
सुरालधुनसंसृष्टं पेयूषादिसमान्वतम् ॥
संसर्गदुष्ट्मेतिद्धं जूद्दोच्छिष्टवदाचरेत् ।
श्रूद्रोच्छिष्टं तु विद्वेयं पूर्वं श्रुद्रे मदि्चातम् ॥
विचिकित्ता तु हृदये अन्ने यस्मिन्मजायते ।
सहक्षेतं तु विद्वेयं पुरीषं तु स्वभावतः ॥
रसदुष्टं विकाराद्धि रसस्योते मदि्चतम् ।
पायसक्षीरपूपादि तिस्मन्नेव दिने तथा ॥

कालदृष्टिमित्यादेरयमर्थः। हास्तनं पर्युषितं सर्वमेवाभस्यम्। भस्यं पर्युषितं स्नेहाक्तं सद्यद्रस्यत्वेनानुज्ञातं, विकाराश्च यवगोधूममभन्वाः पर्युषिता अपि ये भस्यत्वेनानुज्ञातास्तेऽपि चिरसञ्चिता अतिविकृतगन्धरसाः सन्तो न मक्षणीया इत्यर्थः। मधु पुनश्चिर्-संस्थितमपि भस्यं,तदुक्तं मधुवर्जिमिति। लथुनं रसोनं सूक्ष्मव्वेतकं न्दनालं, गुञ्जनं लथुनाकारि लोहितसूक्ष्मकन्दकम्। कवकं छन्ना-कसहशं कुमुदमुकुलाकृति।

तयाच— ब्रह्मपुराणे, भधुकैटभद्रबाणां त्रिक्षिस्यासुरस्य च । विष्णुना इन्यमानानां यन्मेदः पतितं अवि ॥ पिण्डोपमं तु कुंखुण्डं कवकं चैससिक्षमम् । छत्राकं छत्रसदृशं दैसदेहसमुद्धवम् ॥

अमेध्यमभवानि साक्षाद्विष्ठाजातानि तण्डुलीयकादीनि मनु-ज्यादिजम्धवीजपुरीषोत्पन्नानि च । विद्जानीति याज्ञवल्कयवच-नाचे साक्षाद्विड्जा न भवन्ति अमेध्याक्रान्तभूमभवा दृक्षास्तिषां पुष्षफलान्यदृष्टान्येव ।

तदुक्तम् — बीधायनेन, अपेध्येषु च ये दक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगाः । तेपामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥

अत्र च वृक्षग्रहणाच्छाकादीनामेनंनिधानां प्रतिषेधः । सा-क्षादमेध्यजातेषु - वृक्षेषु यानि पुष्पफछानि तानि प्रतिषिद्धान्येच । वृक्षानिर्यासः वृक्षानिर्गतो रसः कठिनतां गतः । वृक्षनं छेद्नम् । तथा वृक्षनप्रभवानछोहितानपि वर्जयेदिसर्थः ।

तथाच-

तैत्तिरीयकश्रुतिः,

अथो खलु य एव लोहितो यो वा बश्चनानिर्येपाते तस्य नाइयं नान्यस्येति ।

तेन हिङ्गुकर्पूरादीनामप्रतिषेधः। दोलुः इलेष्मातकः। पेयुषम् अभिनवप्रस्तायाः क्षीरं यदस्पाग्निसंयोगात्कितनं भवति तद गृच्यं वर्ज्यम्।

भविष्यपुराणवचने वार्ताकुः व्वेतवार्ताकः, अलाबूश्च वर्तु-

लाकारा ग्राह्या।

अळावूं वर्तुळाकारां वार्चाकुं कुन्दसिक्रमम् ।

इति तिष्ठिषकवाक्यान्तरैकवाक्यत्वात्। नालिका कलम्बिका । यमः,

लयुनं युझनं चैन विलयं सुमुखं तथा।
कानकानि पळाण्डं च वर्जयेत्तु सदा बुधः॥
वरं स्नयं विन्नस्यापि सर्नमांसानि भक्षयेत्।
नैन छनाकमक्नीयाद् द्विजासपसदोऽपि सन् ॥
भूमिजं दक्षजं नापि छनाकं भक्षयन्ति ये।
अस्मग्रांस्तान्निजानीयात् ब्रह्मनादिषु गहिंतान् ॥
विलयो घृतमलम् । सुमुखः सर्पनिशेषः।
सुमुखस्तार्स्पतनये फाणिभेदे च पण्डिते।
इति विश्वकोशात्।
भुजङ्गोऽपि निदोष्यो सर्गोद्यो दीपनः स्मृतः।

इत्यायुर्वेदाद्धक्ष्यत्वमसक्तिः।विश्वस्य विश्वसनं कृत्वा। पार-यित्वेसर्थः। अपसदोऽपकृष्टः।

हारीतः,

छत्राकं विद्वराइं च पछाण्डं छशुनं तथा। भक्षयन्वे पतेद्विमो यदि स्यात्सर्ववेदवित ॥ विद्वराहो ग्रामश्क्रकरः। देवछः,

बलेष्मातको व्रजफली कौसुम्भं नालपस्तकात् ।
गृञ्जनं चेति श्वाकानामभक्ष्याणि प्रचक्षते ॥
पलाण्डं लशुनं शुक्तं निर्यासं चेति सर्वशः ।
कुचुन्दं व्वेतहन्ताकं कुम्भाण्डं च न भक्षयेत् ॥
कौसुम्भं कुसुम्भसम्भवपत्रम् । नालं कलम्बिका । मस्तको

वर्तुलालाबुः । रवेतरुन्ताकं रवेतवार्ताकुः । निर्यासो लोहितः ।

कुम्भाण्डं दाडिमसद्दाः फळिविशेषः । नित्यमभोष्यमिसनुरत्तौ — गौनमः,

किसलयनयाकुल्धनं निर्यासा लोहिता वश्चनाश्च । किसल्यः पल्लनाग्रमरोहः । नयाकु आहिच्छत्राकम् । आपस्तम्यः,

कीलालाषधीनां च कलअपलाण्डुपरारीका यचान्यत्परिच-सते क्याकु अभोज्यामिति हि ब्राह्मणम् ।

कीलालं सुरा तद्धं स्थापिता ओषधयो त्रीहिश्यामाकादय-स्तेषां, विकारमिति शेषः । कलअं रक्तलशुनम । परारीकः अवेत-पलाण्डुः ।

स्मृतिमञ्जर्यदाहृतायुर्वेदे पठ्यते, रसोनो दीर्घपत्रश्च पिच्छगन्थो महौषधम् । हिरण्यश्च पछाण्डुश्च नवतर्कः परारिका ॥ यञ्जनो यवनेष्टश्च पछाण्डोदेश जातयः।

यचान्यदेवंविधं कोविदारादि शिष्टाः परिचक्षते वर्जयन्ति,
तदिप न भोज्यामिति देशाः।

उदाना,

कुसुम्भनालिकाशाकं रन्ताकं पौतिकं तथा। भक्षयन्पतितस्तु स्पादपि वेदान्तगो द्विजः॥ रन्ताकं श्वेतं, श्वेतरन्ताकमिति देवलवचनात्।पौतिकं कण्ट-

किकरञ्जपत्रम् ।

पैटीनसिः,

वृन्ताकनालिकापोतकुसुम्भादमन्तकाश्चेति वाकफलानाम-भोज्याः।

अइमन्तको हसाविशेषः।

अश्मन्तकश्चन्द्रकस्तु कुशली चाभुपत्रकः । इति निघण्टुः । विष्णुः, न कदाचन वटपिप्पलशाकम् ।

न कदाचन वटापप्पल्झाकम् । वर्जयदित्यनुदृत्तौ—

याज्ञचल्क्यः,

देवतार्थं हावेः शिग्रुलोहितान्त्रश्चनांस्तथा । अनुपाकृतमांसानि विद्जानि कवकानि च ॥

देवतार्थं देवतार्थवल्युपहारिनिमित्तं साधितम् । हावैः होमार्थं यचरुपुरोडाशादि । एतच प्राक् प्रदानादभक्ष्यम् । शिग्रुः सौ-भाञ्जनः । अनुपाकृतं, पश्चयागे मन्त्रवदर्भाभ्यां प्रक्षशाख्या च पशोः स्पर्शनमुपाकरणं, तद्राहतम् । तथा,

द्याकुसरसंयावपायसापूपशष्कुलीः । <u>स्</u>र

व्या देवताचनुदेशेन केवलमात्मार्थ यत्पच्यते क्रुसरादि।
न पचेदस्ममात्मन इति वचनात्मितिषेषे सिद्धे क्रुसरादीनां पुनः
मित्षेषः मायश्चित्तविशेषार्थः । क्रुसराहित आदेनः।
संयावो घृतक्षीरगोधूमचूर्णसिद्ध उत्कारिकाख्यः। शब्कुली स्नेहपको गोधूमविकारः । मुद्गादिचूर्णसिद्धा सितला स्नेहपकेति तु
कल्पतरुः।

यमः,
पवाग्रं क्रसरं चैव पूपपायसभाष्कुलीः।
ऋजीषपक्षं मांसं च मत्स्यानप्यनुपाकृतान्॥
वर्जयेत्सर्वश्चक्तानि देवान्नानि हवींषि च।
स्नेहेन च समायुक्तं नैव सर्वं प्रयोजयेत्॥
ऋजीषपक्षं भौमोष्मपक्षम्।
गौतमः,

उद्धृतस्नेहविलयपिण्याकमिथतमभृतीनि चात्तवीर्याणि ना-इनीयात्।

पृथितं घोलितं द्धि । आत्तवीर्थं गृहीतसारम् । अवनीया-दित्यनुदृत्तौ—

विष्णुः,

नोद्धतस्तेहं, न दिवा धाना, न रात्रौ तिलसम्बद्धं न दिधि-सक्तून कोविदारवटपिप्पलकाकम् ।

देवलः,

न बीजान्युपभुञ्जीत रोगापित्तमृते बुधः ।
फलान्येषापनन्तानि बीजानां हि विनाशयेत ॥
नाइनीयात्पयसा नक्तं भुक्तं चेन्निशि न स्वपेत ।
न क्षीरमुत्रहजेत्पाप्तं पवित्रं हि पयः स्मृतम् ॥
बीजानि अङर्जननयोग्यानि । अत उपहतानां दिलतानां
पकानां वा न निषेधः ।

यमः,

भिन्नभाण्डे न भुञ्जीत न रात्री दिधसक्तुकान । दिवा दिधत्थधानासु रात्री तु दिधसक्तुषु ॥ कोविदारे च रजके तस्करे सतके तथा । क्लेष्मातके तथाऽलक्ष्मीर्निसमेव कृतालया ॥ दिधत्थः किपत्थः । स्ततके जननमरणाशीचे । ब्रह्मपुराणे,

राजमाषाः स्यूलमुद्रास्तथा वृषयवासकौ ।

मसूराः वातपुष्पाश्च कुसुम्भं श्रीनिकेतनम् ॥

सस्यान्येतान्यभक्ष्याणि न च देयानि कस्यचित ।

प्रादेशमात्रशिविसम्बान्धनः अलसान्द्रापरनामधेषा राजमा-

षाः । स्थूलमुद्गा मोथीति प्रसिद्धाः । दृषो वासा । दृषो वासा च सिंहिकेसभिधानात् । यवासको दुरालमा । मसूरो पङ्गल्यः चिपि-टाकृतिः शिविधान्यविशेषः । शतपुष्पा शताहा ।

आपस्तम्बः,

विलयनं मिथतिपण्याकमधुमांसं च विवर्जयेत । कृष्णधान्यं च श्दान्नं ये चान्येऽनाश्यसिम्नताः॥ अहाविष्यमनृतं क्रोधं येन च क्रोधयेत परम्। इच्छन्स्वर्गं यशो मेधां द्वादशैतानि वर्जयेत ॥

कृष्णधान्यं कलिङ्गकादि । अनाश्यम् अभक्ष्यं मण्डूकादि तेन संमितास्तुल्यत्वेन मताः । येन च न्यापारेण परस्य क्रोधो जायते तं न्यापारं स्वयमकुद्धोऽपि वर्जयेत् ।

वसिष्ठः,

उच्छिष्टमगुरोरभोज्यं स्त्रमुच्छिष्टमुच्छिष्टोपहतं च वसनकेश-कीटोपहतं च ।

स्त्रमुच्छिष्टं स्त्रयमेत्र किञ्चिद् भुक्ता त्यक्तम् । वसनमिह्
परिहितं वासः ।

सुमन्तुः,

केशकीटनचोपहतं क्त्रभिराघातं मेक्षितं चाद्धि पर्युषितं पुनः सिद्धचाण्डालावेक्षितमभोज्यमन्यत्र हिरण्योदकैः स्पृष्टाद ।

केशकीटबचोभिः अपहतं, केशोपहतं कीटोपहतं वचोपहतम् । वचोपहतं च यस्योपिर वागुच्चारिता तद्वचोपहतम् । मेक्षितं श्वभिरेव संश्विधानात् । अद्धि द्धिच्यतिरिक्तं पर्युषितं रात्र्यन्तरितम् । सि-द्धमन्नं पुनः सिद्धं द्विःपकादि । हिरण्योदकं हिरण्यस्पृष्टुमुदकम् ।

मनुः,

मत्तकुद्धातुराणां च न भुक्षीत कदाचन।

केशकीटावपन्नं च पादस्पृष्टं च कामतः ॥
भ्रष्टणद्वाविक्षितं चैत्र संस्पृष्टं चाप्युद्वयया ।
पतित्रणाऽवळीढं च श्रुना संस्पृष्ट्यमेव च ॥
कामत इत्युक्तत्वादकामतः पादस्पर्शे न दोषः ।
उदक्या रजस्वळा। पतित्रणा पक्षिणा अवळीढमास्वादितम्।
याज्ञवलक्यः,

भुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं इतस्पृष्टं पतितेक्षितम् । उदक्यास्पृष्ट्रसंघुष्टं पर्यायात्रं च वर्जयेत् ॥ पर्यायात्रम् अन्यसंबन्धि यदत्रमन्यव्यपदेशेन दीयते । यथा,

ब्राह्मणानं ददच्छ्दः शृदाशं ब्राश्चणो ददत् । उपाने विकास विकास वान्द्रायणं चरेत् ॥ उपाने विकास विकास

काककुक्कुरसंस्पृष्टं भुक्तं वा कृमिसंयुतम्। अभोज्यं तद्विजानीयाद्धर्मराजवचो यथा।। आपस्तम्बः,

अपयतोपहतमन्नमप्रयतं न त्वभोज्यमप्रयतेन शूद्रणोपहतम-भोज्यं यस्मिश्चान्ने केदाः स्याद अन्यद्वाऽमेध्यममेध्येरवसृष्टं कीटो-वाऽमेध्यमेवी सूचकलाऽङ्गं वा पदा वोपहतं सिचा वा सना वाड पपात्रेण वा दृष्टं गिरा वोपहतं दास्या वा नक्तमाहृतं अञ्चानं वा यत्र शूद्र उपस्पृशेदनईद्विर्वा समानपङ्गो अञ्चानेषु वा यत्रानुत्था-योज्छिष्टं प्रयच्छेदाचामेद्वा कुत्सियत्वा च यत्रानं दद्युर्मनुष्येरविद्या-तपन्यैर्वाऽमेध्यैः।

अपयतोपहतम् अपयतेनाश्चिनोपहतं स्पृष्टमप्रयतमश्चिन न त्वेनाभोज्यं कित्वप्रावधिश्रयणादिना शुद्धि कृत्वा भोज्यं भवति । अप्रयतेन तुश्द्रेण स्पृष्टं न कथञ्चन भोज्यम्। यस्मिश्चान्ने पाकद्वा-यां केवाः पतितस्तेन सह यत्पक्षं तद्व्यभोज्यम्। अन्यद्वा अभोज्यं नखादि यस्मिन्नने पाककाले पतितं तद्प्यभोज्यम् । भोजनकाले केशादिपाते तु-

बौधायनः,

केशकीटनखरोमाखुपुरीषाणि दृष्टानि तावन्मात्रमञ्जमुद्त्य वाषं भोजपामात ।

वसिष्ठस्तु,

कामं केशकीटानुद्धसाद्भिः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीर्य वाचा मदास्तमनं भुआतिति।

अमेध्यैः कलञ्जपलाण्ड्वादि।भिरवमृष्टं संसष्टमभोज्यम् ।

अमेध्यसेवी कृषिः कीटः यस्मिन्नने, तद्प्यभोज्यमिति शेषः। मृषकला मूषिकाविष्ठा, अङ्गं मृषिकपुच्छं पादादि वा यस्मिनने तद्प्यभोज्यम् । पदा पादेन बुद्धिपूर्वं स्पृष्टम् । सिचा परिहितवस्त्र-<mark>प्रान्तेन प्रक्षालितेनापि स्पृष्टम्। श्रुना कुक्कुरेण अपपात्रेण पतितस्रुति-</mark> कादिना स्पृष्टं दुष्टं च। दास्या प्रेष्ययानकं रात्रौ उपहृतमानीतम्। स्त्रीलिङ्गनिर्देवादासाहते न दोष इति केचित् । स्त्रीत्वपविविश्वतिमिति तु कल्पतरुः।नक्तामिति वचनात् दिवाऽऽहते न दोषः।भुञ्जानं यत्र शूद्र उपस्पृशेत, तदन्नमर्थभुक्तमप्यभोज्यमिति शेषः।अनईद्भिरमिज-नुविद्याचारशून्यैः समानपङ्क्तावन्नमभोज्यम्। अर्हद्भिर्वा समानपङ्-क्ती यदाऽर्धभुक्तेषु कश्चिदनुत्थाय भृयादेरुच्छिष्टं प्रयच्छेदाचामेद्वा तदेतरेषामर्द्धभुक्तमप्यभोज्यम् । कुत्सयित्वा विषं भुङ्क्षेत्रसादिना निर्भत्स्य यदनं दद्यस्तद्प्यभोज्यम् । मनुष्यैरवघातं, प्रयत्नत इति द्वाषः । अन्यवी अवेध्येमीजीरगर्दभादिभिः ।

चाङ्गलिखितौ,

तत्रापेयान्यभक्ष्याणि च वर्जयेदमेध्यपतितचण्डालपुष्कसर-जस्वलाकुणपकुष्ठिस्पृष्टानि ।

पुष्कसो म्लेच्छजातिविशेषः । कुणपः शवः । बृहस्पतिः,

नाचाच्छास्त्रनिषिद्धं तु भक्ष्यभोज्यादिकं द्विजः ।

गांसं विगिहितं चैव शक्तं बहुविधं तथा ॥

अत्यम्लं शक्तमारूपातं निन्दितं ब्रह्मवादिभिः ।

विगिहितं विष्टिनिनिन्दितम् ।

देवलः,

अभोज्यं प्राहुराहारं युक्तं पर्युषितं सदा । अन्यत्र प्रधुसकतुभ्यां भक्ष्येभ्यः सर्पिषो गुडात् ।। अवलीढं च मार्जारध्वाङ्ककुकुटवायसैः । भोजने नोपभुञ्जीत तदमेध्यं हि धर्मतः ॥ विश्रद्धपि चाहारं दूषितं कृषिजन्तुभिः । केदालोमनखैर्वापि दूषितं परिवर्जयेत् ॥

भक्ष्या छड्डुकादयः । ध्वाङ्कोऽत्र वकः । वायसस्य पृथगु-पादानात् । अक्नीयादित्यनुष्टत्ती—

हारीतः,

न रजस्तलया दत्तं न पुंश्रलया न कुद्रया।

न मळनद्वासमा नापरया द्वाराऽऽपश्चं न द्विः पकं न शक्तं न पर्युषितमन्यत्र गुडापिष्टसनतुस्नेहगोरसतैलादिषुपकातः न तैलद्ध्य-नुपानं नावश्चतान्नं न जुगुप्सितम् ।

मलबद्वासाः अमेध्यलिप्तनस्ता। अपरया द्वारा मुख्यद्वाराति-रिक्तद्वारेण। तैलादिषुपकादित्येकं पदम्। आर्षत्वाच्च सप्तम्यलुक्। तेन गुडपिष्टं सक्तवश्च स्नेहादिपकं चाति द्वन्द्वः। तैलादिण्वित्यत्र आदिपदाद् घृतसर्वपस्नेहग्रहणम् । न तैलद्रध्यमुपानम् भोजनाः नते तैलं दिधि वा यथा भवति तथा नाइनीयातः । अभोज्यमिसनुः हत्ती—

गौतमः, पर्युषितपद्माकमध्यस्तेहमांसमधूनि । क्षाकादीनि पर्युषितानि विहाय अन्यत्पर्युषितं नाइनीया-दिस्वर्थः ।

शङ्खलिवितौ,

नापणीयमञ्जमक्तीयात न द्विः पक्षं न शुक्तं न पर्युषितम-न्यत्र रागचुक्रवाडवद्धिगुडगोधूमयविषष्टिविकारेभ्यः।

आपणीयं हट्टात कीतं तच कृतानम् । रागे सुद्गदाहिष-गांसादिरसा वस्नगालिताः प्रलेहाः । चुकं चूक इति प्रसिद्धम् । पाडवाः स्वाद्वम्लकटुकस्वादाः प्रलेहा एव ।

वसिष्ठः,

अर्त्न पर्युवितं भावदृष्टं सहस्रेखं पुनःसिद्धगाममूजीवपकं, कामं तु घृतेन दथाऽभिधारितमुपभुक्षीत ।

आमं तण्डुसादि । कामं दशा घृतेनवाऽभिघारितमुपसुर्आः तेसनेन भोज्यान्तरासंभवे एव सुञ्जीत ।

आपस्तम्बः,

नापणीयमञ्जमश्नीयात्त्रया रसान् आममांसमध्छवणादीनि प्र रिहार्य तैलसपिषी त्प्योजयेदुदकेऽवधाय कृताः पर्युषितमखा-चापेयानाः शक्तं चेत फाणितपृथक्तण्डुलकरम्भमरुजसक्तुशाक-मांसपिष्टक्षीरिवकारै।षिववनस्पतिमूलवर्ज शक्तं त्वप्रयोगम् ।

आपणः पण्यवीथिका तत्र क्रीतम् आपणीयं तश्च क्रुतं ना-इनीयात् । त्रीह्यादिषु न दोष इति हरदत्तः । रसाः रसमधानानि गुढादिद्रच्याणि तान्यपि आपणीयानि नाइनीयात्, आममांसा- दीनि वर्जियत्वा । तैलसिंपी उदकेऽवधाय उदपात्रे मिणकादी निधाय उपयोजयेत । कृतानं पकानम् अपर्युषितम् अखाद्यापेयानाद्यं खाद्यं किठनं पिष्टकादि पेयं द्रव्यं पानकादि आद्यं मृदु भक्ष्यम् ओदनादि इदं नितयं अपर्युषितमपि शक्तं चेत क्रमेणाखाद्यम् अपेयम् अनाद्यं च भवतीत्यर्थः । काणितम् इक्षुरस्रविकारिवशेषः पाकजन्यो द्रवः । पृथक्तण्डुला भृष्टधान्यनिष्पन्नाश्चिपिटका इति मिसद्धाः । करम्भो दिधसक्तवः । भरुजा धानाः । काणितादिषु पर्युषितत्वादिदोषो नास्तीत्यर्थः। शक्तं त्वपरयोगिमिति । न विद्यते परयोगो यस्येति यत शक्तमखाद्यापेयानाद्यमुक्तं तद् द्रव्यान्तरा-संयुक्तम् । शक्तं तु केवलमिति देवलवचनात् ।

बृहस्पतिः,

दिधि भक्ष्यं शुक्तमि तथैत दिधिसम्भवम् । कन्दमृलफ्लैः पुष्पैः शस्तैः शुक्तासतं तु तत् ॥ अविकारि भवेन्मेध्यमभक्ष्यं तद्विकारकृत् ।

कन्दमूलफलैरिसादेरयमर्थः । यच्छुक्तं कन्दमूलादिभिः म-ज्ञास्तेः कृतसन्धानं यदि मोहादिविकारकारणं भवति तदा न भ-क्षणीयम् ।

यमः,

युक्तानि हि द्विजोऽन्नानि न भुझीत कदाचन ।
प्रशास्त्रितानि निर्दोषाण्यापद्धमी यदा भनेत ॥
प्रमारमाष्त्रं तथा पर्युषितं च न्यत ।
तत्तु प्रशास्त्रितं कृत्वा भुझीताज्याभिघारितम् ॥
यच्छुक्तं पर्युषितं च मस्ररमाषसंयुक्तं तत्मक्षास्याज्येनाभिघार्य चापदि भोज्यमित्पर्थः ।

मनुः,

यत्किञ्चित्स्नेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगिंहतम् । तत्पर्युषितमप्याद्यं हिनःशेषं च सर्वतः ॥ भिचरस्थितमपि ह्याद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः । यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चेव विक्रियाः ॥ याज्ञवल्क्यः, अन्नं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम् ।

अन्न पयुषित भाज्य स्नहाक्त चिरसास्थतम् । अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसिविकियाः ॥ यमः,

अपूपाश्च करम्भाश्च धाना वटकसक्तवः। शाकं मांसमपूर्वं च सूपं कृसरमेवच ॥ यवागूं पायसं चैव यचान्यत्स्नेहसंयुतम्। सर्वे पर्युषितं भोज्यं शुक्तं च परिवर्जयेत् ॥ काञ्चिका सफला या तु गृहे सुस्थापिता भवेत् । काञ्चिका सेव भक्ष्या स्यान्नान्यथा तु कदाचन ॥ इति । मिताक्षरायां चिस्छः,

अपूर्वधानाकरम्भसक्तुवटकतैल्रवायस्याकानि च शक्तानि वर्जयेत्, अन्यांश्च क्षीरिपष्टिविकारान् ।

देवीपुराणे,
द्याकृसरपूपानि पायसं मधुसपिषी ।
द्यामांसं च नाक्नीयात्पितृदेविविविज्ञितम् ॥
द्वस्यपुराणे,
चण्डालपितामेध्यकुणपैः कुष्ठिना तथा ।
द्वस्यक्तिकोदवयाकौलेयककुटुम्बिभिः ॥
दृष्ठं वा केशकीटाक्तं मृद्धस्मकरकाम्बुभिः ।
शुद्धपद्यात्सहृष्ठेखं प्रभूतं चोष्णमेवच ॥

कौलेयकाः क्वानः तएव कुटुम्बं पोष्यं तदस्त्येषाम् । तथा. उच्छिष्टेन तु शुद्रेण संस्पृष्टः परिवेषकः । द्रव्यहस्तस्तु यत्किञ्चिदद्यात्तच न भक्षयेत् ॥ मार्कण्डेयपुराणे, भिन्नभाण्डगतं तद्वन्युखवातोपसेवितम् । तद्वमपकं द्विः स्विन्नमवलीढमसंस्कृतम् ॥ पिष्टपाकेक्षुपयसां विकारा नृपनन्दन । तथा मांसविकाराश्च वज्यीश्चेव चिरोषिताः॥ ब्रह्मपुराणे, शूद्रभुक्ताविशष्टं तु नाद्याद्धाण्डस्थितं त्विप । 🚃 भविष्यपुराणे, आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपनीयते । भोक्ता विष्ठासमं भुङ्क्ते दाता च नरकं व्रजेत ॥ अङ्गुल्या दन्तकाष्ठं च प्रत्यक्षलवर्णं च यत् । मृतिकाभक्षणं चैव तुल्यं गोमांसभक्षणम् ॥ ब्रह्मपुराणे, एकेन पाणिना दत्तं शुद्रादत्तं न भक्षयेत् । घृतं तैलं च लवणं पानीयं पायसं तथा ॥ भिक्षा च इस्तद्त्ता या न सा ग्राह्या तु कुत्रचित्। षद्त्रिंशन्मते, द्विपोच्छिष्टं च यत्तैलमभ्यङ्गे योजितं च यत् । रात्री रथ्याहृतं यच भुत्त्का नक्तेन शुद्धाति॥ यमः, माक्षिकं फाणितं बाकं गोरसं छवणं घृतम्।

इस्तदत्तानि भुत्का च भोक्ता सान्तपनं चरेत ॥ षद्त्रिंशःमते, शणपुष्पं शाल्मलं च करानिर्माथतं दिध । बहिर्वेदि पुरोडाशं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत् ॥ वेद्यपलक्षितकर्पासम्बद्धः बहिर्वेदिशब्देन विवक्षितः। अथाभक्ष्यदुग्धानि ।

तत्र मनुः, अनिर्देशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमैकशफं तथा। आविकं सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां महिषीं विना । स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥ निर्दशा यस्याः प्रस्ताया दश दिनानि अपगतानि । एकश-फा एकखुरा अक्वादयः । आविकं मेषीक्षीरम् । सन्धिनी ऋतुमती। तथाच हारीतः,

सन्धिनी ट्रषस्यन्ती तस्याः पयो न पिबेद्दुमद्भवतीति । विचत्सा वत्सरहिता। आर्ण्यका मृगा रुरुपहिषपृषतादयः। गौतमः.

गोश्च क्षीरमनिर्द्यायाः सूतके ऽजामहिष्योश्च निस्तमाविकः मपेयम् औष्ट्रमैकवाफं स्यन्दिनीयमसुसंन्धिनीनां च। स्यन्दिनी वत्सं विनेव पस्तवयुक्ता । यमसूर्यमळापत्या । बौधायनः,

अनिर्देशाहासंधिनीक्षीरमपेयं विवत्सान्यवत्सयोः । अन्यवत्सा अन्यस्या वत्सेन या दुह्यते। आपस्तम्बः,

अपेयं तथैक बाफं पय उष्द्रीक्षीरमृगीक्षीरसंन्धिनीक्षीरयम-

सुक्षीराणीति । घेनोश्चानिंदशायाः । पयो न पिवेदित्यनुष्टत्तौ द्वारीतः,

न विवत्साया स्तेययोगात न इतवत्सायाः ज्ञोकाभिभृतत्वा-त न निणिक्ताया असर्वाकान्यस्याच्छिद्यात्मनाऽश्रीयात । एवं न नवस्तायाः सरजसत्वात्सप्तरात्रादित्येके द्वारात्रादित्य-परे मासेन पेयूवं भवतीसपरे एवं हाह द्वीमासी पृाययेद्वत्सं तृतीये दिस्तनं दुहेत चतुर्थे त्रिस्तनं दुह्याद्यथान्यायं यथाबलम् ।

विवत्सा विषक्वष्ट्वत्सा । निर्णिक्ताया निः दोषेण दुग्धायाः । ब्रह्मपुराणे,

घृतात्फेनं घृतानगण्डं पेयूषमथवापि गोः।
सगुडं मरिचाक्तं च तथा पर्युषितं दिधि।।
दीर्णं तक्रमपेयं च नष्टस्वादं च फेनवत ।
प्रमादाद्धक्षितैर्वापि वने पक्षव्रतं चरेत्।।
भविष्यपुराखे,

कपिछां यः पिबेच्छूद्रो नरके स विपच्यते । हुतकोषं पिनेद्विमो विमः स्यादन्यथा पश्चः ॥ ब्रह्मपुराणे,

अपि प्रयाणसमये राजौ न प्राज्ञायेद्धि।

पधुपर्कपदानं तु वर्जायत्वा तु कामतः।।

दिवा धानासु वसति राजौ च दिधसकतुषु॥

अलक्ष्मीः कोविदारेषु कपित्थेषु सदा स्थिता।

अथ मांस्यक्ष्याभक्ष्यनिर्णयः।

तत्र मनुः, एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः। मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने॥ मोशितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया।
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेवचात्यये॥
प्राणस्यान्नामिदं सर्व प्रजापितरकल्पयत्।
जङ्गमं स्थावरं चैव सर्व प्राणस्य भोजनम्॥
चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणां चाप्यदंष्ट्रिणः।
अहस्ताश्च सहस्तानां श्रुराणां चैव भीरवः॥
नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि।
धात्रैव स्रष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एवच॥
यज्ञाय जिभ्धमीसस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः।
अतोऽन्यथा पर्रोपहतमेववा।
देवान्पितृंश्चाचियत्वा खादन्मांसं न दुष्यित॥
देवान्पितृंश्चाचियत्वा खादन्मांसं न दुष्यित॥

एतत्पूर्वोक्तं भक्ष्याभक्ष्यं द्विजातीनां न शूद्रस्य । तेन लशुनादिभक्षणे तस्यादोषः । तन्मध्यपतितकाकाादिभक्षणं तु शिष्टिविगानादोषावहिमिति कल्पतरः । अत्र च द्विजातिग्रहणात वस्यमाणमांसवर्जनिवधानं चातुर्वण्यसाधारणम् । वर्जने तु विधिः सूर्यानीक्षणवत्सङ्कल्परूपः । प्रोक्षितं यज्ञार्थं मन्त्रेः संस्कृतम् । असंस्कृतान्
पश्च मन्त्रेरिसादिवाक्यशेषात । व्राह्मणानां च काम्ययेति । यथा
व्राह्मणाः केचित् प्रसेकं कामयन्ते त्वया मांसं भोक्तव्यमिति
तदा तेषामिच्छया एकवारं मांसं भक्षयतो न दोषः । सकृद् ब्राह्मणकाम्ययेति यमवचनात् । एवं च तस्येव ब्राह्मणस्य कामनान्तरे
न भोक्तव्यम्। एकब्राह्मणकामनया च भुक्तवता ब्राह्मणान्तरकामनायामित न भोक्तव्यम् । सकृदिति च क्रियमाणभोजनाभित्रायेण,
न तु ग्रासपरम् । तथैव व्यवहारात् । यथाविधिनियुक्त इति । मधुपर्के
श्राद्धे च नियुक्तः सन् अमोक्षितमित्र भक्षयेत । प्राणानामेवचा-

त्ययइति। यदा रोगेणान्नाभावेन वा मांसभक्षणव्यतिरकेण माणा-त्ययः सम्भाव्यते तदा मांसं भक्ष्यिमत्यर्थः । एषामेव पूर्वोक्ता-नामनुवादाः प्राणस्यान्निमत्यादयः । चराः हरिणादयः । अचराः तृणादयः । दंष्ट्रिणो व्याघादयः । अदंष्ट्रिणो हरिणादयः । स-हस्ताः मनुष्यादयः । अहस्ता मत्स्यादयः । क्रूराः अत्युत्साहिनः । भीरवः कातराः । यज्ञाय यज्ञार्थम् । जग्धिभीजनम् । अतोऽन्यथा पूर्वोक्तादन्यत्र । स्वयमुत्पाद्यति क्षत्रियविषयम् ।

तथाच महाभारते,

क्षित्रयाणां तु यो दृष्टो विधिस्तमिष मे श्रृणु ।
वीर्यणोपार्जितं मांसं यथा खादच दृष्यित ॥
आरण्यास्तर्वदैवसाः प्रोक्षिताः सर्वद्यो मृगाः ।
अगस्त्येन पुरा राजन्मृगया येन पूज्यते ॥
अतो राजर्षयः सर्वे मृगयां यान्ति भारत ।
छिप्यन्ते न च दोषेण नचैतत्पातकं विदुः ॥ इति ।
क्रीत्वा स्वयं चेसनेन देविपत्रचनपूर्वकं मांसभक्षणे दोषाभाव उक्तः ।

याज्ञवल्क्यविद्याभित्री,
पाणायये तथा श्राद्धे मोक्षितं द्विजकाम्यया ।
देवान् पितृंश्चार्चियता खादन्मांसं न दोषभाक् ॥
दिजकाम्ययेति । ब्राह्मणभोजनार्थे यत्साधितं तदिति मिताक्षराकारः । अन्ये तु ब्राह्मणा यं प्रति कामयन्ते त्वया मांसं
भक्षणीयमिति स भक्षयेदिति आहुः ।

देवलः, भक्षयन्नपि मांसानि वेषभोजी न लिप्यते । औषधार्थमदाक्तौ वा नियोगाद्यज्ञकारणात् ॥ शेषभोजी देविषत्राद्यर्चनशेषस्य भोक्ता । अशक्ती व्याध्या-दिना अभिभवे । तेन यत्र मांसभक्षणं विना रोमापनयो न भव-तीति वैद्यकशास्त्रविदो निश्चयः तत्र भक्ष्यमिसर्थः । एवं च प्रा-णासयसम्भावनाविरहेऽपि तद्रोगापनुक्तये भक्षयतो न दोषः । नियोगः श्राद्धादौ निमन्त्रणम् । यज्ञकारणाद्यश्रसिक्यर्थम् ।

यमः,

भक्षयेत्प्रोक्षितं मांसं सकुद्वाह्मणकाम्यया । दैवे नियुक्तः श्राद्धे वा नियमे तु विवर्जयेत ॥

सक्तदेकवारम् । अस्य च ब्राह्मणकाम्ययेति अनेन सम्बन्धः। नियमे मांसवर्जनसङ्कलप्रूपे सति । एतच प्रोक्षितातिरिक्तैः सर्वेरेव संबध्यते। प्रोक्षिते तु प्रसक्षश्चातिविरोधास सम्बध्यते। एव-मन्यत्रापि बल्लवत्प्रमाणविषयं प्राणात्ययादिकं विद्वाय सम्बन्धः नीयम् इति कल्पत्रकः।

बृहस्पतिः,
रोगी नियुक्तो विधिना हुतं विषवतस्तथा।
मांसपद्याचतुर्धेषा परिसंख्या प्रकीित्तता॥
अतोऽन्यथा तु नाइनीयाद्विधि हित्वा पिशाचवत्।
यावन्ति पथुरोमाणि तावत्माप्रोति मारणम्॥
रोगी मांसभक्षणैकपरिहार्यरोगवान्। नियुक्तः श्राद्धादौ।विधिना शास्त्राक्तभकारेण। हुतं हुतदोषम् । विषवतः विषाभ्यथितः।

चतुर्धा परिसंख्या चतुष्प्रकारो नियम इसर्थ इति हेमाद्रिः। कल्पतरौ तु परिसंख्या परिगणनं, न इतरवर्जनम्। स्मृत्यन्तरे देवान्पितृत् समभ्यच्येति प्रकारान्तरेणापि मांसभक्षणाभ्यनुज्ञाना-दित्युक्तम्।

हारीतः,

हथा मांसमभक्ष्यं तु माद्य कुच्छं चरेद् बुधः ।
काम्यया ब्राह्मणानां तु यथाकामं समद्भुयात् ॥
मनुविष्णू,
असंस्कृतान्पग्रुन्मन्त्रेनिद्याद्विमः कथंचन ।
मन्त्रेस्तु संस्कृतानद्याच्छाद्वतं विधिमास्थितः ॥
मोक्षितं भक्षयेदिति सामान्योक्तस्यैवायमुपसंहारो मन्त्रेरिसनेन क्रियते।तेन मन्त्रवत्मोक्षणाभावात्सामयाचारिकेषु सीतायद्वादिषु
नेदं विधानं भवतीति मेधातिथिः । शाद्वततो निसवेद्मतिपाद्यत्वात् । आस्थितः आश्रितः ।

यमः, यज्ञवा संस्कृतं मांतं भक्षयेनु यथाविधि । न भक्षयेत दृथा मांतं पृष्ठमांतं च वर्जयेत् ॥ पृष्ठमांतं पृष्ठसम्बन्धिमांतम् अनुज्ञातविषयेऽपि । पैठीनसिः,

श्राद्धे मांसं समक्तीयात्तथा ऽतिथिनिमित्तके । यावन्ति पश्चरोमाणि तावन्नरकमृच्छिति ॥ श्राद्धे, निमन्त्रित इति क्षेषः। अतिथिनिमित्तके आतिथ्यं यद्धु-पात्तं तदतिथिना भक्ष्यिमत्यर्थः । यो नाक्नाति तं प्रति उत्तरार्धेन निन्दामाह । यावन्तीति । तावद् ताबद्वर्षाणीत्यर्थः ।

मनुः,
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः।
स भेत्य पश्चतां याति सम्भवानेकविंशतिम् ॥
सम्भवान् जन्मानि ।
हारीतिज्ञातात्तपौ,
नियुक्तस्तु यथा श्रादे यस्तु मांसं न भक्षयेत् ।

यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमृच्छति ॥ क्षत्रियेस्तु मृगव्येन विधिना समुपाजितम् । श्राद्धकाले प्रशंसन्ति सिंहव्याघ्रहतं च यत् ॥ विषच्छद्महतं चैव व्याधार्तियग्हतं च यत् । न प्रशंसन्ति वै श्राद्धे यच मन्त्राविवर्जितम् ॥ मृगव्येन आखेटकेन विधिना। विषच्छद्मादिरहितशोर्यण सिं-हव्याघ्रहतं च प्रशंसन्ति इत्यनुषङ्गः । तियञ्चोऽत्र सिंहादेरन्ये प्रावः ।

गौतमः, वायक्षान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्या

व्यालहतादृष्ट्दोषत्राक्ष्मशस्तान्यभ्युक्ष्योपयुञ्जीत । व्यालाः सिंहाद्यः । अदृष्टदोषमिनिश्चितदोषम् । वाक्पशस्तं शुच्यशुचि वेति सन्दिग्धं सद् यद् अन्येन शुचीत्युक्तं तद्भयुक्ष्यो-पयुञ्जीतेसर्थः ।

आपस्तम्बः,

हिंसार्थेनासिना छिन्नं मांसम् अभोज्यम् । हिंसार्थेन प्राणित्रधाय निर्मितेन यत्पाकार्थं छिन्नम् । अ-मिग्रहणं वधोपायस्योपछक्षणम् ।

मनुः,
नाद्यादिविधिना मांसं विधिक्षोऽनापिद द्विजः ।
जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं मेत्य तैरद्यते च सः ॥
न ताद्यशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः ।
याद्यशं भवति मेत्य दृथा मांसानि खादतः ॥
मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसिमहाद्यद्य ।
इति मांसस्य मांसत्वं भवदन्ति मनीषिणः ॥
स्वमांसं प्रमांसेन यो वर्द्धियुषिच्छिति ।

अनभ्यर्घ पितृन् देवान्न ततोऽन्योऽस्त्यपुण्यकृत् ॥ यमः, स्वमांसं परमांसेन यो वर्द्धायतुमिच्छाने । यत्रयत्राभिजायेत स भवेद्याधिपीडितः ॥ भुक्ता तु मोहान्मांसानि नरः पुष्ट्यर्थमात्मनः ।

अकृत्वेद्दात्मनः शुद्धि तिर्यग्योनौ प्रजायते ॥

आत्मनः शुद्धिः प्रायश्चित्तम् । हारीतः,

मातृकात्पेतृकाचेव किल्विषाज्ञन्तुसम्भवः । यो यस्य भक्षयेन्मांसं स तस्यावनाति किल्विषम् ॥ भक्षायत्वा तु यो मांसम् अद्भिः शौचं समाचरेत् । इसन्ति देवताः सर्वा अथुचेः श्रीचद्शिनः ॥ किल्विषमत्र शुक्रवोणितं,तस्य मांसं तन्मयत्वात्किल्विषमुच्यते। देवलः,

आत्मार्थं स्वादुकामित्वाज्जीवघातं न कारयेत । कष्टं हि व्यालघर्मत्वाज्जीविमांसोपजीवनम् ॥ कष्टं पापहेतुत्वात । यमः,

यस्तु स्मदित मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम् ।
हतानां च मृतानां च यथा हन्ता तथैव सः ॥
अनुमन्ता विश्वस्ता च निहन्ता क्रयविक्रयी ।
घातकाः सर्वण्वेते संस्कर्ता षष्ठ उच्यते ॥
निर्देशेनानुमन्ता च विश्वस्ता शासनात्तथा ।
हननेन तथा हन्ता धनेन क्रायकस्तथा ॥
विक्रीय च धनादानात्संस्कर्ता तत्प्रवर्त्तनात् ।

धनेन चोपभोगेन वधबन्धेन चाप्यय ॥

बिविधस्तु वधो क्रेयो भोक्ता तत्रातिरिच्यते ।

धातकाः षट् समाख्याता भोक्ता तत्र तु सप्तमः ॥

पण्णां तेषां सकाञ्चाचु उपभोक्ताऽतिरिच्यते ।

क्रेतारं भजते पादः पादो भोक्तारमुच्छति ॥

धातकं भजते पादः पादमुच्छन्त्यतस्त्रयः ।

यादि तत्त्वादको न स्यात् घातको न तथा भवेत ॥

खादको घातकः क्रेता त्रयस्तुल्या न संशयः ।

न भूमेर्जायते मांसं न च दक्षात् प्ररोहित ॥

धोरं प्राणिवधं कृत्वा तस्मान्मांसं विवर्ज्ञयेत ।

यस्तु खादित मांसानि ब्राह्मणो वेदिवत्तमः ॥

स पच्यते निरालम्बे नरके तेन कर्मणा ।

मनुः,

यस्तु भक्षयते मांसं विधि हित्वा पिशाचवत् । स लोके ऽिशयतां याति व्याधिभिश्चेत पीड्यते ॥ अत्र च विधि हित्वेति श्रवणान्निषिद्धमांसविषयेऽयं निन्दा-र्थवादः । एवं पूर्वतनेषु अपि बोद्धव्यम् ।

यमः,

सर्वेषामेव मांसानां महान्दोषस्तु भक्षणे । अभक्षणे तु धर्मः स्याद्विशिष्ट इति नः स्मृतम् ॥ अत्र च प्रोक्षिताद्यतिरिक्तानिषिद्धमांसविषये वर्जनसङ्कल्प-

विधिः । धर्मपदश्रवणात् ।

मनुरपि, वर्षेत्रर्षेऽक्त्रमेघेन यो यजते क्षतं समाः । मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यं समं स्मृतम् ॥ फलमुलासतैर्मध्येर्मुन्यन्नानां च भोजनैः । न तत्फलमवामोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ अत्र च वर्षेवर्षे इत्यादिरर्थवादः न तुफलाविधः। अन्यानर्थ-सङ्गात् इति मेथातिथिः। तन्न । पूर्णाहसादेहि अग्निसंस्कारत्वे-

क्यमसङ्गात इति मेघातिथिः। तन्न। पूर्णाहुसादेहि अग्निसंस्कारत्वे-न फलवन्त्रावगमात ''फलश्रातिरथेवादः स्यात्''इति न्यायेन युक्तं यत् सर्वान्कामानवामे।तित्यस्यार्थवादत्वम्। इह तु मांसवर्जनसङ्कः-स्पस्य फलवन्त्रानवगमाद्राज्ञिसत्रन्यायेन फलपरत्वमेव युक्तम्। न-चान्यानर्थवयम् । सांवत्सारिकमांसवर्जनसङ्करपस्याक्वमेधफलसमा-नजातीयमापे अरुपमेव फलम् उत्पद्यते।

तथाचोक्तं भद्दपादैः,
फलानामलपमहतां कर्मणां च स्वगोचरे ।
विभागः स्नानसामान्यादाविशेषेण चोदिते ॥
याज्ञवलक्यः,
सर्वान्कामानवामोति हयमेघफलं तथा ।
गृहेऽपि निवसन्विमो मुनिर्मासीववर्जनाद ॥

सर्वान्कामान् तत्साधने प्रवत्तो निर्विष्टं प्राप्नोति गुद्धाशयत्वा-दित्यर्थः ।

यथाह मनुः, यत् ध्यायति यत्कुरुते रतिं वध्नाति यत्र वै । तद्वामोत्यिविष्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ इति । एतचानुषङ्किकं फलप् । मुरुषं तु, हयमेधफलं तथेति । यहे

ऽपि निवसन विषो मुनिवत पाननीयो भवतीत्यर्थः । निद्पुराणे, ल्केदि दुर्गन्धि विश्वतं जुगुप्सास्पदमेवच । पांसं न भक्षयेद्विद्वान नच स्वादुरसं च यत ॥ यश्च सम्यक् स्वधर्मस्थो गुरुशुश्रूषणे रतः। गच्छेङ्घोकं शुभं मत्यों नित्यं देवनिवेदितम् ॥ तमेव दिवसं मांसाद्विरतो लोकमाप्नुयात । यो मांसं वर्जयेन्मासं पुरुषः शुभमानसः ॥ सं याति स्वर्गमतुछं दिव्यलोके समृाद्धिमान् । यत्तवो घारमतुरुं पुष्करेषु शतं समाः ॥ तपुरवा फलपवामोति तत्फलं मांसवर्ज्जनाव । चन्द्रसूर्यग्रहे यस्तु दद्यात् पृथ्वी चराचराम् ॥ गयायां तु तपो घोरं यश्चाष्ट्रशतपाचरेत्। एवं विद्वान स परमान <mark>लोकान संप्राप्नुयान्नरः ॥</mark> लेकिनिमान्समाप्रोति सर्वदा मांसवर्जनात् । यश्चोपदेवां कुरुते परस्य तु महात्मनः ॥ मांसस्य वर्जनफलं सोऽमांसादफलं लभेत । अत्र च क्रेदीत्यादिः सङ्कल्पविधिशेषभृतोऽर्थवादः। महाभारते, मासिमास्य इत्रमेधेन यो यजेत ज्ञतं समाः। न खादति च यो मांसं सममेव युधिष्ठिर ॥ तथा वर्षशतं पूर्णं तपस्तप्येत्सुद्रारुणम् । यश्चैकं वर्जयेन्मांसं समं वा स्यान वा समम्॥ एकं, वर्षमिति बोषः । तथा, कौमुदं तु विशेषण शुक्रपक्षं नराधिप। वर्जयत्सर्वमांसानि धर्मो होष विधीयते ॥ चतुरो वार्षिकान्मासान्यो मांसं परिवर्जयेत । चत्वारि भद्राण्यामोति कीितमायुर्यशो बलम् ॥ अथवा मासमप्येकं सर्वमांसानि वर्जयेत्।

अतीय सर्वदुःखानि सुखं जीवेश्विरामयः ॥ य वर्जयन्ति मांसानि मासदाः पश्चद्योऽपिता । तेषां हिंसानिष्टत्तानां ब्रह्मछोको विधीयते ॥ मांसं तु कौ मुदं पक्षं वार्जितं सर्वराजिभः। सर्वभूतात्मभूतेश्च विज्ञातान्यपरापरैः ॥ नाभागेनाम्बरीवेण गयेन च महात्मना । आयुषा चानरण्येन दिलीपरघुसुनुभिः॥ कार्त्तवीर्यानिरुद्धाञ्यां नहुवेण ययातिना । नृगेण विष्वक्सेनेन तथैव वातांबन्दुना ।। युवनाइवेन च तथा विविनौवीनरेण च। मुचुकुन्देन मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण वै विभो ॥ अजेन धुन्धुना चैव तथैवच सुबाहुना। हर्यक्षेत्र च राजेन्द्र कृषेण भरतेन च ॥ एतैश्वान्येश्च राजेन्द्रैः पुरा मांसं न भक्षितम् । बारदं कीमुदं पासं ततस्ते स्वर्गमाप्तुवन् ॥ ब्रह्मछोके च तिष्ठन्ति ज्वछमानाः श्रिया हताः । उपास्यमाना गन्धर्वेः स्त्रीसहस्रेः समन्विताः ॥ तदेवमुत्तमं धर्ममहिंतालक्षणं श्रमम्। ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठं वसन्ति ते ॥ पधुपासं च ये निसं सर्वे ते मुनयः स्मृताः । कौ मुदः कार्त्तिको पासः । पधुश्चेत्रः । बृहस्पतिः, रोगात्तीं ऽभ्यार्थती वापि यो मांसं नात्त्वलोलुपः। फुळं प्राप्तोत्ययनेन सोऽइनमेधदातस्य तु ॥ मधु पांसं मैथुनं च भूतानां लालनं स्पृतम् ।

तदेव विधिना Sकुर्वन स्वर्ग प्राप्नोति पानवः॥ मनुः,

न मांसमझणे दोषो न मधे न च मैथुने। प्रशक्तिरेषा भूतानां निरुक्तिस्तु महाफला।।

मांसे आनिषिद्धे। मद्ये सित्रयादीनामः मैथुने निषिद्धातिरिक्तमैथुने। निरुक्तिर्वजनसङ्करपः। महाफला पूर्वोक्तार्थनादिकस्वर्गादिफला। यत्तु मेधातिथिना वर्जनसङ्करपस्य विश्वजिन्न्यायेन स्वर्गः
फलिन्युक्तमः। तसः। अर्थनादोपस्थितास्वमेधादिफलस्यैन एतत्फलत्वकरपनोपपत्तौ विश्वजिन्न्यायेन फलकरपने गौरवात। अन्यथा
रात्रिसब्रेऽपि स्वर्गस्येन फलत्वापत्तेः।

अथ पशुहिंसाविधिप्रतिषेधौ।

तत्र मनुः,

यहार्थ ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपिक्षणः ।
मृत्यानां चेव भृत्यर्थम् अगस्त्यो ह्याचरत् पुरा ॥
बभूजुर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपिक्षणाम् ।
पुराणेष्वपि यहेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥

मृत्यानां चैव मृत्यर्थमिति। प्रकारान्तरेण वर्त्तनासम्भवे मृत्यभरणार्थमित्यर्थः। एतद्वचनाच मृत्यभरणाविष्ठाष्ट्रस्यापि मक्षणे न
दोषः। अस्यवार्थनादो वभृवुरिति। यस्मात्पुरातनेषु ऋषिकर्तृकः
यक्षेषु मह्याः मृमपिक्षणां पुरोडाक्षा अभवन् तस्माद्यक्षार्थमधुनातनेरापि मृगपिक्षणो वध्याः। मृगपिक्षणां पुरोडाक्षत्वं च पद्त्रिक्षत्वंवत्सरे सन्ने अभिदितम्। तत्र हि संस्थिते अहानि गृहपितिमृगयां याति
स तत्र यान् मृगान् हन्ति तेषां तरसमयाः सवनीयाः पुरोडाक्षाः
भवन्तीति मृगवधः श्रुतः। संस्थिते समाप्ते। तरसमया मांसमयाः।

तथा-

यज्ञार्थ पज्ञवः स्रष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।
यज्ञाऽस्य भृत्ये सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥
ओष्ट्यः पज्ञवो द्रशास्तिर्यञ्चः पिक्षणस्तथा ।
यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्तुवन्त्युच्छ्नतीः पुरा ॥
मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि ।
अत्रैव पज्ञवो हिंस्या नान्यत्रेयव्रवीन्मनुः ॥
एष्वर्थेषु पश्चन् हिंसन् वेदतस्वार्थविद् द्विजः ।
आत्मानं च पश्चेश्वेव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥
या वेदविहिता हिंसा नियताऽस्मिश्चराचरे ।
आहिंसामेव तां विद्याद् वेदाद् धर्मो हि निर्वभौ ॥
उच्छृतीः उत्कर्षान् ।

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मने द्विजः ।
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत ॥
कुर्यात घृतपशुं सङ्गे कुर्यात पिष्टपशुं तथा ।
न त्वेवतु दृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम् ।
दृथा पशुद्रः पामोति मेत्य जन्मनि जन्मनि ॥
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।
स जीवंश्च मृतश्चेव न किचित्सुखमेधते ॥

गृहे गुरावरण्ये वा वसिन्नस्नेन गृहस्थन्नस्रचारिवानप्रस्था वि-विक्षिताः। आपि स्नुत्पीडादौ। प्राणात्ययसम्भावनायां तु विहि-तत्वात्कर्त्तव्यव हिंसा। यत्र तु अविहिताऽपि हिंसा सीतायज्ञा-दावाचारतः प्रसक्ता तत्र सङ्गे लोकाचारप्राप्तसीतायज्ञादौ प्रश्वध-सम्प्रयोगे घृतं पिष्टं वा पशुं कुर्यादित्यर्थ इति कल्पत्रहः। सङ्गे आस- क्ती यदि मांसभक्षणेच्छा तदा घृतमयीं पिष्ठमयीं वा पश्चमितकृति क्रुत्वाऽपि भक्षयेत्र तु दृथा मांसं भक्षयेदित्यर्थ इति कुल्लुकभट्टः । मेधातिथिस्तु सङ्गे पश्चवधमसङ्गे तेन चण्डिकायागादौ पश्चवधोपया- चितेन सस्यसम्पानिदर्शनादाचारात्पश्चवधोपस्थितौ तिन्नदृत्यर्थ पश्स्थाने घृतं पिष्टं वा पशुं कुर्याच तु पश्चिंसामिति कल्पतर्रुस्थाने घृतं पिष्टं वा पशुं कुर्याच तु पश्चिंसामिति कल्पतर्रुस्थाने घृतं पिष्टं वा पशुं कुर्याच तु पश्चिंसामिति कल्पतर्रुसंवादिनमधमाद । केचिन्तु—सङ्गराबदस्य यज्ञवचनत्वम् । तथाच अग्नी- षोमीयादौ पश्चना सह विकल्पितः पिष्टमयः पश्चिरसाहुः । तन्न । सङ्गराबदस्य यागवचनत्वे मानाभावात् । किञ्च उत्पत्तिशिष्टश्चौत- पश्चवराधेन द्रव्यान्तरस्य स्मृसा विधातुमश्चयत्वाद् । तस्मादुक्तैव व्याख्या साध्वीयसी ।

वसिष्ठः,

पितृदेवतातिथिपूजायामेव पशुं हिस्यादिति। अपि ब्राह्मणाय राजन्याय चाभ्यागताय महोक्षं महाजं वा पचेत ।

पितृदैवतं श्राद्धम् । उक्षा बळीवर्दः ।

यमपैठीनसी,
नात्मार्थ पाचयेदत्रं नात्मार्थ घातयेत्पशुम् ।
देवार्थे ब्राह्मणार्थे वा पचमानो न ळिप्यते ॥

याज्ञवल्क्यः,
वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः ।
संमितानि दुराचारी यो इन्त्यविधिना पश्नम् ॥

मनुः,
यो बन्धनवधक्केशं प्राणिनां न चिकीषित ।
स सर्वस्य हितप्रेप्सः सुख्मत्यन्तमञ्जूते ॥

हारीतः,

यथाऽऽत्मनस्तथाऽन्येषां यो विद्वान् स्वस्तिमिच्छाते।

स सर्वछोकमबरे ब्रह्मछोके महीयते ॥ अथ निषिद्धाः पक्षिणः ।

तत्र मनुः,
कृष्यदः शकुनीन सर्वान् तथा ग्रामनिवासिनः ।
अनिर्दिष्टांश्चेकशफान टिट्टिभंच विवर्जयेत ॥
कलिक्कं श्रवं इंसं चक्राह्वं ग्रामकुक्कुटम् ।
सारसं रज्जुदालं च दात्यूइं शुकसारिकम् ॥
मतुदान जालपादांश्च कोयष्टिनखिविष्किरान् ।
तथा निमज्ज्यमतस्यादान् सौनं वल्लुरमेव च ॥
वकं चैव बलाकां च काकोलं खक्षरीटकम् ।
मतस्यादान् विड्वराहांश्च मत्स्यानेवच सर्वशः ॥

कव्यादो मांसमाममेव ये भक्षयन्ति गृश्रादयः, न त्भयभक्षका मयूरादयः । ग्रामनिवासिनोऽक्रव्यादा आपि पारावतादयः ।
शकुनिपदं चोभयत्र संबध्यते । एकश्रफाः अक्ष्वादयः। आनिर्दिष्टाः
श्रुतौ भक्ष्यत्वेन नोक्ताः। ये त्कास्ते तत्रेव भक्षणियाः। यथा त्वाष्ट्रं
बादवमालभेत तस्य मांसमक्तीयादिति । टिष्टिमाः टीतिकाव्दानुकारिणः पिक्षविश्रोषाः। कलविङ्कः चटकः। ग्रामवासित्वेनैव भितवेथादेव मात्तेषधिसद्धेः पुनर्वचनं नित्यनिवेधार्थम् । तेन चाषादीनां
विकल्पेन भक्षणं गम्यते इति मेधातिथिः। ग्रामग्रहणादारण्यस्यानिवृक्तारेणः पास्तिः पुनर्वचनं नित्यनिवेधार्थम् । तेन चाषादीनां
विकल्पेन भक्षणं गम्यते इति मेधातिथिः। ग्रामग्रहणादारण्यस्यानिवृक्तः। सारसः पुष्कराहृयः।स च दीर्घगलजङ्घो नीलाङः पश्ची।
रज्जुदालः काष्ठकुदृकः।दात्युहः कालकण्टः। शुकः कीरः। सारिका
नामतः मिद्धा। मतुद्य भक्षयन्तीति मतुद्यः। जालपादाः जालसदवाः पादा येषां ते चाषादयः। कोयष्टिरारण्यपक्षिविश्रेषः। नखिनविकराः नखीर्वकीर्य ये भक्षयन्ति। निमज्ज्यमत्स्यादाः निमज्ज्य ये
मत्स्यान मक्षयन्ति जलवायसमम्हतयः। स्नुना वधस्थानं तत्र भवं सौ-

नम् । वल्लूरं गुष्कमांसम् । बकबलाके प्रसिद्धे। काकोलः द्रोणकाकः । खअरीटकः खञ्जनः । मत्स्यादाः नक्रादयः । विड्वराहपतिषेधादार ण्यस्याभ्यनुज्ञा । मत्स्याः मीनाः । सर्वज्ञाः सर्वपकारेण ।

याज्ञवल्कयः,
क्रव्यादपिसदात्यूहशुकपतुद्दिशिमात् ।
सारसैकशफान् इंसान् सर्वाश्च ग्रामवासिनः ॥
कोयष्टिश्चनकाह्ववलाकावकविष्करान् ।
तथा—
कलविङ्कं सकाकोलं कुररं रज्जुदालकम् ।
जालपादान्खअरीटानज्ञातांश्च मृगाद्विजान् ॥
चाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वल्लूरमेव वा ।
मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपनासस्त्र्यहं वसेत् ॥
कुररः उदक्रोशकः । चाषः किकीदिविः । रक्तपादाः का-

द्म्बपभृतयः।

देवलः,
बलाकाहंसदात्यृहभृक्तराजकाचित्रकाः ।
जल्दककुररव्येनगृध्रकुक्कुटवायसाः ॥
चकोरः कोकिलो रज्जुदालकश्चाषमुद्रकौ ।
कङ्कः सावरणो भासः वातपत्रप्लवक्षमाः ॥
जवकोशो वाईणः कौश्चश्चक्रवाकः शिलीमुखः ।
पारावतकपोतौ च अभक्ष्याः पक्षिणः स्मृताः ॥
भृक्तराजस्तेनैव नाम्ना मसिद्धः । चित्रकश्चित्रकपोतः । जलूकः कौशिकः । मुद्रकः जलकाकः । कङ्कः लोहितपत्रः । भासः
गृश्रविशेषः । प्रवङ्गमो मण्ड्कः ।

अमोज्यमिसनुरत्तौ वासिष्ठः,

वाकुनीनां विधुनविष्किरजालपादाः कलविङ्कप्रवहंसचक्रवा-कभासवायसपारावतकुक्कुरसारङ्गाः पाण्डुकपोतक्रौञ्चक्रकरबकब-लाकामद्गुटिष्टिभमन्थाननक्तञ्चराः दार्वाघाटचातकवैलातकहारी-<mark>तस्त्रअरीटग्राम्यकुक्कुटशुकसारिकाकोकिलक्रव्यादो ग्रामोपचारि-</mark> पश्च ।

विधुनः पक्षिविद्येषः । क्रकरः क्रुकलासः। मन्थानो वागादः। <mark>नक्तञ्चरा उऌकादयः। दार्वाघाटः काष्ठकुट्टकः। हारीतो हरितपक्षः</mark> पक्षिविदोषः । ग्रामोपचारिणः ग्रामण्य ये सदा वसन्ति ।

गौतमः,

कलविङ्कप्रवचक्रवाकदंसाः काकक्रङ्कगृध्यद्येतजलजा रक्त-पादतुण्डाः ग्राम्यकुक्कुटशुकराः ।

जलजा आपि पक्षिण एव । काकादिसिन्निधानात् । तेषां च विशेषणं रक्तपादतुण्डा इति । ग्राम्य इति चोत्तरयोविशेषणम् । अप्रकृषा इति बक्ष्यमाणेन सम्बन्धः।

यमः,

छत्राकं विड्वराहं च जालपादांश्च कुक्कुटान् । भक्षयित्वा पतेद्विपो योऽपि स्यात्सर्ववेद्वित्।। अभक्षप्रकरणे आपस्तम्बः,

कुक्कुटो विष्किराणां प्रवः प्रतुदां क्रव्यादो इंसभाससार-सचकवाकसुपर्णाश्च कुञ्जकौचा वार्घाणसरुः भणावर्जप् ।

विष्किराणां मध्ये कुक्कुटो न भक्ष्यः। सोऽपि ग्राम्य एव। प्रतुदां मध्ये प्रत एत । क्रव्यादश्चाभस्याः हंसादयश्च । बार्धा चर्म, तदाकारा नासिका येषां ते एवम्भृतान् लक्ष्मणां सारसिख्यं च वर्जीयत्वा क्रुश्चक्रौश्चाश्चाभस्या इत्यर्थः ।

गौतमः,

निचुदारवकवलाकागुकमद्गुटिद्दिमा मन्थाननक्तश्वरा अभ-स्याः, भस्याः प्रतुदाः विष्किरा जालपादाश्व ।

निचुदारः दार्वाघ।टः । प्रतुदादीनाम् अभश्यत्वेनोक्तानां पुनर्भक्ष्यत्वेनाभ्यनुज्ञानम् आपद्विषयमिति हरदत्तः ।

भक्षा इत्यनुहत्ती बौधायनः,

पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिञ्जललावकतृणमयूग्चातकवर्जाः पः ञ्च विष्किराः ।

तृणमयूरो मयूरिवशेषः । अत्र कपोतो वनकपोतः इति रत्नाकरः। श्राङ्काः,

तित्तिरं च मयूरं च लावकं च किपञ्जलम् । वार्धाणसं वर्त्तकं च भक्ष्यानाह यमः ख्यम् ॥ किपञ्जलो गौरतित्तिरः । अत्र मयूरस्तृणमयूर एव । बौधाय-नैकवाक्यत्वात् ।

## अथाभध्यपदावः।

तत्र देवलः,

अपक्ष्याः पश्चनातीनां गोखरोष्ट्राक्ष्मक्षसाः ।
सिंद्रच्याघर्षवारभाः सर्पानगरकास्तथा ॥
आखुमृषिकमार्जारनकुलग्रामश्क्रसाः ।
क्वश्रुगालकिपद्वीपिगोलाङ्गुलकमर्कटाः ॥
खरो गर्दभः । ऋक्षः भरुल्कः । वारभोऽष्ट्रपदः ।
अजगरः सर्पविद्येषः । आखुः स्थूलोन्दुरुः। मृषिकोऽत्र स्वस्पमृषिकः। नकुलो बभ्रुः। श्रुगालो जम्बूकः। कापः प्रवङ्गः । द्वीपी
महाच्याघः। गोलाङ्गुलः कृष्णमुखो वानरः। मर्कटो गौरवानरः।

कल्पत्रौ नृमर्कटा इति पाटः । तदा ना मनुष्यः । यमः, गवाशं गर्दभोष्ट्रं च द्वश्रुगालं तथैवच । विष्किरान् भतुदान् भुक्ता सद्यः पतित वै द्विजः ॥ नित्यपभोज्यपित्यनुदृत्ती गौतमः, उभयतोदत्केश्यलोमेकद्यफकलविङ्कप्रवचक्रवाकदंसाः । उभयतोदतो पनुष्याद्यः । केशी चपरी । अलोपानः सर्पाद्यः । पुनर्गीतमः;

अपन्नदद्वसन्नद्यामांसानि ।

अपन्नदन् यावत् स्वभावतो दन्ता न पर्तान्त तावद्धस्योऽ-प्यभस्यः । अवसन्तो व्याधितः । दृथामांसं यत् देवपित्राद्यदेशेन न पच्यते । अभस्या इत्यनुदृत्ती

वसिष्ठः,

गौरगवयद्यारभाजाद्यानुदिष्टाः तथा धेन्वनड्वाही अपन्नद्-न्ताश्च धेन्वनड्वाही मेध्यी वाजसनेयके विज्ञायेते खड्गे तु विव-देते अग्राम्यशुकरे चेति ।

गौरोऽक्वसद्द्या आरण्यपद्यः। अजा छागी । पेध्यो पेधो यक्ष-स्तदक्षभृतौ । खड्गाग्राम्यश्करयोः केचिन्मुनयो भक्ष्यत्वं वदन्ति केचिचाभक्ष्यत्वं, ततश्च विकल्पः । स च श्राद्धानियुक्ततिया व्यवस्थितः ।

ब्रह्मपुराणे,
पञ्चोश्च मार्यमाणस्य न मांसं ब्राह्येद् द्विजः ।
पृष्ठमांसं गर्भश्चयां शुष्कमांसमधापिवा ।।
भूमेरन्तरितं कृत्वा मृद्धिश्चाच्छादितं च यत् ।
पद्मांसमृजीवं तत्मयत्नेन विवर्जयेत् ॥
मनुः,
न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च मृगद्दिजान् ।

भक्ष्येष्विप समुद्दिष्टान् सर्वान् पञ्चनखांस्तथा ॥
एकचरा एकािकनः प्रायेण स्वभावतो ये चरन्ति सपिद्यः।
अज्ञाता नामतो जािततश्च अज्ञाताः । सामान्यतो विशेषतो वा प्रातिवेधानाक्रान्तत्वेन ये भक्ष्यवर्गमध्यपातिनो ऽप्यज्ञाताश्चेस्र भक्षणीया इत्यर्थः । शशकाद्यतिरिक्तान् पञ्चनखांश्च न भक्षयेत् ।

अत्रापस्तम्बः,

पञ्चनखानां गोधाकच्छपद्याविद्वालयकखडु व वापृतिखगवर्जम्।
पञ्चनखाः वानरादयः । तेषां पध्ये गोधादीन वर्जियत्वा
अन्ये पञ्चनखाः अभक्ष्याः। गोधा कुकलासाक्रातिमहाकाया। कच्छपः कूर्मः। द्याविद् वराहिवदेषः। द्यालयकः यह्य चर्मणा तनुत्राणं
क्रियते इति उज्ज्वलाकारः। कल्पतरौ तु द्याविच्छल्लक इति पाटः। तदा द्याविद सेधा वाल्लकस्तत्सद्द्यः प्राणिविदेषः। पूतिखगः हिमवति प्रसिद्ध इति कपदीं।

मनुः,

वनानिधं न्राल्छकं गोधां खड्गकूर्मन्नानांस्तथा। भक्ष्यान पञ्चनखेष्नाहुरनुष्ट्रांश्चेकतोदतः॥ एकतोदतः एकतोदन्तान्॥ बौधायनः,

अक्षाः क्वाविड् गोधाक्षकाक्षककच्छपखड्गाः पञ्च पञ्चनखाः। महाभारते, आजं गव्यं च यम्मांसं मसुरं च विवर्जयेत् । हारीतः,

ग्राम्यारण्यानां पश्चनामञ्जनित यथाऽजमेषहरिणखड्गरुरुपु-वतऋष्यन्यङ्कपहारण्यवासिनश्च वराहांस्तथा । वावाकवाल्छकसेथा-गोधाकूर्मवर्त्तकातीत्तिरिमयूरवाधीणसलावकुक्कुटकपिअलान् स- <mark>वाल्कान् पत्स्यानन्यानपि समुपपन्नान् भक्षयेत् ।</mark>

रुर्वहुत्ताखश्रुङ्गो मृगः । पृषतो विन्दुचित्रितो मृगः । ऋष्यः मृदुश्रुङ्गः रोझ इति प्रसिद्धः । न्यङ्कुः त्राम्बरसहत्तः श्रुङ्गरहितः । पैठीनसिः,

ग्राम्यारण्याश्चतुर्देश । गौराविरजोऽद्योऽद्यतरगर्दभपनुष्या-श्चेति सप्त ग्राम्याः पदातः । मिल्पवानरपक्षिसरीस्वपरुरुपृष्तमृगा-श्चेति सप्तारण्याः पदावः ।

अथ मत्स्याः।

तत्र मनुयमौ,

यो यस्य मांसमञ्ज्ञाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान् विवर्जयेत ॥ पूर्वस्य मत्स्यमतिषेधविधेरर्थवादोऽयं मत्स्यानेवच सर्वज्ञ इत्यस्य ।

आपस्तम्यः,

अभस्यश्रेटो मत्स्यानां सर्पशीर्षो मुद्रः क्रव्यादो ये चान्ये विकृतास्या यथा मनुष्यशिरसः ।

चेटो मत्स्यविशेषः । सर्पशीर्षः सर्पस्येव शीर्षं यस्य स इत्य-र्थः। मुद्रः मकरः । येच क्रव्यमेवादिन्त शिशुमाराद्यः। ये चान्ये विकृतास्याः, तत्रोदाहरणं यथा मनुष्यशिरसः जलमनुष्याः।

यमः,

अभक्ष्या मकरसर्पसरीस्रपमद्ग्रुमयूरचर्मिकनक्रकुक्कुटिशिशु-माराः ये चान्ये हयकर्णकाः ये चान्ये अशल्काः मत्स्या उभय-कास्याः ।

सर्वो जलसर्पः । सरीस्रपः जलौकाः । पद्गुः जलकाकः । मयूरो जलचरो मयूरसद्द्याः । चार्षकः अल्परुर्पसद्द्यो मत्स्यः । उभ- यकास्या उभयतोमुखाः।

तथा,

मत्स्यान् अञ्चलकान् सर्वान् वेदाध्यायी विवर्जयेत्। वेदाध्यायी नेवाणकः। पैठीनस्तिः,

कुछीरवार्त्ताकपत्तनजछानर्त्ताक्षिप्रगाश्चेत्यभक्ष्याः। बाल्केयुक्ती मत्स्या भक्ष्या इतरे त्वभक्ष्याः सर्पजीर्वा विकृतमुखाश्च ।

अभक्षा इत्यनुरुत्तौ—

वासिष्ठः,

मत्स्यानां चेटगवयशिश्वमारनक्रकुलीरा विकृतस्याः सर्वशीर्षाः। देवलः,

शम्बुशक्तिनखशक्तिशिश्वमारष्ठवङ्गममत्स्याश्च विक्रुताकारा नैव भक्ष्या जलौकसाम् ।

शम्बुकः प्रसिद्धः। नखशक्तिदीर्घशक्तिका। प्रवक्तमो मण्डूकः। मनुः,

पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हन्यकन्ययोः। राजीवान् सिंहतुण्डांश्च सज्ञल्कांश्चेव सर्वशः॥

श्राद्धार्था विनियुक्ती आद्यो अद्नीयो। पाठीनश्चन्द्रका-ख्यः। राजीवः पद्मवर्णः । सिंहतुण्डः सिंहमुखः। सह शल्कैः शुक्तयाकारैर्वजनतइति सशल्काः।

हारीतः,

मत्स्याश्चाविकृताः।

याज्ञवल्क्यः,

भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधागोधाकच्छपक्षस्रकाः । वादाश्च मत्स्येष्वपिच सिंहतुण्डकरोहिताः ॥ तथा पाठीनराजीवसश्रहाश्च द्विजाति।भिः। अथ मचानि।

तत्र यमः,
मांसं शमलमनानां मांसानां च मलं छुरा।
मलं हि सर्वपापानां छुरा धर्मेषु कथ्यते ॥
तस्माद् द्विजैर्न पेयेषा नैव ग्राह्या फथञ्चन ।
शमलं मलम् । धर्मेषु धर्मशास्त्रेषु ।
मनुः,

सुरा वे मलपन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते।
तस्माद्वाह्मणराजन्यो वैद्यश्च न सुरां पिवेद ॥
गौडी माध्वी तथा पृष्टी विद्वया त्रिविधा सुरा ।
यथेवैका तथा सर्वा न पातच्या द्विजोत्तमैः ॥
यक्षरक्षःपिद्याचान्नं मद्यं मांसं सुराऽऽसवम् ।
तद्वाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्चता हावः ॥
अमध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाष्युदाहरेत ।
अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥
यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाष्ठाव्यते सकृत् ।
तस्य व्यपेति ब्राह्मण्यं श्रुद्रत्वं च स गच्छति ॥
गौडी गुडकार्यं मद्यं, पेष्टी पिष्टकार्यं, माध्वी मधुकार्यम् ।
यथा एका पेष्टी त्रिभिरपि द्विजातिभिन्नं पातच्या तथा द्विन

यथा एका पेष्टी त्रिभराप द्विजातिभने पातच्या तथा दिजोत्तमेः ब्राह्मणैः सर्वा एव न पातच्याः । हारीते तु द्विजातिभिगरिति पाठः । तत्र द्विजातिशब्दो ब्राह्मणपरः । तद् ब्राह्मणेन नात्तच्यमिति वावयशेषात् । यक्षरक्षइति । पूर्वस्य मद्यानिषेधस्यार्थवादोऽयम् । यस्माद्यक्षरक्षःपिशाचान्नत्वेन एतन्मद्यं मांसं सुराऽऽसवं
च प्रसिद्धं तस्मात्तद्वाह्मणेन न भोक्तव्यमिति । मद्यं

सुराव्यतिरक्तं, मांसमिविहितं प्रतिषिद्धम् आमं च, तस्यैव यक्षरक्षः-विश्वाचात्रत्वादः । प्रोक्षितादिमांसानां तु देवाद्यर्थत्वेन भस्यत्व-मेव । अतएव देवानां हविरञ्जतेत्युक्तम् । अतएव—

असंस्कृतान् पश्चमन्त्रेनीचादिमः कथञ्चन ।

मन्त्रेस्तु संस्कृतानचात् । इसादिना ब्राह्मणस्य मोक्षितादि
मांसभक्षणं विहितम्। ब्राह्मणग्रहणं तु दोषाधिक्यार्थम्। सुरा पैष्टी।

आसर्व मद्यावान्तरभेदः । गोबळीवर्दन्यायेन पृथक् ग्रहणम् ।

यमः, मद्यं पीत्वा तु यो विमो ब्रह्म व्याहरते कचित्। घृतादुतिसहस्रेण न च किञ्चिदुपाइनुते ॥ तथा, ब्राह्मण्यमीहते यस्तु यजमानः पुनः पुनः। न तेन मद्यं पातव्यं दातव्यं न च कस्यचित ॥ उज्ञाना, मद्यमपेयमनिर्प्राह्यमिति । अनिर्प्राह्मम् अस्वीकार्यम् । गौतमः, मद्यं नित्यं ब्राह्मणः। वर्जयेदित्यनुषङ्गः। बृहस्पतिः, सौत्रामण्यां तथा मद्यं श्रुतौ भस्यमुदाहृतम् । विष्णुः, गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवैका तथा सर्वा न स्पष्टच्या द्विजोत्तमेः। माधूकमैक्षवं टाङ्कं कौलं खार्जुरपानसम्। मृद्वीकारसमाध्वीकमैरेयं नालिकेरजम् ॥

अपेध्यानि दशैतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य तु । राजन्यश्चैव वैश्यश्च स्पृष्ट्वा चैतानि दुष्यतः ॥ द्विजोत्तमेः ब्राह्मणेः । माधृकं मधूकपुष्पप्रभवम् । ऐक्षवम् इश्चरससम्भवम् । टाङ्कं टङ्कः किपत्थिवशेषस्तद्भवम् । कौलं को-लिकलभवम् । खार्ज्रं खर्ज्ररजम् । पानसं कण्टाकैकलजम् । मृद्वीकारसं द्राक्षाद्रवजम् ।

अथ भोजनोत्तरकालकर्म।

तत्र द्चः,

भुक्ता तु सुल्वमास्थाय तद्त्रं परिणामयेत । इतिहासपुराणाचैः षष्ठसप्तमको नयेत ॥ अष्टमे लोकयात्रा तु बहिः सन्ध्या ततः पुनः । सुल्वमास्थाय अन्नपरिणामानुक्लां सुल्वावस्थिति कुर्यात । पुराणाचैः पुराणश्रवणादिभिः ।

तत्रायं पुराणश्रवणविधिः।

भविष्यपुराणे,

वातानीक उवाच,

भगवन केन विधिना श्रोतच्यं भारतं नरैः ।

चरितं रामचन्द्रस्य पुराणादि विशेषतः ॥

कथं च वैष्णवा धर्माः शिवधर्मा अशेषतः ।

सौराणां वापि विभेन्द्र उच्यतां श्रवणे विधिः ॥

सुमन्तुरुवाच,

इन्त ते कथिष्वेऽहं पुराणश्रवणे विधिम् ।

इतिहासपुराणानि श्रुत्वा भक्तया विशापते ॥

मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्महसादिभिनिभो ।

सायम्प्रातस्तथा रात्रो श्रीचर्भृत्वा श्रुणोति यः ॥

तस्य विष्णुस्तथा ब्रह्मा तुष्यते शङ्करस्तथा। विधानं वाचकस्येह शृणु तार्वाद्वशाम्पते ॥ श्रुद्धवासा गृहादेत्य स्थानं यत्त्रमयान्त्रितम् । प्रदक्षिणं तथा कृत्वा या तस्मिन्देवतैवहि ॥ नात्युचमाह सर्वेषामशेषं गुरुवन्नृष । नमस्काराद्य श्राच्यं शिवमस्तिवा ततः ॥ नान्यतो तृप बार्द्छ सर्वेर्वर्णेर्महापते । शुद्राणां पुरतो वैदया वैदयानां क्षत्रियस्ततः ॥ क्षत्रियाणां तथा विषा शृज्वन्त्वेतेऽग्रतः सदा । मध्ये रिथतोऽथ सर्वेषां वाचको वाचयेन्तृत ॥ ये वाऽपि सङ्करा राजन्नरास्ते शुद्रपृष्ठतः । ब्राह्मणं वाचकं विद्यान्नान्यवर्णजमादरात् ॥ श्रुत्वाऽन्यवर्णजाद्राजन् वाचकान्नरकं वजेत्। इत्थं विश्वण्वतां तेषां वर्णानामनुपूर्वशः।। मासिमासि भवेद्राजन् पारणं कुरुनन्दन। श्रेयोऽर्थमात्मनो राजन् पूजयेद्वाचकं नृप ॥ मासि पूर्णे नृपश्रेष्ठ दातन्यः स्त्रणमाषकः। ब्राह्मणेन महाबाहो द्वी देया क्षत्रियेण तु ॥ वाचकस्य तृपश्रेष्ठ वैश्येनापि त्रयः सदा । शूद्रेणाथ तु चत्वारो दातव्याः स्वर्णमाषकाः ॥ प्रथमे पारणे राजन् वाचकं पूज्य वाक्तितः। अभिन्छोमस्य यजस्य फलमाप्रोति मानवः ॥ कार्तिकादि महाबाहो कार्तिकं यावदेवहि । अग्निष्टोमं गोसवं च ज्योतिष्टोमं तथा नृप ॥ सीत्रामणीं वाजवेयं वैष्णवं च तथा विभो।

माहेक्वरं तथा ब्राह्मं पुण्डरीकं च भूपते ॥ आदित्ययज्ञस्य तथा राजसूयावनमेघयोः। फलं प्रामोति राजेन्द्र मासैद्वदिवाभिः क्रमाव ॥ इत्थं यज्ञफलं पाप्य याति लोकांस्तथोत्तमान् । समाप्ते पर्वाण तथा स्वक्षक्त्यां तर्पयेन्त्रप ॥ वाचकं ब्राह्मणांश्चेव सर्वकामैः प्रपूजयेत् । <mark>गन्धमाल्यानि दिव्यानि वस्त्राण्याभरणानि च ॥</mark> <mark>वाचकाय प्रदद्यात्तु ततो विमान्प्रपूजयेत ।</mark> हिरण्यं रजतं वस्त्रं गावः कांस्योपदोहनाः ॥ दक्ता तु वाचकायेह श्रुतस्य प्राप्तुते फलम्। वाचकः पूजितो येन प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥ तस्माद्दानं सदा पूर्व तस्य देयं विदुर्बुधाः । श्राद्धे यस्य द्विजो भन्ने वाचकः श्रद्धयाऽन्वितः ॥ भवन्ति पितरस्तस्य तृप्ता वर्षवातं नृप । विस्पष्टमद्भुतं वान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा ॥ कळस्वरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम् । बुध्यमानः सदा यस्तु ग्रन्थार्थं कुत्स्नक्षो नृष ॥ य एवं वाचयेद्राजन्स विशो व्यास उच्यते। अतोऽन्यथा वाचमानो ब्रेयोऽसौ पितृनामकः ॥ इत्थम्भृतो वसेद्यस्मिन् वाचको व्याससंम्मितः । देशेऽथ पत्तने राजन स देशः प्रवरः स्मृतः ॥ प्रणम्य वाचकं श्रेष्ठं यत्फलं प्राप्यते नरैः। न तत् क्रतुसहस्रेण पाष्यते कुरुनन्दन ॥ यथैकतो ग्रहाः सर्वे एकतस्तु दिवाकरः। तयैकतो द्विजाः सर्वे एकतस्तु स वाचकः ॥

दैवे कर्माण पैत्रे च पावनं परमं नृप । बाचकश्च यतिश्चेव तथा विषः पडङ्गवित ॥ एते सर्वे नृपश्रेष्ठ विद्येयाः पङ्किपावनाः। त्रिविधं वाचकं विचात्सदा च गुणभेदतः॥ श्रावकश्च महाबाहो त्रिविधो गुणभेदतः। द्वाविमी कथ्यमानी त्वं निवोध गदतो मम ॥ अभिद्रतं तथा ऽस्पष्टं विस्वरं रसवर्जितम्। अबुध्यमानो ग्रन्थार्थ लोभिष्ठो मोहवर्जितम् ॥ ईदर्भा वाचयेद्यस्त वाचकस्तु नरेव्वर । क्रोधनोऽभियवादी चाज्ञानाद्भन्थिवद्वकः॥ न बुध्यते च कष्टानि स क्षेयो वाचकाधमः। विश्रान्तपद्भतं वान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा ॥ कलस्वरसमायुक्तं रसभावविमिश्रितम् । अबुध्यमानो ग्रन्थार्थ बाचयेचस्तु वाचकः ॥ स क्षेयो मध्यमो राजिन्नदानी सान्त्रिकं श्रृणु । यथार्थे बुध्यमानस्तु समग्रं कृत्स्नशो नृप ।। ब्राह्मणादिषु वर्णेषु अपयोद्विधिवन्तृप । एवं यो वाचयेद्राजन्स क्षेयो सान्विको बुधैः॥ श्रद्धाभिक्तविहीनोऽसौ लोभिष्ठो द्वकस्तथा। हेतुवादपरो राजन् तथाऽस्र्यासमन्वितः ॥ नित्यां नैमित्तिकीं काम्यामदद हिश्णां नृप। वाचकाय महाबाही श्रृणुयाद्यस्तु मानवः॥ स ज्ञेयस्तामसो राजन् श्रावको वानरः सदा। न तस्य पुरतो धीरो वाचयेत्यार्थितोऽपिहि ॥ प्रसङ्गाच्छृणुयाचस्तु श्रद्धाभक्तिसमन्वितः।

श्रोता कौतुकपात्रस्तु स हेयो राजसो बुधैः ॥ एवं पुराणोक्तविधिना श्रवणायैः पष्टसप्तमी नीत्वा अष्टमे सुहृद्दर्भनादिक्या छोकयात्रा कर्षच्या ।

ततो पहिः संध्यां समाचरेत ।

तत्र व्यासः,

सूर्येऽस्तावाखरं प्राप्ते पादचौचिक्रयान्वितः । सायं संध्यामुपासीत कुवापाणिः समाहितः ॥ इति । तत्र विवेषमाहापस्तम्बः,

सन्ध्ययोश्च बहिर्ग्रामादासनं वाग्यतस्य विमितिषेषे श्रुतिछ-सणं बछीय इति ।

अहोरात्रसन्ध्ययोग्रीमाद्धहिनिश्यतस्य सन्ध्योपासनं भवाते । यस्य तु बाहेः संध्याकर्षणि अनुष्ठीयमाने श्रुतिलक्षणविहरणाङ्ग-बाधस्तस्य ग्रहेऽपि सन्ध्याद्वयमविरुद्धीमसर्थः ।

अतएवात्रिः,

सन्ध्यात्रयं तु कर्त्तन्यं द्विजेनात्मविशुद्धये। उमे सन्ध्ये तु कर्त्तन्ये ब्राह्मणेश्च गृहेन्विप ॥ इति । अथ सन्ध्योत्तरकर्मित्रिधः।

तत्र याज्ञवल्कयः, उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाऽशींस्तानुपास्य च । भृतैः परिवृतो भुक्ता नातितृप्तोऽथ संविधेत ॥ इति । तानग्रीनुपास्याराध्य संविधेत घायीतं। चकारो वैद्यदेवादेरिय

समुद्रयार्थः।

सायंत्रातर्वेदवदेवः कर्त्तव्यो बलिकर्म च । अनदनताऽपि सततपन्यथा किल्विषी भवेत् ॥ इति कात्यायनस्मरणात् । एतच पाकान्तरमादाय कार्यम् । तथाच विष्णुपुराणम्,
पुनः पाकमुपादाय सायमप्यवनीपते ।
वैद्यदेविनाभित्तं वे पत्या सार्द्धं बिंह हरेत् ॥
तबापि श्वपचादिभ्यस्तथेवान्नापवर्जनम् ।
आतिथि चागतं तत्र स्वद्यत्तया पूजयेत्ततः ॥
दिवाऽतिथौ तु विमुखे गते यत्पातकं नृप ।
तदेवाष्ट्रगुणं पुंसां सूर्योदे विमुखे गते ॥
कृतपादादिशौचश्च भुक्ता सायं ततो गृही ।
गच्छेच्छय्यामस्फुटितामपि दारुमयीं नृप ॥ इति ।
तत्र दृक्षः,

होषो भोजनकालश्च यचान्यद् गृहकृत्यकम् ।
कृत्वा चैव ततः पश्चात्स्वाघ्यायं किञ्चिदाचरेत् ॥
प्रदोषपश्चिमो यामो वेदाभ्यासरितर्भवेत् ।
यामद्वयं वायानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥
अस्मिन्नेव प्रयुज्ञानो हास्मिन्नेव च लीयते ।
तस्मात्सर्वप्रयेन कर्त्तव्यं सुख्यिच्छता ॥
व्यर्वि मध्यमो यामो हुतदोषह्विश्च यत् ।
भुज्ञानश्च वायानश्च ब्राह्मणो नावसीदिति ॥

अस्मिन् प्रदोषपश्चिमयामद्भे प्रयुक्तानो वेदं पठन अ-स्मिन् ब्रह्माण लीयते लीनो भवति । कर्त्तव्यं, वेदाध्ययनिति बोषः । हुत्रवेषं वैद्यदेवसंस्कृतं हविष्यमन्नं भुआनः सन् मध्यमौ यामौ वायानो नावसीद्ति ।

शङ्खिलिखिती, त्रयाणामापे वर्णानां पूर्वरात्रे प्रजागरः। विष्णुपुराणे, यदहा कुरुते पापं दृष्ट्वा तिक्षित्र मुच्यते । यावन्त्रश्चेद ताराश्च विश्वमाराश्चिता दिवि ॥ तावन्त्रेव तु वर्षाण जीवसभ्यधिकानि तु । अय द्यायनाविधिः ।

विष्णुपुराणे,
कतपादादिनो चस्तु भुक्ता सायं ततो गृही ।
गच्छेदस्फुटितां द्यायापि दारुपयीं नृप ॥
नाविद्यालां न वा लगां नासमां मिलनां न च ।
न च जन्तुमयीं श्रष्ट्यामाधातिष्ठेदनास्तृताम् ॥
प्राच्यां दिन्नि द्यारः शस्तं याम्यायामथवा नृप ।
सदैव स्त्रपतः पुंसो विषरीतं तु रोगदम् ॥
विष्णुः,

नाईपादः स्वप्यात नोत्तरापरिवाराः न नम्नो नानुवंशं ना-काशे न पालाशे शयने न पञ्चदारुकते न गजभमकृते न निद्यु-हण्धकृते न भिन्ने नापि प्लुष्टे न घटासिक्तद्रुमजे न श्मशानश्रुन्या-लयदेवतायतनेषु न चपलमध्ये न गोगुरुहुताश्चनसुराणासुपरि नोच्छिष्टे न दिवा स्वपेत न सन्ध्यायां न भस्मनि देशे न चाशु-चौ न चाई न च पर्वतमस्तके।

उत्तरिमन् अपरास्मन् पश्चिमे च देशे शिरो यस्येत्युत्तराप-रिश्वराः। न स्वप्यादिति सर्वत्रानुषद्गः। अनुवंशं वंशो गृहमूर्द्धन्य-काष्ट्रविशेषः तमनुगतः। आकाशे अनावतदेशे। पालाशे पला-शकाष्ट्रानिर्मिते शयने। पश्चदारुकृते पश्चजातीयदारुकृते। प्लुष्टे दग्धे। चपला व्यसनिनः तेषां मध्ये। नोच्छिष्टे देशे। आर्द्रे, देशे इत्यनुषद्गः।

हारीतः,

न सन्धिवेद्धायां वायीस नान्यपूर्वे नानुवंशास्ती न पीठो-पथाने न तिर्यगुदक्षरयक्षिरा न नग्नो नाशुचिनं चासने नोच्छिष्टो न युगे नोचैनिंशायां भाषेत ।

अन्यपूर्वे पूर्वमन्येन भुक्ते वायने। बाह्वलिखितीः,

न विशीर्णसद्वायां नान्यवर्णापवेशितायाम् अनभ्युक्ष्य न भृतयक्षग्रहायतनेषु न श्वशानदृक्षशाखासु न प्रविण रभसोत्सवे वा। अभ्युक्ष्य अन्यवर्णोपवेशितायां शयीत । पर्व प्रतिपत्पञ्चद-

वयोः सन्धिः । रभसोत्सवे हर्षोत्पादकपुत्रजन्माद्युत्सवे ।

उद्याना, न तेलेनाभ्यक्तिवाराः स्वपेद । पैठीनसिः,

नादीक्षितः कुष्णचर्मणि श्रयीत । कथं श्रयीतेसपेक्षायामाह हारीतः,

सुप्रसाछितचरणः सर्वतो रसां कृत्वोदकपूर्णघटादिपङ्गछो-पेतः आत्माभिरुचितामनुष्कृतां सुन्नामाणीमित पटन शट्याम-धिष्ठाय रात्रिसक्तं जप्त्वा विष्णुं नमस्कृत्वा सर्वाय सर्वभद्रं त इत्येतच्श्लोकद्वयं जप्त्वेष्ठदेवतास्मरणं कृत्वा समाधिमास्थायान्यांश्च वैदिकान्मन्त्रान जप्त्वा मङ्गलश्चातं शङ्खं च श्वण्यन दक्षिणशिराः स्वपेदिति ।

रक्षाचात्र गारुडैर्पन्त्रैः। मङ्गल्यं पूर्णकुम्भं तु ज्ञिरःस्थाने निधाय तु। वैदिकौर्गारुडैर्पन्त्रैः रक्षां कृत्वा स्वपेत्रतः॥

इति पुराणस्मरणात् । सुत्रामाणमिति मन्त्रं पटन् आत्मा-भिरुचितां दाय्यामधिष्ठाय। रात्रिस्तक्तं रात्रीव्यख्यदायतीत्यष्ट्चम् । दक्षिणिका इत्युपलक्षणार्थं माक्किराश्च ।

अत एव पराधारः,

प्राच्यां दिशि शिरः शस्तं याम्यायामथवा तृप । सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतं तु रोगद्य ॥ इति । अत्र गोभिलः,

स्नातकः संवेधनवेलायां वैणवं दण्डमुपनिद्धाति धयनस-मीपे सर्वा रात्रि निश्चलं स्वस्त्ययनार्थीमति ।

पुराणेऽपि,

रात्रिस्कं जपेत स्मृत्वा देवांश्च सुखशायिनः।
नमस्कृत्वाऽच्ययं विष्णुं समाधिस्थः स्वपेत्रिशि ।। इति।
सुखशायिनोऽपि गोभिलेन द्शिताः,
अगस्तिर्माधवश्चेव मुचुकुन्दो महाबलः।
कपिलो मुनिरास्तीकः पश्चेते सुखशायिनः।। इति।
अत्र व्यासोक्तो विशेषः,
श्विंच देशं विविक्तं तु गोमयेनोपलेपयेत ।
मागुदक्षवणे चैव संविश्वेचु सदा बुधः॥ इति।
आपस्तम्बः,
सदा निशायां दारान् प्रसलंकुर्वति।
दारान्प्रतीति वचनादुपगमनाथमलङ्करणम्।
विष्णुपुराणे,
स्नातः सुगन्धधृक् प्रीतो नाध्मातः श्चिधितोऽथवा।

स्नातः सुगन्धपृक् प्रीतो नाध्मातः सुधितोऽथवा । सकामः सानुरागश्च व्यवायं पुरुषो वजेत ॥ व्यवायो मैथुनम् ।

अथ मनुः.

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

पर्ववर्ज वजेदेनां तद्धेतो रितकाम्पया ।।

त्रहतुः स्वाभाविकः स्नीणां रात्रयः पोडक स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्द्धपहोभिः सिद्धगिहितैः ॥

तासामाद्याश्चतस्तु निन्दितैकाद्धी च या ।

त्रयोदक्षी च केषाः स्युः मकस्ता दक्ष रात्रयः ॥

युग्मास्र पुना जायन्ते स्त्रियो अयुग्मास्र रात्रिषु ।

तस्माद्यग्मास्र पुनार्थी संविक्षेदार्चवे स्नियम् ॥

पुमान्पुंसोऽधिके स्रुक्ते स्त्री भवत्यधिके स्नियाः ।

समे ऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीणे चाल्पे विपर्ययः ॥

निन्द्यास्त्र चाल्यास्त्रहास्र स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्चमे वसन्त ॥

ऋतुः स्तीणां गर्भग्रहणयोग्यावस्था, तदुपलिसतः कालः ऋ-तुकालः,तत्र ऋतुकाले। अभिगमनमेव वृतं यस्येति तद्वतः। एतच्च गमनं सकामाया रक्षणार्थम्। स्वाभाविकग्रहणाद्रोगादितोऽन्यथाऽपि भवतीतिस्वचितम्। एकाद्रश्यादिरात्रयोऽत्र ऋत्पक्रमापेक्षया। अयु-ग्मासु विषमासु। संविद्येदभिगच्छेत्। समइति। स्त्रीपुंसयोः धक्रे तुल्ये। अषुमान् नपुंसकः। पुंस्त्रियो वेति। द्विधाभृते तु समे एव स्त्रीपुंस-धक्रे स्त्रीपुंसयुगलं जायते। क्षीणे निःसारे। अल्पे परिमाणतः। वि-पर्ययोऽत्र गर्भानुत्पत्तिः। निन्द्यासु षद्सु आद्याश्चतस्तः एकाद्शी त्रयोदशी चेसेतासु।अन्यासु अनिन्द्यास्वप्यष्टासु यासुकासुचिद्रात्रिषु स्त्रियो वर्जयन् रात्रिद्वये एवच स्त्रियोऽभिगच्छन् ब्रह्मचार्येव भवति। ब्रह्मचर्यफलं मामोतीत्यर्थः। यत्रतत्राश्चमइति। गृहस्थोऽपि सन् ।

याज्ञवल्क्यः,

षोडवार्चुनिवाः स्त्रीणां तस्मिन् युग्मासु संविद्येत । ब्रह्मचार्येन पनीण्याद्याश्चतस्त्रस्तु नर्जयेत ॥ एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां मघां मुखं च वर्जयेत । वास्तइन्दौ सक्तरपुत्रं लक्षण्यं जनयेत पुमान ।। यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन् ।

षोड्या नियाः स्त्रीणाम् ऋतुः। तिस्मिन्नृतौ । युग्मासु रात्रिषु। संविद्येदभिगच्छेत् । पर्वाणि पौर्णमास्यमात्रास्याष्ट्रमीचतुर्द्यीसंक्रा-न्तयः । क्षामा अल्पवला । क्षामता च रजस्बलात्रैतेयीदि न भवति तदाऽवश्यं लघ्याहारादिना कर्त्तव्या । शास्तर्रन्दौ बलवित चन्द्रे । इन्दुग्रहणं ग्रहान्तरोपलक्षणार्थम् । सक्नुत एकस्यां रात्रावेकवारं न दिस्तिः, गच्छेत इसध्याहारः । लक्षण्यं शुभलक्षणसम्पन्नम् ।

हारीतः,

चतुर्थेऽहिन स्नातायां युग्पासु गर्भाभानक्ष्पती ब्रह्मगर्भ सं-द्धाति ।

महाभारते,

ह्नातां चतुर्थे दिवसे रात्री गच्छेद्विचक्षणः।

एतद्वनानुसाराच तासामाचाश्चतस्र इति मानवीयचतुर्थ-दिननिषेघोऽपसगताल्पायुष्ट्वादिदोषख्यापनार्थः । चतुर्थीप्रभृत्युत्तरं मजानिःश्रेयसमृतुगमने इत्यापस्तम्बवचनात ।

देवलः,

अतीर्थगमनात्पुंसस्तीर्थसंगृहनात स्त्रियाः । उभयोर्धमेळोपः स्याच्छेषेण तु विदोषतः ॥ यौगपद्येन तीर्थानां विवाहक्रमद्यो वृजेत् । रक्षणार्थमपुत्रां वा ग्रहणक्रमद्योऽपिवा ॥

तीर्थम् ऋतुः । संगृहनं प्रच्छादनम् । शेषेण संगृहनेन । अपुत्रां वेति ।

अन्यासु पुत्रवतीषु मध्ये ऋतुयौगपचेऽपि अपुत्रामेव प्रथ-

मतो व्रजेद ऋतुग्रहणऋषेण वा।

वृद्धशातातपः,

ऋतो तु गर्भवाङ्कित्वात्स्नानमेव विधीयते । अनृतो तु सदा कार्य शौचं मूत्रपुरीषवत ॥

स्नानं च कर्माधिकारसिच्चर्थं न तु ऋतुगमनेन चाण्डाल-स्पर्भवद्पायत्यं भवति । यच स्नानेनापनीयते । येन रात्राविष स्यात् । अतः स्नानं पातरेवेति दृद्धाः इति श्रीदत्तः । तन्न । न मिथुनीभृय भौचं प्रति विलम्बेतेतिवक्ष्यमाणगौतमवचनविरोधात ।

तथा,

द्वावेतावशुची स्यातां दम्पती श्रयनं गतौ। श्रयनादुत्थिता नारी श्रुचिः स्यादशुचिः पुमान् ॥ श्रुचित्वं स्नानप्रोक्षणव्यितरेकेणापि लेपप्रक्षालनाचमनपात्रात्। आपस्तम्बः, इति पिथुनीभूय न तया सह सर्वो रात्रिं श्रयीत ।

गौतमः,

न मिथुनीभूय शौचं प्रति विलम्बेत । अथ ऋतुकालानभिगमने दोषः ।

परादारः,

ऋतुस्नातां तु यो भार्या संनिधो नोपगच्छति । स गच्छेत्ररकं घोरं ब्रह्महेति तथोच्यते ॥ यमः,

ऋतुस्नातां तु यो भायां सिन्धो नोपगच्छति । घोरायां ब्रह्महसायां पच्यते नात्र संदायः ॥ भार्यामृतुमुखे यस्तु सिन्धो नोपगच्छति । पितरस्तस्य तं पासं तस्मिन् रेतसि द्वारते ॥ द्वलः,

यः स्वदारान् ऋतुस्नातान्स्वस्थश्चेन्नोपसर्पति । भ्रष्ट्रणहस्यामवामोति गर्भे प्राप्य विनादय सः ॥ स्वस्थो रोगादिरहितः ।

बौधायनः,

त्रीणि वर्षाण्यृतुमतीं यो भार्या नोषगच्छति ।
सतुल्यं भ्रूणहत्याया दोषमृच्छससंद्रायम् ॥
ऋतौ नोषिति यो भार्यामनृतौ यश्च गच्छति ।
तुल्यमाहुस्तयोदीषमयोनौ यश्च सिञ्चाते ॥
अथ मनुः,

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्त्तवदर्शने । समानशयने चैव न शयीत तया सह ॥ रजसाऽभिष्छतां नारीं नरस्याभ्युपगच्छतः । प्रज्ञा तेजो यशश्चसुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ता विपर्यस्यतस्तस्य रजसा समभिष्छताम । प्रज्ञा छक्ष्मीयशश्चसुरायुश्चैव प्रवर्द्धते ॥

आद्यासु चतसपु रात्रिषु मध्येऽभ्युगच्छतः महादीनां हानिः, विपर्यस्यतो वर्जयतः महादीनां दृद्धिरिसर्थः । अत्र नानास्मृतिष-योलोचनया अयमर्थो निणीयते, स्त्रियाः सकामत्त्रे तद्रक्षार्थमनृता-विष गमनं नोचेदतावेवेति ।

आपस्तम्बः,

ऋतावेव सिन्नपातो दारेणानुव्रतमन्तरालेऽपि दारएव ब्राह्म-णवचनाच संवेदानं स्त्रीवाससैव सिन्नपातः स्यादः यावत्सिन्नपातं च सहदाय्या ततो नाना उदकोपस्पर्दानम् अपि वा लेपान् प्रक्षा-स्याचम्य प्रोक्षणमङ्गानाम् । सिन्पातः संयोगः दारेण कर्त्तन्यः । छान्द्समेकवचनम् । अनुत्रतं पर्वादिवर्जनरूपं व्रतमनुगम्येत्यर्थः। अन्तराले अनृतौ ब्राह्मणवचनाच्च संवेदानम् । यदिदं पूर्वोक्तं संवेदानं तत्र ब्राह्मणवचनं
प्रमाणम्। ब्राह्मणमत्र वेद्यागः, अब्रुवन्वरं वृणीम इत्यादिः तैतिरीये।
स्त्रीवासः स्त्रीसंयोगार्थवासः, सिन्नपातोऽभिगमः, स एव स्त्रीवाससा
न तु तेन प्रक्षालितेनापि ब्रह्मयज्ञादि कुर्यादित्यर्थः । नाना भिन्ना
चार्यत्यर्थः। उदकोपस्पर्द्यनं स्नानं द्वयोरापि। एतच्च ऋतुगमने। अपिवेत्यादिपक्षान्तरमनृतौ ।

विष्णुपुराणे, नास्नातां तु स्त्रियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम् । नानिष्टां न प्रकुषितां नाप्रदास्तां न गर्भिणीय ॥ नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितम् । क्षुत्रसामामतिभुक्तां वा स्वयञ्चेभिर्गुणैर्युतः ॥ नान्ययोनावयोनौ वा नोपयुक्तीषधस्तु वा। देवद्विजगुरूणां च व्यवायी नाश्रमे वसन् ॥ चैत्यचत्वरशितेषु नचैवच चतुष्पथे। नैव इमशानोपवने सिंछलेषु महीपते ॥ शोक्तं पर्वस्वशेषेषु नैव भूपाल सन्ध्ययोः। गच्छेद्यवायं मतिमान् मूत्रोच्चारमपीडितः ॥ चतुर्दश्यष्टमी चैत्र अमावास्याऽथ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रिवसंक्रान्तिरेवच ॥ वामनपुराणे, बुधेषु योषां न समाचरेत्तथा पूर्णासु योषित्परिवर्जनीया। तथा, योषिन्मघाकृत्तिकयोत्तरासु । याज्ञवल्क्यः.

मवां मूलं च वर्जयेत । चित्रिष्ठः, न मिळनवाससा सह संवसेत न रजस्वल्या नायोग्थया । संवासो मैथुनम् । अयोग्या अमाप्तयौवना । विष्णुः,

न श्रादं भुक्ता न दन्ता नामिन्त्रतः श्रादे न व्रती न दी क्षितो न देवायतनक्ष्यानशून्यालयेषु न दक्षमूले न दिवा न सं-ध्ययोः न मिलनां नाभ्यक्तां नाभ्यक्तो न रोगार्चो न रोगार्ची न हीनाङ्गीं नाधिकाङ्गीं तथैवच न वयोधिकाम ।

नोषेयात गांभणीं नारीं दीर्घमायुर्जिजीविषुः। दीक्षितः दीक्षारूयसंस्कारवान्। अवभृथेष्टिं यावत्।

तत्र दीक्षोन्मोचनात् । रोगात्तीं रोगपीडितः । स्त्रियाः पुरुषस्य वा उपगमनजन्यः तत्संवर्द्धनीयो वा रोगो विवक्षितः। वयोधिकाम् उपरतरजस्काम् ।

वासिष्ठः,

आपि च काठके पवचने विज्ञायते अद्य क्वो वा विजानिष्यपाणाः पतिभिः सह रायीरन इति स्वाणामिन्द्रदत्तो वर इति ।

अद्य क्वो वा विजनिष्यमाणाः आसन्त्रमेसवा इत्यर्थः। इदं तु सकामपरम् ॥

प्रत्याशं परिवर्द्धतेऽथिजनतादैन्यान्धकारापहे श्रीमद्वीरमृगेन्द्रदानजलाधर्यद्वनत्रचन्द्रोद्ये । राज्ञाऽऽदेशितमित्रमिश्रविदुषस्तस्योक्तिभिनिते ग्रन्थेऽस्मिन्परमाहिकोक्तिभणितः पूर्ति मकाशोऽगमद्रे॥ इति श्रीमत्सकलसामन्तचकच्डामणिमरीचिमञ्जरीनीराजित-चरणकमल- श्रीमन्महाराजाधिराजमतापरुद्रतनूजश्रीमन्महाराजाधिराजमधुकरसाहसूतुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवल्यवसुन्धराहृद्यपुण्डरीकविकासदिनकरश्रीवीरसिंहदेवोद्योजितश्रीहंसपण्डितात्मज
श्रीपरश्रराममिश्रस्तुसकलिवद्यापारावारपारीणधुरीणजगहारिद्रचमहागजपारीन्द्रविद्वज्जनजीवातुश्रीमन्मित्रमिश्रकृते वीरमित्रोद्याभिधनिवन्धे आद्विकप्रकाशः

पूर्तिमगमद् ॥ शम् ।

Annual to the second se

Character Silter Production and Commission of Commission Commissio



## वीरमित्रोदयस्य आह्विकप्रकाशस्य शुद्धिपत्रम् ।

| अशुद्धम्              | शुद्धम्                   | पृ   | पं० |
|-----------------------|---------------------------|------|-----|
| एषां                  | एषा                       | 8    | 9   |
| द्रमस्य               | <b>हुमस्य</b>             | Ş    | 6   |
| शिष्टायाम् । ड        | विष्टायाम् उ              | 88   | 8   |
| वेदाभ्यसो             | वेदाभ्यासो                | 34   | 8   |
| <b>प्राहुस्</b> यत्का | प्राहुस्त्य <b>क्त्वा</b> | १५   | 6   |
| पिंठित्वा च           | पिंठत्वा वा               | १६   | 9   |
| दाभ्यास               | वेदाभ्यास                 | २०   | 58  |
| शाङ्ख्यायन            | साङ्ख्यायन                | २७   | 4   |
| इत्याह ।              | इत्याह-                   | २७   | 80  |
| वचने पू               | वचने सङ्गवे पू            | 38   | 80  |
| <b>मागुक्तोदङ्ख</b>   | <b>प्रागुक्तोद</b> ङ्गुल  | 38   | E   |
| विषयं न               | विषयस् । न                | 38   | ?3  |
| वेगम्                 | वेगम्।                    | 38   | 88  |
| विषयं                 | विषयम् ।                  | 3.9  | 38  |
| यज्ञानन्तरम्          | यज्ञादनन्तरम्             | ३२   | 86  |
| रुट्या                | रुखा                      | \$8  | 36  |
| महेन                  | मेहन                      | 38   | १५  |
| अपध्वस्तु             | अपध्वस्तस्तु              | ३७   | 3   |
| <b>छाययां</b>         | <b>ज्ञयायां</b>           | है 9 | 8   |
| षय:                   | यपः                       | \$10 | १३  |
| मयो                   | मपो                       | 90   | 20  |
|                       |                           |      |     |

| अगुद्धम्               | गुद्रम्             | पृ०     | पं० |
|------------------------|---------------------|---------|-----|
| <b>ब्राह्मान्</b>      | ब्राह्मणान्         | ३७      | २३  |
| शांख्यायन              | सांख्यायन           | 36      | २३  |
| न                      | न,                  | ३८      | २४  |
| <b>मूत्रत्रपुरीषां</b> | <b>म्</b> त्रपुरीवा | ४०      | B   |
| पार्श्वे               | पाइर्व              | 80      | १५  |
| मादाय                  | मादाय।              | ४०      | २०  |
| वगगात्                 | वगमात्              | ४६      | 58  |
| गहात्                  | गेहात्              | G o     | 6   |
| रुध्र्व                | रूधंन               | ५१      | 99  |
| क्षिणना                | क्षिणेना            | 9,2     | २२  |
| मृतिकाः                | <b>मृत्तिकाः</b>    | ५३      | 2   |
| गृदस्थ                 | गृहस्थ              | ५३      | 3   |
| सम्वादि                | संवादि              | 48      | १८  |
| मूत्रोत्सगार्थ         | मूत्रोत्सर्गार्थ    | 49      | 20  |
| <b>लब्ध्वोदकं</b>      | लब्ध्वोदकं          | ५८      | 8   |
| पित्र्य                | वित्र्या            | 49      | १५  |
| लक्षमा                 | <b>मक्षा</b> ल      | ६०      | २५  |
| तथिर्म्                | तिथिम्              | 8 8     | 24  |
| रुढेयोंगा 📜            | रूढेर्योगा          | ६२      | 6   |
| सूत्रम् ।              | सूत्रम्,            | ६३      | 8   |
| बृत्ति                 | <b>वृ</b> त्ति      | ६३      | 6   |
| आत्महृद्यं             | आत्महृद्यम् ।       | हें हें | १०  |
| न वाऽऽ                 | न त्वा              | ६४      | 86  |
| द्रव्य                 | द्रव                | ७६      |     |
| नाराणः                 | नारायणः             | ८२      | 8   |
| कुरुन्दन               | कुरुनन्दन           | ८३      | 6   |
|                        |                     |         |     |

| अशुद्धम्            | शुद्धम्           | वृ०         | पं० |
|---------------------|-------------------|-------------|-----|
| स्पृष्ठा            | स्पृष्ट्वा        | ८५          | 3   |
| म्युक्षण            | भ्युक्षण          | ८६          | २२  |
| e 9                 | 80                | 96          | १६  |
| विस्नस्य            | विस्नंस्य         | १०३         | 9   |
| विस्नस्य            | विस्तंस्य         | १०३         | १०  |
| <u> </u>            | द्रिगुणाः         | १०८         | 29  |
| <b>मासिद्धिः</b>    | मसिद्धः           | ११२         | 9   |
| ाबन्द्व:            | बिन्दन:           | ११२         | २२  |
| द्वव्य              | द्रव्य            | 850         | १५  |
| यादित्यर्थः         | र्यादित्यर्थः     | १३४         | 28  |
| <b>मापत्ये</b>      | <b>मायत्य</b>     | १३४         | १३  |
| पलाषकर्षणं          | मलापकर्षणं        | १३५         | 9   |
| संभवेऽमि            | संभवेऽपि          | 188         | १३  |
| नग्नः               | मग्न:             | १६३         | २२  |
| उद्वर्षणम् ।        | <b>उद्धर्षणम्</b> | <b>१</b> इ७ | 88  |
| पुंस्येबान्धुः      | पुंस्येवान्धुः    | १७२         | १०  |
| <b>उ</b> ट्धृतामि   | उर्धृताभि         | ३७१         | २३  |
| तदेव                | तदेवं             | 350         | 9   |
| कश्चिद्             | काश्चिद्          | 828         | १०  |
| तद्भावे             | तद्भावे           | १९०         | १८  |
| सरसिचेत्यादिना      | सरःस्वित्यादिना   | १९०         | १८  |
| स्यांत्             | स्यात्            | २०३         | 6   |
| ग्रामयोचकं 💮        | <b>ग्रामयाजकं</b> | २,५         | १२  |
| <b>भ्वस्प</b> र्शिन | शवस्पर्शिन        | २०६         | 2   |
| <b>लि</b> ख्यते     | <b>छि</b> ष्यन्ते | 288         | .80 |
|                     |                   |             |     |

| अशुद्धम्                            | <b>ग्र</b> द्धम्        | पृ०          | पं० |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| बस्त्यूरू                           | वस्त्यूरु               | २१४          | २४  |
| दर्भेण                              | दर्भैः                  | <b>३</b> १५  | g   |
| द्विष                               | द्वेष्य                 | २१७          | 88  |
| <b>बीर्षत्याचा</b>                  | र्वार्वेत्याद्या        | २३०          | 8   |
| षडभिः                               | षड्भिः                  | 233          | ३४  |
| sद्भिर्माजयति                       | <b>ं डिझ</b> र्मार्जयति | 230          | 20  |
| द्रपदां                             | हुपदां                  | 280          | २इ. |
| ुपदां                               | द्यपदां                 | २४१          | 85  |
| तावत्कालमव                          | तावत्कालभेव             | २४२          | रे  |
| गाभिलोऽपि                           | गोभिलोऽपि               | २४२          | १६  |
| क्रीडार्थ                           | क्रीडार्थ               | 286          | G   |
| कण्डक्र्यक                          | कण्डकूपके               | २५०          | ?   |
| पुण्ड्रस्य                          | पुण्ड्स्य               | २५३          | cq  |
| <b>घृ</b> ष्टस्यांपि                | <b>घृष्ट्</b> स्यापि    | २५२          | 6   |
| शुद्रवद्                            | शुद्रवद्                | २५८          | २५  |
| आद्र अतु                            | आदरः अनु                | २५९          | Q   |
| पोर्णमासा                           | पौर्णमासा               | इ५९          | २२  |
| सन्ध्या                             | सन्ध्यां                | २६२          | 88  |
| प्रातः सायंसन्ध्ययोर्ध्र <b>ख्य</b> | - शातःसायंतंध्ययोर्मु   |              |     |
| योःप्रागुक्त                        | कालातिक्रमे पातः        | <b>मदोषी</b> |     |
|                                     | गौणकालौ प्रागेवार्      |              |     |
|                                     | एवञ्च मातःसायंसं        | _            |     |
|                                     | <b>मा</b> गुक्त         | २६३          | 28  |
| नियम्य स्वं                         | निषम्यासून्             | २७१          |     |
| गार्जने ।                           | पार्मने—                | २८२          |     |

## [ 4 ]

| अशुद्धम्                    | थदम्                                    | पृ०         | ďo  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|
| <b>मर्षणानतरं</b>           | मर्षणान नतरं                            | २८२         | २३  |
| सवलं                        | सकलं                                    | २८५         |     |
| छन्दः सूर्योपस्थाने         | छन्दः सूर्योदेवतासूर्यो                 | पस्थाने २८७ | 350 |
| बयवे                        | वायवे                                   | <b>२८७</b>  | १९  |
| भूर्भूवःश्रोत्राभ्यां बौषट् | भूर्भू <mark>वःस्वःनेत्राभ्यां</mark> व | शिषद् २८८   | 18  |
| केयूरवन्मकर                 | केयूरवान्मकर                            | 360         | 3   |
| जान्वास्तु                  | जान्वोस्तु                              | २९५         | \$  |
| वकरं                        | बकारं                                   | २०६         | 3   |
| <u>नीलात्पल</u>             | नी लोत्पल                               | २९७         | 50  |
| गच्छद्                      | गच्छेद्                                 | २९७         | १५  |
| <b>बिस्तीणं</b>             | विस्तीर्ण                               | २९८         | १२  |
| यत्रोपाञ्च                  | यत्रोपांश्च                             | 368         | १२  |
| ऋाचेपसिद्धे।                | ऋचि प्रसिद्धे। इन्द्रशु                 | द           |     |
|                             | सामनी एतेन्विन्द्रंस्तवा                | मि-         |     |
|                             | त्यस्यामृचि मसिदे ।                     | ३२०         |     |
| पूर्वका                     | पूर्विका                                | ३२१         | \$  |
| ऽय्वयाः                     | <b>डच्ययाः</b>                          | ३२१         |     |
| फलसिं किः                   | फलसिद्धिः                               | ३२५         |     |
| सामुद्री                    | सामुद्रे                                | 326         | 9   |
| मध्ये वै वाऽधीवृत्यन्त      | मध्येनवाधी वस्यन्त                      | ३२६         |     |
| दूध्वेण                     | दर्धेन                                  | ३२७         |     |
| स्वर्जेन हि                 | स्पृशेम हि                              | 320         |     |
| वयनेन                       | वचनात्।                                 | ३२७         |     |
| पाबसिधेव                    | प्रार्थियेव                             | ३२८         | 3   |
|                             |                                         |             |     |

| गुद्म् -                | पृ०                                                                                                                                                                                                               | पं०                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दर्शनाच । ततश्रदेव      | 333                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यहदाति                  | ३३३                                                                                                                                                                                                               | ??                                                                                                                                                                                                                                                 |
| त्रयो                   | 333                                                                                                                                                                                                               | २१                                                                                                                                                                                                                                                 |
| य एवं                   | ४६६                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                  |
| दित्यर्थः               | ४६६                                                                                                                                                                                                               | 22                                                                                                                                                                                                                                                 |
| समीप                    | 339                                                                                                                                                                                                               | 60                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पुनरुद्क                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>सर्वसं</b> नता       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u> पितृतीर्थेन</u>     | 378                                                                                                                                                                                                               | १६                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सवर्षेभ्यो जलं          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पापे                    | ३५५                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तर्पणं                  |                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रात्रिं संध्ये          | 396                                                                                                                                                                                                               | 24                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रतोनं                 | /                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पुरुवश्चयोषाम्          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्तृप्यन्तु             |                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सुमन्तु                 | ३७१                                                                                                                                                                                                               | Ę                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पितामहं                 | ३७१                                                                                                                                                                                                               | 8:                                                                                                                                                                                                                                                 |
| धर्म इत्यग्रे           | ४७४                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अन्नमकर्वत्तस्य         | ३७६                                                                                                                                                                                                               | 23                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अन्नप्रकरः              | 308                                                                                                                                                                                                               | २०                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तर्पणोत्तरं             | ३७७                                                                                                                                                                                                               | 38                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अह्रग्रं                | ७७६                                                                                                                                                                                                               | 36                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>पग्रतः</b>           | 306                                                                                                                                                                                                               | १५                                                                                                                                                                                                                                                 |
| आश्र <mark>यस्थं</mark> | ३७१                                                                                                                                                                                                               | Cq                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | दर्शनाच । ततश्रदेव यहदाति त्रयो य एवं दित्यर्थः समीप पुनरुदक सर्वसंगता पितृतीर्थेन सवर्णभ्यो जल्छं पापे तर्पणं रात्रिं संध्ये प्रतानं पुरुपश्रयोषाम् स्तृष्यन्तु पितामहं धर्म इत्यप्रे अन्नमकरः तर्पणोत्तरं अहग्र | दर्शनाच । ततश्रदेव यहदाति त्रयो य एवं य एवं वित्यर्थः समीप पुनरुदक सर्वसंगता पितृतीर्थेन सर्वणेभ्यो जलं यापे तर्पणं तर्पणं रात्रिं संध्ये प्रत्वश्रयोपाम् स्तृष्यन्तु सुमन्तु पितामहं धर्म इत्यप्रे अन्नमकरवत्तस्य अन्नमकरः तर्पणोत्तरं अ९० सम्रतः |

|                     |                          | The same of the sa |     |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अशुद्धम्            | शुद्धम्                  | do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पं० |
| सुखं                | मुख्यं                   | ३७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०  |
| यत्त्रव्या          | यजुब्यासे <mark>न</mark> | ३८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५  |
| <b>ग्रुदका</b> दिन  | <b>मुद्दकादिना</b>       | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१  |
| पादो                | पादोदर्भ-                | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   |
| परः                 | परः का-                  | \$ < 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   |
| गन्ध                | गन्धश-                   | २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8   |
| इतर                 | इतरच                     | ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| धृ                  | <b>घृ</b> त्वा           | ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E   |
| आत्मा               | आत्मानम-                 | ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9   |
| दे                  | देव                      | इंटई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6   |
| च                   | चम                       | ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9   |
| न                   | नग-                      | ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०  |
| ज                   | जप्त्वा                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35  |
| षोडशो               | षोडशोप-                  | ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०  |
| विक्षेपणम् ।        | विक्षेपणम्               | ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ?   |
| ब्रीजादे            | बीजादे                   | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| कृतं क्रिक          | हतं                      | ३९२ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20  |
| क्रमात् । विश्वेभ्य | क्रमात्। ब्रह्मणेचा      | न्तरि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ત્રાનાત્            | क्षाय सूर्याय च यर       | थाक्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                     | मम्। विश्वेभ्य           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०  |
| बहिंसको             | वहिंसकौ                  | Her Control of the Co | १४  |
|                     | चिद्धोम                  | 830 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| चिद्धामें           | माण                      | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| प्रणि               | <b>मितपत्ति</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58  |
| <b>मतिप</b> ति      | ALAPATY WATER            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| शाततपो              | शातातपो                  | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| ४२२ वृष्टानन्तरं    | ४२३ पृष्ठस्य उद्धा       | नत्याददश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

| The state of the s |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| देश संस्कृत अवाद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बदम                       | पृ० पं०                  |
| पुस्तकावव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | म्यादिपङ्कित्रयं आरम्भे य | it-                      |
| # प्रत्य आ० सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ज्यम् अनन्तरंबलिभंवत      |                          |
| 6103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | त्यादियोज्यम् ।           |                          |
| तम्ब्राज्याः भवतम् जलत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | ४२२ २३<br>४२३ <b>२</b> १ |
| तन्त्रास्त्र भवनम् वस्त्र प्रतिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तत्रोक्त<br>पितृतीर्थेन   | 858 8                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |
| द्विषतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द्विषन् द्विषतो           | 888 <                    |
| पाप्पानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पाप्मानं                  | ४४६ ७                    |
| Sनर्चिता<br>रन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ऽनर्चितो</b>           | ४५३ ४                    |
| <b>मधु</b> मर्केण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मधुपर्केण                 | ४५५ इ                    |
| स्ववासिन्योऽविवाहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्ववासिन्यो विवाहित       | ४५५ १३                   |
| <b>धार्स</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | घासं                      | ४५९ ५                    |
| कुत्येति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कुत्वेति                  | ४६२ १                    |
| सगाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | समाने                     | ४७१ ११                   |
| <b>बोथिते</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शोधिते                    | ४७३ १७                   |
| स्ताम्रगयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्ताम्रमयः                | ४७५ १२                   |
| अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अङ्कर                     | ५१६ १३                   |
| केशोपहतं कीटोपहतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | केशापहतंकीटापहतं          | ५१७ २०                   |
| भिधारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sभिघारित                  | ५२१ १५                   |
| समृद्धिमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | समृद्धिमान्               | ५३५ ६                    |
| श्रुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शम्बुक                    | ५४७ १३                   |
| 41.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ाः। हारीतः, सञ्चलकांश्रम  |                          |
| हारातः, सत्स्यात्राावकुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न् न्यायोपपन्नान् भक्षर   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्। भक्ष्या इत्यनुतृः     |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गौतमः, मत्स्याश्वाविकृत   | नाः।५४७ २१               |
| सर्वाय सर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सर्पापसर्प                | ५६७ १७                   |
| त्त्रपाय राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इति चाम् ।                | 170 30                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कारा कार्या               |                          |

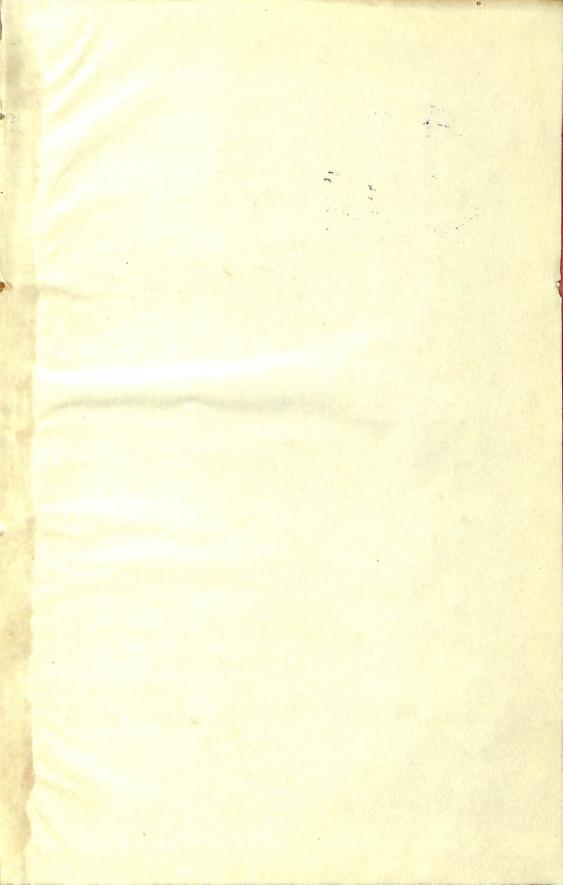

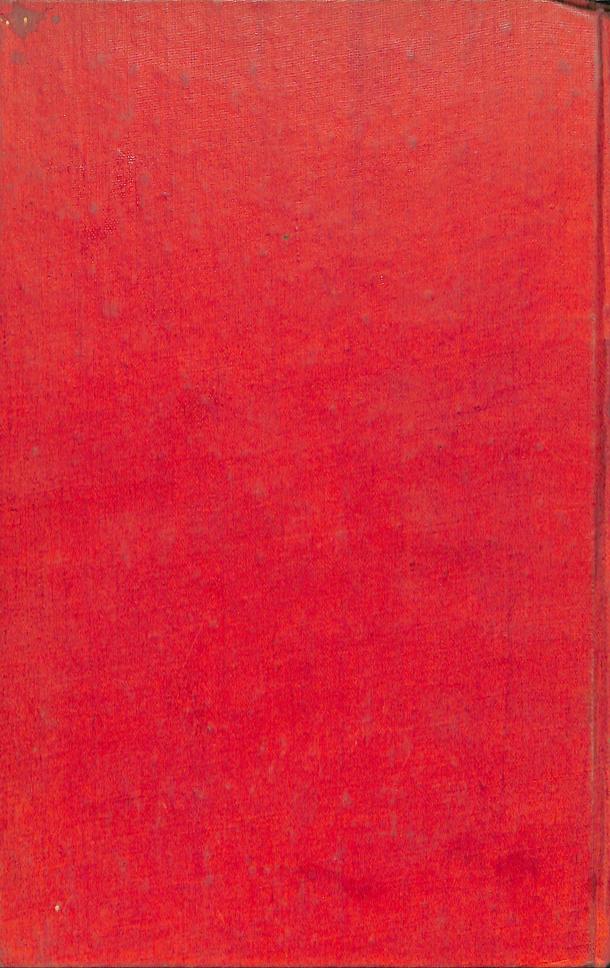